

सुबोच माष्य



# एकोनविंश काण्ड।

हेखक 2.94.112 पं. भीपाद दामोदर सातवलेकर Sa. 8. Ved अध्यक्ष- स्वाप्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालहार

स्वाध्याय – मण्डल, पारडी

संबद् २०९७, सन्ह १८८२, सन् १९६०

```
प्रकाशक :
```

वसन्त श्रीपाद साम्रक्षकेकर, वी. ए., स्वाध्याव-मंदक, पोस्ट- 'स्वाञ्याय-मंदक (पारदी)' पारदी [जि. स्रत ]

×

शक १८८२, संबत् २०१७, ई. स. १९६०

M

अथम बार

\*

### HAR :

बस्त्य भीपाद सातवकेका, वी. ए., बारत सर्वाक्य, स्वाध्याव-मंदक, बोरद- 'स्वाब्याव-मंदल (पारदी )'



# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

# उन्नीसवां काण्ड

अथर्बवेदके १८ वें काण्डमें पितृयज्ञ या अन्त्येष्टि कर्म होनेके पश्चात् यहां अठारदेवें काण्डकी समाप्तिके साथ ही वास्तविक अथर्बवेद समाप्त होता है। पिप्पलाद संहिता अथवंवेदकी अठारहवें काण्डसे ही समाप्ति होती है। बीसवां काण्ड तो ऋग्वेदके इन्द्र स्कांका ही संग्रह है और उन्नीसवां काण्ड कुछ फुटकर रहे अथवंवेदके स्कांका संग्रह दीखता है। वास्तवमें अथवंवेद अठारहवें काण्डसे ही समाप्त होना चाहिये था।

यजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें ३९ वें अध्यायमें अन्त्रेष्टि कर्म होते ही यजुर्वेदका कर्म काण्ड समाप्त हुआ है। ४० वो अध्याय मझाविद्या प्रकरणका अध्याय है और वह पराविद्याका है। ३९ वें अध्यायतक अपराविद्या समाप्त होनेपर ४० वें अध्यायमें परा विद्या आ गयी वह ठीक ही है। परन्तु अध्वेवदमें वैसा नहीं है।

अथर्ववेदके उजीसवे काण्डमें स्कक्रम ऐसा है---

१ यकः, २ आपः, ३ जातवेदाः, ४ आकृतिः, ५ जगते।
राजा, ६ जगद्वीजः पुरुषः, ७-८ नक्षत्राणि, ९-११ शान्तिः,
१२ छषा, १३ एकवीरः, १४-१६ अभयं, १७-१८ पुरक्षा,
१९ शमं, २० पुरक्षा, २१ छंदासि, २२ मझा, १३ अथर्षाः,
२४ राष्ट्रं, २५ अधः, २६ हिरण्यधारणं, २७ पुरक्षा, २८३० दर्भमणिः, ३१ औदुम्बरमणिः, ३२-३३ दर्भः, ३४-३५
जित्रकमणिः, ३६ शतवारोमणिः, ३७ बळप्राप्तिः, ३८ वस्मनाश्चनं, ३९ कुछनाशनम्, ४० मधा, ४१ राष्ट्रं वकं ओजस्,
४२ मझवशः, ४३ मझा, ४४ मेवण्यम्, ४५ आंजनम्, ४६
जरत्तमणिः, ४७-५० रात्रिः, ५१ आस्म, ५२ छानः, ५३५४ जाकः, ५५ रावस्योववासिः, ५६-५७ ख्रुष्यानावानम्,
५८-५९ यकः, ६० वांगानि, ६१ पूर्वानः, ६२ सर्वावास्यम्,
६३ अध्युर्वेवां, ६४ दीवांबुस्वस्, ६५ अवनं, ६६ सर्वावास्यन्,

णम्, ६७ दीर्घायुत्वम्, ६८ वेदोक्तं कर्म, ६९ आपः, ७० पूर्णायुः, ७१ वेदमाता, ७२ परमात्मा ।

यह अथवेंवेदके उन्नीसर्वे काण्डमें सूक्तकम है। यह विषववार नहीं है। इसका विषयवार संप्रह किया जाय तो ऐसा बनेगा-

### यद्य-

१ यज्ञः, ५८-५९ यज्ञः, ४२ ज्ञायकः,

#### आपः-

२, ६९ आपः,

### सुरक्षा-

१४-१६ असर्व, १७-१८, १९, २०, २७ **प्ररक्षा**, १५ **अव**नम्

### शास्तिः—

९–११ शान्तिः,

### दीर्घायुः—

६१ पूर्णायुः, ६३ **आयुर्वर्ष**नं, ६४ दी**र्घायुःवं, ६७** दीर्घायुत्वं, ७० पूर्णायुः,

### मणिधारणं--

२६ हिरण्यथारणं, २८-३० वर्धनाणः, ३१-३३ वर्धः, ३१ औदुम्बरमाणः, ३४-३५ वंशिषः, ३६ सतवारः मणिः, ४६ अस्तृतमणिः, ४५ साजनम्,

### रोगनाश्चनं —

३८ वश्यनासनं, ३९ इंडलंक्नं, ५६-५७ इन्यान् नाशनं, ४४ वेषस्यम्,

### राष्ट्रम्-

२४ राष्ट्रं, ४९ राष्ट्रं वक्तवीजयः, ६६. अष्टरस्थकं, २५ , अन्यः, १३ एक्सेर्ः, ३७ वक्तवातिः, ५५ रावस्वीवमातिस्

### रंभारः--

३ जातवेदाः, ५ जगतो राजा, ६ जगद्वीजः पुरुषः, २२,४३ ज्ञद्या, ५१ आत्मा, ७२ परमात्मा,

मेषा--

४० मेथा, ५२ कामः, १९ शर्म,

काळः—

१२ तथा, ४७-५• रात्रिः, ५३-५४ कालः, ७-८ नक्षत्राणि

वेद-

२९ छंदासि, २३ अथवणिः, ६८ वेदोक्तं कर्म, ७९ वेदमाता,

सर्वप्रियत्वं--

६२ सर्वप्रियस्वं,

अंगानि--

६० अंगानि, ४ आकृति।

इस तरह वर्गीकरण किया जाय तो एक तत्त्व विचारके सूक एक स्थानपर मिल सकते हैं और एक स्थानपर एक विषयके सूक मिलनेसे अर्थ भी ठीक तरह हो सकता है। अध्ययन भी शीच हो सकता है।

यह केवल उन्नीसर्वे काण्डके विषयमें ही है ऐसी बात नहीं, पर अर्थवेदके १३ से १८ तथा २० वां काण्ड ये सब काण्ड छोड दिये जाय तो बाकीके कांडोंके सुक्तोंको विषयवार ही बांटना चाहिय। यह अत्यंत आवश्यक बात है। पाठक इसका अधिक विचार करें॥

# १९ वें काण्डके सुभाषित अभय

इदमुरुक्रेयोऽयसानमध्गां ( १९११४११ )— इस हल्याः णके ध्येयतक में पद्वंचा हूं।

शिवे में शावापृथिवी अभूतां— मेरे लिये यावा-पृथिवी कल्याण करनेवाले हों।

ससपत्नाः प्रदिशः मे भवन्तु— दिशा उपदिशाएं मेरे लिये शत्रुरहित हों।

·न के त्वा क्रिक्मः-- इम तेरा द्वेष नहीं करते ।

अभयं नो अस्तु- इमारे लिये अभय हो।

यत इन्द्र भयामहे ततो को सभयं कृषि (१९११५)-हे इन्द्र ! नहांचे हमें अब लगता है, वहांचे हमारे लिये निर्भवता कर । त्वं न जातिभिः नि द्विषो विस्थो अहि त् अपनी रक्षाके सामध्योंसे हमारे द्वेषियों और शत्रुओंका नाश कर।

वयं अनुराधं इन्द्रं हवामहे (१९११५१) — इस अनु. कूल सिद्धि देनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं।

अनुराध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा— इम द्विपादों और चतुष्पादोंसे अनुकूलता प्राप्त करें।

मानः मेना अरुक्षिकपुरः — अनुदार सेनाएं हगारे पास न आ जाय ।

विष्वारिनद्र द्रुद्दो विनाशय — हे इन्द्र! शत्रुसेनाको चारों ओरसे विनष्ट कर।

इन्द्रस्थातीत चुत्रहा परस्फानी वरेणवः ( १९।१५।३)-इन्द्ररक्षक, राजुनारक, राजुभेदक और श्रेष्ठ है।

स रक्षिता चरमतः, सं मध्यतः, स पश्चात्, स पुरस्तान्नो अस्तु— वह इमारा दूरसे, मध्यक्षे, पीछेसे, आगेसे रक्षक हो।

उदं लोकमनुनेषि विद्वान् (१९१९४) — तू जानता हुआ हमें विशाल कार्यस्थानमें ले जाता है।

स्वर्यज्ज्योतिरभयं स्वास्ति — जहां भारमञ्योति और निर्भयता है।

उप्रात इन्द्र स्थिविरस्य बाह्य— तुम धनर्थके बाह्य बडे

उप क्षयम शरणा बृहन्ता— हम तेरे बढे आश्रयमें रहेंगे। अभयं नः करत्यन्तारेशं (१९।१५।५)— अन्तरिष्ठ हमें निर्भय करे।

अभयं चावापृथिवी उभे इमे — वे दोनों वावापृथिवी इमें निर्भव दरें।

समयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तराद्घरादभयं नो सस्तुः पीछेने, आगेसे, स्वरसे, नीचेन्ने होने समय हो ।

अभयं मित्राद्धयममित्रात् (१९११५१६) — मित्रसे और अमित्रसे हमें अभय हो।

अभयं ज्ञातादभयं पुरोयः — बावे हुएसे और जो सामने है उससे अभव हो ।

मभयं मक्तमभयं दिखा नः ( १९।१५।६ )- रात्रीमें तथा दिनमें अभय हो ।

सर्वा मामा माम मित्रं मदन्तु- वन विशाएं मेरे वित्र हो।

असपरनं पुरस्तात्पश्चान्तो अभयं कृतम् (१९।१६।१)-आगेसे और पीछेसे हमें सनुरहित अभव हो।

विषो मादित्या रक्षन्तु (१९।१६।२)— युलेकिसे आदित्य मेरी रक्षा करें।

भूतंकतो मे सर्वतः सन्तु वर्म- भूतोंको बनानेवाछे सब ओरसे भेरा कवच बनें।

स मा रसतु. स मा गोपायतु, तस्मा आत्मानं परि दृदे (१९।१७।१-१०)— वह मेरा रक्षण करे, वह मेरा पालन करे, उसके पास मैं अपने भापको देता हूं।

अप्ति ते वसुवन्तमृष्ठकृतु ये माघायवः प्राच्या विशोऽसिदासात् (१९११८११-१०)— वसुः वान् अप्तिको वे प्राप्त हों जो पापी पूर्व दिशासे हमें दास बनाते हैं। इस तरह सब दिशाओं के विषयमें है।

सा वः राम च वर्म च यच्छतु ( १९।१९।१-११ )— वह भावको सुब और सुरक्षा देवे ।

सप न्यभुः पौरुषेयं वधं ( १९।२०।१ )— पुरुषचे प्राप्त होनेबाला वध दूर हो ।

पूषास्मान् परिपातु मृत्योः — पूषा हमें मृत्युसे रक्षा करें।

तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु (१९।२०।२)— वे कवच मेरे लिये बहुत हों।

इन्द्रो यश्वके वर्म तद्स्यान्पातु विश्वतः (१९।२०।३)-इन्द्रने जो कवच किया है वह हमें चारों ओरसे सुरक्षित रखे।

वर्म मे द्यावापृथिवी (१९।२०।४) -- वावा पृथिवी मेरा

मा मा प्रापत्प्रतीचिका — मुसे विरोधी प्राप्त न हो। वृषा त्वा पातु वाजिभिः (१९१२७) — वलवान् वलवानों के साथ तेरी रक्षा करें।

गोप्तृन् करपयामि ते (१९१२७४)— तेरे लिये में रक्षण करता हूं।

मा प्राणं मारिको दभन् (१९।२७।५)— कपटी शतु मेरे प्राणको न दबावें।

आयुषायुः कृतां जीव ( १९।२७।८ )- आयु वढानेवार्कोकी आयुचे जीवित रह ।

आयुष्मान् जीवं, मा स्थाः — दीर्वायु होस्र बीवित रह, मत मर वा । प्राणेनात्मन्वतां जीव, मामृत्ये। व्यवसाद्यस्— आत्मावालोंके प्राणये जीवित रह, मृत्युके व्यवमें व जा । यक्तिरण्यं तेनायं कृणवद्वीर्याणि— जो पुवर्ण है, उससे यह वल बनाता है।

असपरने पुरस्तारपश्चाको अभयं इतम् (१९१२७)-आगेसे और पीछेसे इमारे किये निःशत्रुता तथा अभय हो।

भव तां जिहि हरसा ( १९१६५।१ ) — उनकी अपने तेजने सुरक्षित रखा।

अबिभ्यदुष्रोऽर्चिषा-न बरता हुआ अपने ते बस शूर बन ।

### उषा

अया देवहितं वाजं सनेम ( १९।१२।१ )— इस उपासे देवोंका हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे।

मदेम शतिहमाः सुवीराः — उत्तम बीर बनकर सी हिम-काळ आनन्दसे रहेंगे ।

### अपनी शक्ति

भोत्रं सक्षुः प्राणोऽविखन्ने। ने मस्तु (१९१५८११)— कान, श्रांस और प्राण हमारा स्थिनविस्थित न हो ।

अविच्छन्ना वयमायुषो वर्चसः— इम आयुष्य और तेजसे अविच्छित्र रहें।

प्राणः ससान् उपद्ययताम् (१९।५८।२) — प्राण हमारा स्रादर करे।

उप वयं प्राणं हवामहे— इम प्राणोका भादर करें। वर्चो गृहीत्वा पृथिवीं सनु सं चरेम (१९१५८१३)— तेज प्राप्त करके पृथिकीपर संवार करेंगे।

### ईश्वर

द्रियमसासु घेहि (१९।३।३)- धन हमें दे।

यतो भयमभयं तस्रो अस्तु ( १९१३:४) — बहासे मन है बहासे हमें निर्भयता हो ।

इन्द्रो राजा जगतस्वर्षणीनां अधि समि विश्वसर्पं यद्स्ति (१९/५११) — जो इक विविध स्ववस्ता इस श्विबीवर है उसका सवा स्वावर संगम सबका दूनह ही राजा है।

सहस्रवाहुः पुरुषः सहस्राह्यः सहस्रपात्। स भूपि विभातो वृत्वा मत्यतिष्ठदृशांगुस्य (१८४६११)- इनारों बाहुओं, आंखों और पांचीं वास्ता एक पुरुष है, वह प्रक्रियों के कारों ओर व्यापकर दर्शागुरू विश्वसे बाहर मी है।

पुरुष प्रवेदं सर्वे यक्तं यश्व भाव्यं, उत असृतत्थस्ये-श्वदः (१९१६१) — जो भूतकालमें हुआ, जो वर्त-साव कालमें हैं, और जो भविष्यमें होना वह सब पुरुष ही है, वही असृतत्वका अधिपति है।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह् राजन्योऽश्वयत्। मध्यं तदस्य यहेरयः पद्मयां शूद्रोऽज्ञायत (१९१६१)-नाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृह उसके सिर, बाहु, पेट और पांच हैं।

मयुतोऽहं, मयुतो म बास्मा ( १९,५१।१) — मैं पूर्ण हुं, मेरा भास्मा पूर्ण है।

अयुतं मे चक्कः अयुतं मे श्रोतं — मेरा भाव और कान पूर्ण है।

अयुतो मे प्राणो, अयुतो मेऽपानः — मेरा प्राण और अपान पूर्ण है।

अयुता में व्यानो, अयुतोऽहं सर्वः मेरा व्यान पूर्ण है, में सब पूर्ण हं।

### वेद

यसात्कोद्यायुद्भराम वेदं, तिस्मिन्नत्तर्य द्ष्म एनम् ( १९।७२।१ )— जिस पेटीसे हमने वेद बाहर निकाले सस पेटीमें हम फिर सनको रखते हैं।

कृतिमिष्टं ब्रह्मणां वीर्येण — मंत्रोंकी वीर्यसे इष्ट कर्न किया। तेन मा देवास्तपसावतेह — उस तपसे सब देव मेरी रक्षा करें।

### वहा

अक्षउयेष्ठा संभृता वीर्याणि (१९।२३।३०) — ज्ञानके बेष्टरबंधे पराक्रम करनेकी शक्ति बढती है।

डकृत्य वेदमध कर्माणि कृष्महे (१९१६८।१) — वेदको उठावर हम कर्म करते हैं।

आयुः प्राणं प्रजा पशुं कीर्ति द्रविषं ब्रह्मवर्षसं महा दश्वा वजत ब्रह्मलोकम् (१९१०१।१) — आयु, प्राण, प्रजा, पञ्च, कीर्ति, भन, ज्ञानका वर्षस मुक्के दें और ब्रह्मलोक्से जा।

# सर्वप्रियत्व

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । प्रियं सर्थं-स्य पद्यत उत शूद्र उतार्थे (१९१६२११)— मुझे देवों में प्रिय कर, राजाओं में मुझे प्रिय कर, सबकी मैं प्रिय बन्, शूद और आयों में में प्रिय बन्।

### अंगानि

भरिष्टानि में सर्वा, आत्मानिभृष्टः (१९१६०।२)— मेरे सन अंग अट्ट हों, मेरा आत्मा उत्साहयुक्त हो।

#### काम

कामस्तर्त्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् (१९१५२।१) — प्रारंभमं काम उत्पन्न हुमा, वह मनका पहिला वीर्थ था।

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुविभावा सखा आ सखीयते (१९।५२।२)— हे काम! तू साम-र्थके साथ मनमें रहता है, तू व्यापक पराक्रमी और मित्रवत आवरण करनेवालेके साथ मित्र बन कर रहता है।

त्वमुग्रः पृतनासु सासिंहः सह ओजो यजमानाय घोहि (१९१५२१२)-- तू उपवीर, युद्धोंमें साहस बतानेवाला यजमानके क्षिये सामर्थ्य और शक्ति है।

# शर्म्य (सुख)

प्रजापितः प्रजाभिष्यकामत्तां पुरं प्रणयामि वः, तामाविद्यात तां प्रविद्यात सा वः द्यामं च वर्म च यच्छतु (१९।१९।११) — प्रजापालक प्रजाओं के साथ उत्तत हुआ, उस कीलें में तुझे के जाता हूं, उसमें जाओ, उसमें प्रवेश करो, वह आपको सुब और संरक्षण देवे।

### काल

काळो भूतिमञ्जत (१९।५३.६) — कालने सृष्टि बनायी है।

कालेन सर्वा नन्द्रस्यागतेन प्रजा हमाः (१९:५३:७)-योग्य काल बानेपर सब प्रजा खानन्दित होती है।

काको इ सर्वद्येभादः (१९।५३।८)— श्रक्ष सम्ब

का**लः प्रजा अञ्जत ( १९१५३**।१०)— काल प्रजाको उत्पन्न करता है ।

### नक्षत्राणि

ममैतानि शिवानि सन्तु (१९१८।१) — मेरे लिये ये नक्षत्र कल्याण करनेवाले हों।

अष्टार्विशानि शिवानि सन्मानि सहयोगं मजन्तु में (१९१८)— अठाइस नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी और ग्रम हाँ और मेरे साथ उत्तम सहयोग करें।

स्वस्ति नो अस्तु, अभयं नो अस्तु (१९।८।७)— हमारा कल्थाण हो, इमारा अभय हो ।

### कवच

वर्मा सीड्यध्वं बहुला पृथ्नि (१९१५८१४) — कबच बहुत और बडे सीभो।

भया वाजं देवाहितं सनेम (१९११२११) — इससे देवोंका हित करनेवाला बल हम प्राप्त करें।

### कीले

पुरः क्रुणुष्यं आयसीरघृष्टाः (१९।५८।४)— नगर लेडिके कीलेके शत्रुके अर्थान न होनेवाले बनाओ ।

मा यः सुस्रोधमस्रो दंहता तं ( १९,५८१४ )— तुम्हारे वर्तन न चूरें, उनको घुटढ बनाओ।

## गोशाला

वर्जं कुणुव्यं, स हि वो नृपाणः (१९।५८।४)— गोशाला बनाओं और वह तुम्होरे मानवींका दूध पीनेका स्थान हो।

### जल

ता अपः शिवाः (१९।२।५) — वह कल कल्वः करने-वाला है।

अपोऽयक्षमं करणीः — जब रोग दूर करनेवाडा है। वर्षेष तृष्यते भयः, तरस्त आ क्षे भेषजीः — विससे पुत्र बहेगा, वैसा यह जल तुम्हें भीषधी कर बनेगा। भिषक्षयो भिषकरा आधः ( १९/२/३) — वैसेंके लिय

यह बल अधिक रोग नाश करनेनाका होता है। अधिबाध कह (१९१६९।१)— बल बीवन देनेनाका है। कपञ्जीवाध स्थ— करीन क्रीन बीवन देनेनाका बल है। संजीवाः स्थ— सम्यक्तया जीवन देनेवाका जरू है। जीवलाः स्थ— जीवन शक्तिये युक्त जरू है। जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् — हम जीवेंगे, पूर्व आयु-तक जीवित रहेंगे।

### पुष्टि

मौदुम्बरो बुधा मणिः सं मा सुजतु पृष्ठवा (१९१३ ११)भौदुम्बर मणि बलवान् है वह मुझे पुष्टि देवे ।
भौदुम्बरस्य तेजसा घाता पुष्टिं द्वातु मे (१९१३ ११)भौदुम्बर मणिके तेजसे घाता मुझे पुष्टि देवे ।
पयः पश्नां रसमोषचीनां बृह्हस्पतिः सविता में
नि यच्छात् (१९१३ ११५) — पश्चमेंसे दूध भौर
भौषियोंका रस मानपति सविताने मुझे दिवा है ।
तेजोऽसि तेजो मयि घारय (१९१३ १११२) — तू तेब
है, मुझे तेज घारण कर ।
रियरिस रियं मे घेहि— तू धन है, मुझे धन है ।
पुष्टिरिस पुष्ट्या मा समंग्धि (१९१३ १११३ )— तू पुष्टि
है, मुझे पुष्ट कर ।

रियं च नः सर्ववीरं नि यच्छात् (१९।३१।१४)-- सब वीर पुत्रीके बाथ धन हमें दे ।

### मेधा

यनमे छिद्रं मनसो य**च वाच सरसती मन्युमन्तं** जगाम (१९१४०।१)— को मेरे मनमें और वाणीमें दोव है, निया कोची पुरुषके पास गयी है (उससे वह दोव हुआ है)।

विश्वैस्तिद्देवः सह संविदानः सं व्यात मृहस्पतिक्रिक्त सन देवोंकी सहायतासे मृहस्पति उस दोक्को दूर करे । मा न आपो मेथां मा ब्रह्म प्रथिष्टन (१९१४०१२)— हमारी मेथाको, तथा ज्ञानको वस निगट न करे ।

महं सुमेषा वर्षसी-में उत्तम बुदिवान और तेजसी वर्ष । मा को मेषां मा को दीसां मा को दिसां क्यापः (१९१४-१३) — मेरी मेषा, दीसा और की तप है उसका नास न हो।

शिवा नः सम्स्वायुवे शिवा भवन्तु मातरः— वह वह हमारी वायुके किने क्रमानकारी हो, जो नावार्ष हमें स्व दें।

# दीर्घ आयु

सर्वमायुरशीय (१९१६१।१)— में पूर्ण आयुकी प्राप्त करूं। आयुः प्राणं प्रजां ... वर्षय (१९१६३।१)— मेरी आयु प्राण और प्रजाको बढा।

मायुरसासु घेहि (१९१६४।४) — हमें आयुष्य दे। जीवेम शरतः शतं (१९१६७।२) — हम सो वर्ष जीवे। भूयसीः शरदः शतात् (१९१६७।८) — सौ वर्षोसे मी अधिक जीवें।

जीव्यासमहं — ( १९१७०।१ ) — में जीवित रहूं। सर्वमायुर्जीव्यासं — संपूर्ण आयु तक जीवित रहूं।

जरामृत्युर्भवाति यो विभर्ति (१९।२६।१)— जो [शरीर पर सुवर्णको ] धारण करता है उसको हदा-वस्थाके पश्चात् मृत्यु होता है।

आयुष्मान् भवति यो विभर्ति ( १९।२६।२ )— जो सुवर्ण कारण करता है वह दीर्घायु होता है।

भायुषे त्या वर्षसे त्या ओजसे च बलाय च (१९१२६१३)— दीर्घायु, तेज, समर्थ्य और बलके लिये (सुवर्णका) धारण करता हूं।

तत्त आयुष्यं भुवत्, तत्ते वर्चस्यं भुवत् (१९।२६।४)-वह युवर्णं तुसे भायु बढानेवाला हो, तेत्र बढानेवाला हो।

इदं बध्नामि ते मणि दीर्घायुरवाय तेजले (१९१२८११) — इस मणिको तेरे शरीर पर दीर्घायु भीर तेजके लिये बांधता हूं।

तमस्मै विश्वे स्वां देवा जरसे भर्तवा अदुः (१९।३०।२)-सर्व देव उस तुझे इदावस्था तक भरण-पोषणके क्षिये देते हैं।

स्वया सहस्रकाण्डन आयुः प्रवर्धयामहे (१९।३२।३)-द्वस सहस्र काण्डवालेके द्वारा हम अपनी आयु बढाते हैं।

देवो मणिरायुषा सं सुजाति नः ( १९।३३।१ )— दिन्य मणि दुवें दीर्ष भायु देवे ।

### यज्ञः

इसं यहं गिरः वर्धयन्स (१९।१) ) — इस यहका वर्णन इमारी वाणियां करें।

इमं यशं भवत (१९।१।२)- इस यह की रक्षा करो।

यहामिमं चतव्यः प्रदिशः वर्षयन्तु (१९। ११३) — इस यहको चारों दिशाएं बढावें ।

समना सदेवाः (१९१५८।१)— एक विचारवाले दिव्य भाववाले यहा वढें।

यहस्य चञ्चः प्रभृतिर्मुखं च (१९१५८१५)— यहका यह भोख तथा मुख्य मुख है।

वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि - वाणी, कान और मनसे इवन करता हूं।

इसं यक्षं विततं विश्वकर्मणा (१९।५८) — इस यक्नका विश्वकर्माने विस्तार किया।

देवा यन्तु सुमनस्यमानाः — उत्तम प्रसन्न मनवाले देव इस यञ्चके पास जीय ।

इमं यहं सहपत्नीभिरेत्य (१९१५८।६)— इस यहके प्रति पत्नीके साथ जाओ।

त्वं · · व्रतपा असि (१५।५९।१)— तू व्रतका पालक है।

यहो वयं प्रमिनाम वतानि विदुषां (१९।५९।२)— यदि हमने आप विद्वानोंके वत तोडे हैं।

अग्निष्टत् विश्वाहा पृणातु — अप्नि वह दोष दूर करे।

सा देवानामिप पंथामगन्मः (१९।५९।३)— हम देवोंके मार्गवर आ गये हैं।

यच्छक्तवाम तद्जु प्रचोदुम् — यदि समर्थे हुए तो उस यज्ञ मार्गको आग बढायेंग ।

सोऽध्यरान् स अत्न कल्पयाति — वह अहिंसक कर्मोंको भीर कर्मोंको वह बढाता है।

ब्रह्म यहस्य तस्वं (१९४२।२) — हात ही यहमें सुख्य तस्व है।

**अंहोमुखे प्र भरे मनीचां** ( १९१४२१३)— पापसे खुडाने-बाककी प्रशंसा गांते हैं ।

सुत्राव्यो सुमति वाबुणानः — उत्तम रक्षा करनेवालेके विषयम सत्तम दुदि भारत करते हैं।

सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः (१९४२।३)— यजमानकी कामनाएं सत्त हों।

### राची

अरिष्टासस्त डार्वे तमस्वति रात्रि पारमशीमहि (१९।४७१२)- न विनष्ट होते हुए इम, हे बडी अन्धेरी रात्रि ! हम पार होंगे।

तमिनों अद्य पायुभिः चु पाहि ( १९।४७।५ )- उन रक्षकोंसे हमारा रक्षण हो।

रक्षा माकिः (१९।४७।६)- हमारी रक्षा दर। मा नो अधशंस ईशत- पापी हमारे उपर खामिल न हरे। मा नो दुःशंस ईशत- दुष्ट कीर्तिवाला हमपर स्वामित्व

परमेभिः पथिभिः स्तेनो धावतु तस्करः (१९।४७।७)-बढ़े मार्गसे चोर और डाकू दौड जाय।

परेणाघायुरर्षतु — पापी दूरवे भाग जाय।

त्विय रात्रि वसामसि स्विपच्यामसि जागृहि (१९१४७१९)- हे रात्री ! तेरे अन्दर हम रहेंगे, सोयेंगे, तू जागती रह ।

त्वं रात्रि पाहि नः ( १९।४८।३ )— हे रात्रि ! तू इमारी रक्षा कर।

गोपाय नो विभावरि (१९।४८।४) — हे तेन खिनी रात्रि ! इमारी रक्षा कर।

सा नो विसेऽधि जाप्रहि— वह तू हमारे धनके लिये जागती रह ।

असाँ त्रायस्य नर्याणि जाता ( १९।४९।३ )-- इमारी रक्षा कर, मानवींका हित करनेके लिये तू उत्पन हुई है।

असाम सर्वेषीरा भवाम सर्वेषेद्सः ( १९/४९/६ )-सर्व वीरोंसे और सर्व धनोंसे युक्त हम हो।

यो अद्य स्तेन आयात्यवायुर्मत्यो रियुः। रात्री तस्य प्रतीख प्र गीवाः प्र शिरो इनत् (१९।४९।९)— को कोर पापी क्षत्र आज आ रहा है रात्री उसका गरा और बिर काटे।

प्र पादी न यथायति प्र इस्ती न यथाशिषत्। (१९।४९।१०)— पांबाको कांद्रो, हाथोंको तीड दे, जो पापी हमारे संवीप का बाय वह पीसा बाकर बापस हो। राजि राजि भरिष्यस्त तरेम तस्या वर्षे (१९।५०।३)-अस्पेक रात्रीमें जिनह न होते हुए हम अपने शरीरसे सरकित रहेंगे।

गम्भीरमप्रवा इव न तरेयुररातवः - गंभीर बका-शयसे पापी न पार हो जैसे बिना नौकाके [कोम पार नहीं होते।]

एवा रात्रि प्र पातय यो असाँ अभ्ययायति (१९१५-१४) हे रात्रि ! जो हमपर धावा करता है उसको गिरा के !

### राष्ट्र

तेनेमं ब्रह्मणस्वते परि राष्ट्राय धत्तन (१९।१४।१)- है ब्रह्मणस्पते । उस शक्तिसं उसको राष्ट्रके किये भारण कर । आयुषे महे क्षत्राय धत्तन (१९१२४१२)-- दीर्षाह तथा बढे क्षात्रबसके लिये धारण हरी।

एनं जरसे नयां— इसकी बृद्धावस्थातक ले पली।

वर्चलेमं जरामृत्युं कुणुत दीर्घमायुः ( १९।२४।४ )-तेजसे इसकी जराके पश्चात् मृत्यु आजाय, इसकी दीर्षांसु करे। ।

जरां गच्छ ( १९१२४,५ )- वृद्धावस्थाको प्राप्त हो । भवा गृष्टीनामभिशक्तिपा उ- प्रवाओं हो विनाससे बचानेबाला हो ।

शतं च जीव शरदः पुरुचीः, बस्ति बादविं मजासि जीवन् (१९१२४।६) — अति दीर्थ ऐसे सी वर्ष जीवित रह और जीवित रहनेपर धनाकी बांड ।

हिरण्यवणों अजरः सुवीरो जरामृत्युः प्रजया सं विद्यास्य (१९।२४।८)— सुवर्ण जैसा रंगवासा, जरारहित. उत्तम बीर, जराके पश्चात् मृत्युवाका होकर अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर ।

भद्रमिष्डक्त अपयः स्वविदः तपो दीसामुपसे दुरप्रे। तती राष्ट्रं बलमोजम्ब जातं तद्भी देवां उप सं नमन्त्र ॥ (१९१४१।१)-- जनताका समान करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पहिले तप किया और दीक्षा की। उससे राष्ट्र बल और भीत हुआ इस-लिये सब झानी इस राष्ट्रके सामने सुक सांग ।

यो मिक्क विषयि संपिष्टी सपायति अयोजाला सञ्चरा माविनोऽत्रसमवैः पाश्चैरंकिनो वे चरन्ति । तांको रम्धवामि इरखा। (१५।६६।१) वो असुर डोहेडे वाल और कोहेडे पास केवर संकार करते हैं, उनकी में बिनष्ट करता हूं।

> सहस्राहिः सपरवान् प्रमुजनपादि व्यः-- स्वार नोक्ताका गण शत्रुओंको मारे और हमारा रक्षण करे।

- बाशुः शिशाबी वृषभी न भीमी घनाघनः क्षोभणः अर्थणीनाम् (१९१३।२)— त्वराशील, तीक्ष्ण, वैकडे समान भगंदर, शत्रुका मारनेवाला, मनुष्योंकी दिकानेवाला वीर है।
- संक्रम्यनो ऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्— सलकारनेवाला, पलकें भी न सपकनेवाला अद्वितीय वीर सी सेनाओंको जीतता है।
- सक्कि बिकायः स्थाविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सह-मान उप्रः (१९।१३।५)— अपने और शत्रुके बलको जाननेवाला, युद्धमें स्थिर रहनेवाला, बडा वीर, साहसी, बलिष्ट, उप्र श्रार और शत्रुका पराजय करनेवाला है।
- मिश्वीरो अभिषत्वा सहोजित्— विशेष वीर, सत्व-वान् और बलसे शत्रुको जीतनेवाला शूर होता है।
- हमं चीरमनु हर्षध्वमुत्रं ( १९।१३।६ )— इस उपवीरका हर्षे बढाओ ।
- मामितं गोजितं वज्रवाहुं जयन्तमज्य प्रमुणन्त मोजसा (१९११३१६) — प्रामका विजेता, गोओंको बीतनेवाला वज्रवाहु विजयी और अपनी शक्तिसे शत्रुको मारनेवाला वीर है।
- दुश्र्व्यवनः पृतनाषास्योध्योऽस्माकं सेना अवतु प्रयुत्सु (१९११।७) — जो हिलानेकं लिये अश्वस्य, शतुसेनाका पराभव करनेवाला, जिसके साथ युद्ध करना अश्वस्य है, वह युद्धोंमें हमारी सेनाकी रक्षा करे।
- रसोहामित्राँ अपवाधमानः ( १९।१३।८ )— राक्षसाँको मारनेवाला शत्रुको बाधा पहुँचाता है।
- प्रमासन् छन्न, प्रमुणसामित्रान् अस्माकमेध्यविता तन्नाम् (१९।१३।८)— शत्रुका नाश करता हुआ, अभित्रोंका वध करके, इमारे शरीरोंका रक्षक हो।
- अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु (१९।१३।११)— हमारे वीर कंचे हो जान ।
- अस्मान् देवासोऽवता हवेषु-देव युदों हमारी रक्षा करें। वर्ष मा घेहि मे तन्वां सह मोजो वयो वस्तम् (१९१३७१२)— मेरे शरीरमें तेज, सामर्थ्यं, पराक्रम, शाफि और वस स्थापन कर।
- क्रवें त्वा बळाव त्वाजले सहसे त्वा । अभिभूवा-व त्वा राष्ट्रश्वत्याव पर्युहामि शसशारहाय

- (१९।३७।३) सरव, बल, सामध्ये, संाह्य, शत्रुका पराजय, राष्ट्रसेवा और सौ वर्षकी आयुक्ते लिये हुन्ने में पहनता हूं।
- सम्य! सभा मे पाहि ये च सम्याः सभासदः (१९१५५१५) — हे सम्य! मेरी सभाका रक्षण कर, और सम्य सभासद हैं वे भी सभाकी रक्षा करें।

### रोगनाशन

- न तं यक्ष्मा अरुम्धते (१९१३८,१) रोग उसको रोकता नहीं।
- विष्वञ्चस्तस्माद्यक्षमा सृगा अभ्वा इवेरते (१९१३८।२) जैसे सृग और घोडे भाग जाते हैं वैसे रोग उससे भाग जाते हैं।
- तक्मानं सर्व नाशय, सर्वाश्च यातुष्वान्यः (१९।३९।१) सन रोगेंका नाश कर, यातना देनेवालेंका नाश कर। स-कुष्ठो विश्वभेषजः (१९।३९।५)— वह कुष्ट सन भौषिष युक्त है।
- एवा दुष्वप्यं सर्वमित्रये सं नयामि (१९।५७।१)-इस तरह सब दुष्ट खप्न अभियके पास ले जाते हैं।
- स मम यः पापस्तक् द्विषते प्र हिण्मः (१९।५७।३)जो मेरेमें पाप है वह देव करनेवालेके पास भेजते हैं।
  आयुषोऽसि प्रतरणं (१९।४४।१)- तू आयुष्यका
  बढानेवाला है।
- प्राण प्राणं त्रायस्य (१९४४४४)— हे त्राण ! त्राणकी रक्षा कर ।
- निर्कात निर्कारया नः पाद्येश्यो मुश्च- हे दुर्गति ! दुर्ग-
- सुञ्ज न पर्येह्सः ( १९१४४)८)— पापसे हमें क्वाओ । सञ्जनाश
- व्में सपत्नवंभनं हियतस्तपनं हृदः (१९१२८।१)—
  यह दर्भमणि शत्रुको दवानेवाला और द्वेष करनेवालोंके
  हरको तपानेवाला है।
- क्षिपतस्तापयम्हदः, श्राम्णां तापयम्मनः (१९।२८।२)-द्रेष करनेपाठीके हदगींको ताप देता है, और श्रव्यांके मनको तगता है।
- वुद्दादः सर्वोस्त्यं दर्भ धर्म दवामि संतापक्य दृष्ट इतनवाते वन समुधीको, हे दर्म ! नगीके समान ताप दे।

धर्म इवाभितयन् इर्म क्रियतः ( १९।२८।३ )— वर्म के समान, हे दर्भ ! द्वेष करनेवालोंको तथा ।

इदः सपत्नानां भिन्दि— चत्रुओं हे इदयोंको ते। ह ।

भिक्ति दर्भ सपत्नामां हृद्यं द्विषतां मणे (१९१२८१४) हे दर्भमणे ! शत्रुओं और देव दरनेवालेंके हृद्य तोट हे ।

शिर पषां विपातय- १न दुष्टीका सिर गिरा दे ।

भिन्दि दर्भ सपस्नान् (१९।२८।५) — हे दर्भ ! शत्रु-भोंको तोड दे।

भिनित में पृतनायतः — मुझपर सैन्य मेजनेवा छेको तोड दे।

भिक्ति मे सर्वान् दुइदिः - सन दुष्ट इदयवाळींको तोड दे ।

भिश्चिमे द्विषतो मणे— हे मणे ! द्वेष करनेवालोंको तोड दे। ऐसे ही ६-१० मंत्रमें वाक्य हैं। ऐसे ही १९।२९ में वाक्य हैं।

तेनेमं वर्मिणं कृत्या सपत्नान् जहि वर्धिः (१९।३०।१) उस शक्तिसे इसको कवचवाला करडे अपने वीर्वेषे शत्रुको पराभूत कर ।

रवं राष्ट्राणि रक्षस्ति (१९।३०।३)-- त्राष्ट्रीका रक्षण करता है।

मणि स्त्रस्य सर्धनं (१९१३०।४)— यह मणि क्षात्र-तेजको बढाता है।

तन्पानं कुणोमि ते — में तेरे शरीरका रक्षक (इस मणिको) बताता हूं।

रवमासि सहमानः शहमस्मि सहस्वान् (१९।३२।५)-तु साइस गुफ हो, मैं साइस करनेवाला हूं।

क्यो सहस्वन्ती भूत्वा सपत्नान् सहिषीवहि-- इस होनों बळवान् होकर शत्रुओंडा परामव करेंगे ।

सहस्य नो मिमार्ति, सहस्य नो पृतनायतः (१९।३२।६)— हमारे शत्रुका और हमपर सैन्य कानेवालेका पराभव कर।

साहरूप सार्थीन् तुर्हीत्ः-सन तुष्ट हरनवालींका पराभव कर । साहरूपी से बहुन् कथि-स्ताम हरनवाके मेरे बहुत मित्र कर।

क नोऽवं दर्भः परिपातु किम्बतः (१९१३२।१०)— वह दर्भगिव हमारी वध ओरखे रहा करे।

तेव साक्षीय पृत्तनाः पृतन्यतः -- उक्ष्ये स्वयर मेमने-वास्ति सन्यस परामव करंगा । स नोऽयं मिकः परिपातु विश्वतः 💥 १९१६१११ )----

रवं पुनीहि दुरिताम्यस्त्रत् । ( १९।३३।३ )--- स्वापी पापोंको दूर करके हमें पवित्र करो ।

तीक्णो राजा विवासही रक्षोद्या विश्ववर्षीयः (१९१३।४)— यह मणि वीर राजा शक्ष्योंका वध करनेवाला, शतुका पराभव करनेवाला और वर्ष बनीका हित कर्ता है।

मोजो देवानां वळगुप्रमेताचं ते बज्ञानि सरसे सक्ति-यह देवोंका उप्र यल है, उसको तेरै शरीरपर वांचता हूं। इससे तृ इदावस्थातक करमाण प्राप्त करके वीवोसे।

द्रभेण स्वं कृणवद्गीर्थाण (१९।३३।५)— दर्भमिके तू अनेक पराक्रम करेगा।

द्रमं विश्वदारमना मा स्यथिष्ठाः — दर्भगणिका धारण करनेसे तू अपनी शक्ति बढनेके कारण दुःबी न होंगे।

सूर्य इया भाहि प्रदिशास्त्रतकाः — सूर्वेड समान गारी दिशाओं में प्रकाशित होता रहे।

सर्वे रक्षतु जंगिष्ठः (१९१३ ४) — वंगिष्ठमणि एववी रक्षा करे।

मधो भराति दूषणः (१९।३४।४) — वंगिडवानि सनुका विनाश करता है।

जांगिडः प्रण मायूंचि तारिचत्— वंशिक्षमि इसारे दीर्घ मायुष्य करे ।

स अंगिष्ठस्य महिमा परि जः पासु विश्वतः ( १९१३४।५ ) — वह वंगिवमिका महिमा वव ओरबे हमारी रक्षा करे है

जंगिडः परिपाणः सुप्रंगकः (१९।३४।७)— वंगिटवाने वारों भोरवे रक्षा करनेवाका और करवान करनेवाका है।

नमीवाः सर्वाच्यातयम् अदि रक्षांकि कोक्ये ( १९१३४१९ )— स्व रीव सु कर, तथा स्व राक्ष-स्रोको भवा दे, हे बोवने !

स को रस्तु संविद्यः (१९१३५१२)— विविध्यानि हमारी रक्षा करे। करिकामारा विद्याल कर बंगाडमणि सन प्रकारसे रक्षा करवेबामा समा बाजुको दूर करनेवामा है।

स्वित्याची प्रसिद्ध जीगढः ( १९१३५) - तू वंशिव्याणि रक्षक हो ।

क्रतकारो जवानशायक्मान् रक्षांकि तेजला (१९१३६११) -- शतवारमणि बक्ष्मरोग और राक्ष-क्षांका स्रतेजसे नास करता है।

मुर्चेस्रा सह मणिईणीम खातनः — तेत्रहे साथ यह

मणि दुष्ट नामवाके रोगोंको दूर करता है।

श्चातं वीरानजनयत् — सी बीरोकी जन्म देता है। शक्तं यहमामपायतम् — वैक्टों रोगोंको दूर करता है।

दुर्णासः सर्वाग्हरसाय रक्षांसि धूनुते — दुष्ट नामवाले स्व रोगोंको नष्ट करके सव राक्षसोंको कंपाता है।

तत्ते ब्रामि भायुषे वर्षस मोजसे च बळाय चास्तु-तस्त्वाभि रक्षतु (१९१४६११) — अस्तृतमणि तेरे , शरीरपर दीर्घायु, तेज, ओज, बलके लिये बावता हूं, वह तेरी रक्षा करे।

सिम्मणाचेकरातं वीर्याणि सहस्रं प्राणा सिम्बन्धः स्तृते (१९१४६१५)-- इस अस्तृतमणिमें धी वार्य हैं और हजार प्राण शक्तियों हैं।

दुर्हादेः पृष्टीरिप कृषाञ्चन ( १९।४५।१ )— दे अजन ! दुष्ट हृदयवासोंकी पश्लियों तोड ।

सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु (१९१४५१४)— इव

### ज्ञान्ति -

शास्ता नः सन्त्वीषधीः (१९१९)— सन औषधियां हमें शास्ति देनेवाको हों।

शान्तं नो अस्तु कृताकृतं (१९।९।२)— किया और न किया कर्म इमें शान्ति देनेवाला हो । सबैब ससुन्ने घोरं तबैब शान्तिरस्तु नः (१९।९।३)-त्रिवये अवंकर परिणाम होता है वह हमें शान्ति देवे।

इन्द्रों में शर्म यडझतु (१९।९।१९)- इन्द्र मुक्के सक देवे।

ब्रह्मा मे शर्म यरखन्तु — ब्रह्मा गुर्से श्रव देवे ।

सर्वे मे देवाः शर्म यड्छन्तु ( १९।९।१२ )— सब देव सुक्षे सुक्ष देवे।

हां मे सस्तु, सभयं मे सस्तु (१९।९११) — मुक्के सुब हो, निर्भयता मुक्के प्राप्त हो।

सर्वमेष शमस्तु नः ( १९।९।१४)— सब मुझे सुख देने-बाला हो।

दां नः पर्जन्या भवतु प्रजाभ्यः (१९।१०।१०)— हमारी प्रजाके लिये पर्जन्य सुख देवे ।

रां नः सत्यस्य पतयो अवन्तु (१९।१११) → स्त्रके पालक हमें सुक देनेवाले हों।

यूर्य पात स्वस्तिभिः सदा नः (१९११) — तुम सदा हमें कल्याण साधनोंसे सुरक्षित रखो।

## सर्वप्रिय

भियं मा दर्भ कुणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय . शर्थाय च (१९१३२८)— हे दर्भ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैर्य, श्रृहोंकों में प्रिय बन्ं ऐसा कर ।

इस तरह इस काण्डमें सुमाषित है। कई स्कॉमें सुभाषित आषिक है। समान सुमाबितके वाक्य होनेसे उनमेंसे एक ही बाक्य लिया है। पाठक वहांके अन्य सुमाषित खायं देखें।

पाठक इस काण्डका अच्छी तरह अध्ययन करके आभ वठावे ।

भतुवाद्ख्ती

भी. दा. सात्रवसेषर वन्त्रव- ' साम्बाय-मन्द्रस्य '

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

# उन्नीसकां काण्ड ।

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                   | 48         | विषय                      | AB ,       | विषय '               | 9 |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------|---|
| <b>म्</b> मिका         | ₹.,        | ६ अगद्बीजः पुरुषः         | 4          | ३९ इध्डन।शनम्        | ¥ |
| १९ वें काण्डकं सुमावित | 8.         | • नक्षत्राणि              | •          | ४ - मेघा             | ¥ |
| ५ असम                  | * ;        | ८ नक्षत्राणि              | 6          | ४१ राष्ट्रं बलमोबब   | ¥ |
| २ उषा                  | بر         | ९ शान्तिः                 | \$         | ४२ ज्ञावशः           | ۲ |
| ३ अपनी शक्ति           | 4          | १० शान्तिः                | 93         | ४३ जुडा।             | * |
| ४ ईश्वर                | ب          | ११ शान्तिः                | 98         | ४४ मेषञ्चम्          | 1 |
| ५ वेद                  | •          | १२ शान्तिः                | 94         | ४५ आजनम्             | ١ |
| ६ जहा                  | <b>E</b> 1 | १३ एकवीरः                 | 94         | ४६ अस्तृतमणिः        | ٩ |
| ७ सर्वप्रियस्य         | 6          | १४ अभयम्                  | 16         | ४७ रात्रिः           | 1 |
| ८ अंगानि               | •          | १५ अभयम्                  | 16         | ४८ रात्रिः           | 1 |
| ९ काम                  | 6          | १६ अमयम्                  | 15         | ४९ रात्रिः           | • |
| १ • शर्म (सुख)         | Ę          | १७ सुरक्षा                | ` ₹•       | ५० रात्रिः           | • |
|                        | •          | १८ सुर <b>क्षा</b>        | 29         | ५१ भारमा             | • |
| ११ काल                 | ,          | १९ शर्म                   | <b>२</b> २ | ५२ कामः              | ( |
| १२ नक्षत्राणि          | •          |                           |            | ५३ हालः              | • |
| १३ कवच                 | •          | २० सुरक्षा<br>२१ छन्दांसि | २१<br>२४   | ५४ डाहः              | , |
| १४ किले                | •          |                           |            | ५५ रायस्वीवत्राप्तिः |   |
| १५ गे।शास्त्र          | •          | २२ ज्ञा                   | 48         | ५६ दुष्पप्रनासनम्    |   |
| १६ जल                  | •          | २३ अथर्गणः                | २५         | ५७ दुष्यप्रनाशनम्    | , |
| १७ देखि                | •          | २४ राष्ट्रम्              | 86         | ५८ यहः               |   |
| १८ मेथा                | •          | २५ अश्वः                  | २७         | 44 48:               |   |
| १९ दीर्घ वायु          | € {        | २६ हिरम्बारणम्            | 90         | ६० अञ्चानि           |   |
| २० वज्ञः               | •          | २७ सरका                   | 36         | ६१ पूर्णायुः         |   |
| २१ राश्री              | \$ .       | २८ दर्भमणः                | 44         | ६२ सर्वभियत्वम्      | ( |
| १२ राष्ट्र             | 3          | २९ दर्भमनिः               | <b>३</b> • | ६३' बार्ड्यर्थनम्    |   |
| २३ रोगनाशन             | 1.         | ३० दर्भमानः               | 31         | ६४ दीर्षायुखम्       |   |
| २४ शत्रुमाश            | 11         | ३१ जोदुम्बरमणिः           | 12         | ६५ अवनम्             |   |
| २५ कान्ति              | 93         | १२ वर्भः                  | 18         | ११ अद्वरक्षयमम्      |   |
| २६ सर्वप्रिय           | 18         | ३३ वर्भः                  | 24         | ६० दीर्षांक्षस्      |   |
| यह:                    | 3          | ३४ वंगिडमणिः              | 36         | ६ व वेदी कं वर्ष     |   |
| वाप:                   | 3          | ३५ वंगिडः                 | 30         | ६९ आपः               | • |
| वातवेदाः               | •          | <b>१६ शतवारी मनिः</b>     | 14         | ৩০ বুলাবু:           |   |
| जाकुतिः                | 1          | ३७ वस्त्रप्राप्तिः        | 35         | ०१ वदमाता            | • |
| वनती राजा              | ×          | १८ वश्यनासम्              | 35         | <b>∙२ परमात्मा</b>   | • |





# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

# एकोनविंशं काण्डम्।

### (१) यज्ञः।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — यहः, चन्द्रमाध्य ।)

सं सं संवन्तु नृद्यं १ सं वाताः सं पंतित्रणिः ।

यक्षिमं वेधियता गिरः संस्थाव्येण हिवर्ष जुद्दोमि ॥ १॥

हमं होमा यक्षमंवतेमं संस्थावणा उत ।

यक्षिमं वेधियता गिरः संस्थाव्येण हिवर्ष जुद्दोमि ॥ २॥

रूपंरूपं वयोवयः संरम्यैनं परि व्वजे ।

यक्षिमं चर्तसः प्रदिशो वर्धयन्तु संस्थाव्येण हिवर्ष जुद्दोमि ॥ ३॥ (३)

### (१) यहः।

अर्थ— (नद्यः सं सं स्त्रधन्तु ) निर्मा बहती रहें, (धाताः सं ) बायु बहते रहें, (धतिश्रणः सं ) पक्षी उन्ते रहें। (इसं यहं गिरः खर्षयत ) इस यहको हमारी बाणियां बढावें। (स्नाब्येण हविषा जुहोति) पुषको प्रवाहित करनेवाले हविषे में हवन करता हूं॥ १॥

मनुष्यकी वाणियां यक्षका भाव समाजमें या राष्ट्रमें वढावें। इससे सबका कन्याण होगा। बैसा निद्योंका अवाह कलता रहा, वामु कलता रहा तो मनुष्योंका सुख बढता है, उसी तरह यक्ष होते रहे, तो मनुष्योंका कन्याण होता रहता है। यक्षमें (१) विद्वानोंका सरकार (देवपूजा), (२) स्वंगतिकरण अर्थात एक्ता और (१) दाम अर्थात वीनोंकी संद्वामता वे तीन कर्तन्यके भाग मुख्य हैं। इबके राष्ट्रका कर्याण होता है।

हें (होमाः) यही ! (इमं यहं अवत ) इस यहकी रक्षा करो । हे (संस्थावणाः) प्रवाही ! (इत इमं ) और इस यहकी पुरक्षा करो । हमारी वाणिया इस यहका संवर्धन करें । में सुबको प्रवाहित करनेवाले हविसे इवन करता हूं ॥ २ ॥ सब वहकी सरक्षा करें क्यों कि यहसे सक्का कस्याण होता है ।

( क्रपं क्रपं वयोवयः ) प्रलेक रूप और प्रलेक आयुक्ते अनुसार ( संरक्ष्य ) देककर ( एनं परिष्यक्षे ) इस गड़-कर्ताको चारों अंग्रते प्रशक्ति रक्षता हूं ।। ( इसं वहं खलकाः प्रविद्याः वर्षयम्यु ) इस गड़की चारी दिसाएं संवर्षित क्षेरे । हैं प्रकृति क्षानेवाने दिवते इयन करता हूं ॥ ३ ॥

का और बाबुके अनुवार सवमानको प्रशिक्ष स्वता हूं। चारी विद्याओंने रहनेवाके कोन यह करनेकी हण्या बनकार्वे बचावें। १ (अवर्व, आप्य, काण्य १९)

# (२) आपः।

( ऋषिः — सिम्धुद्वीपः । देवता — आपः । )

मं तु आपों हैम्बतीः श्रष्ट ते सन्तृत्स्यािः । श्रं ते सिन्व्यदा आपः श्रम्र ते सन्तु बृद्यििः ॥१॥
मं तु आपों धन्वन्यार्धः शं ते सन्त्वनृत्यािः। शं ते खनित्रमा आपः शं याः कुम्मेमिरामृताः ॥२॥
आनुभ्रयः खनमाना विश्रा गम्भीरे अपसः । भिष्यम्यो भिषक्तरा आपो अच्छा बदामसि ॥३॥
आपामहं दिच्यानाम्पा स्रोत्स्यानाम् । अपामहं प्रणेजनेऽस्रा भवथ बाजिनेः ॥४॥
ता अपः श्रिवा अपोऽयंक्ष्मंकरणीरपः । यथैव दंप्यते मयस्तास्त आ देत्र भेषुजीः ॥५॥(८)

# (३) जातवेदाः।

( ऋषिः — अधर्वाङ्गिराः । देवता — अग्निः ।)

हिवस्षृथिच्याः पर्यन्तरिश्चाद्रन्स्पतिम्यो अध्योषधीम्यः । यत्रयत्र विभृतो जातवेदास्ततं स्तुतो जुषमाणो न एहि

11 8 11

(२) आपः।

अर्थ — (हैमवर्ताः आपः ते शं) हिमवान पर्वतसे आनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुबदायी हों। (उत्स्याः ते शं उ सन्तु) स्रोतोंसे बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुबदायी हों, (सिनिष्यदा आपः ते शं) वेगसे जानेवाले प्रवाह तुझे सुख हायक हों, (वर्ष्याः ते शं उ सन्तु) वर्षांसे आये जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायक हों॥ १॥

( धन्वन्या आपः ते कां ) महदेशमें होनेवाले जलप्रवाह तुम्ने आनंद देनेवाले हों ।( अनूप्याः ते कां सम्तु ) देशमें बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये मुखदायी हों, ( खनित्रिमाः आपः ते श्रों ) खोदकर प्राप्त किये जल तेरे लिये मुखकारक हों ।

( याः कुम्मिभिः आभृताः ठां ) जो जल वडोमें मरकर रखा है वह तुम्ने सुखकारक हो ॥ २ ॥

(अनभ्रयः खनमानाः) इहालके विना खोदे हुए (गंभीरे अपसः) गभीर जलके ज्ञाता (विप्राः) ज्ञानीयोके समीप (आपः) जल (भिष्रभ्यो भिष्कतराः) वैद्योंके लिये अधिक रोगनाशक होते हैं। इन जलोंके विषयमें (अच्छा चवामसि) हम उत्तम बोलते हैं। रे ॥

जलीं बिरसा जो जानते हैं वे जलका उपयोग करके रोग दूर करते हैं। इसकिये जलके विषयमें हम उत्तम ही बोलते हैं।

( दिख्यानां अपां अह ) आकाशसे बरसनेवाले जल, ( स्नोतस्यानां अपां ) स्नोतोंसे मिलनेवाले जलोंके विषयमें ( अपां प्रणेजने ) इन जलोंके प्रयोगके विषयमें ( अध्याः वाजिनः अवध ) घोडे अधिक बलवान् होते हैं ॥ ४ ॥

बलका योग्य उपयोग और प्रयोग करनेसे घोडे अधिक बलवान होते हैं। मनुष्य भी अलप्रयोगसे नीरोग और बिक्छ होते हैं।

(ताः आपः शिक्षाः) वह जल कल्याण करनेवाला है। (आप अयक्मं-करणीः अपः) वह जल रोगोंको दूर करनेवाला है। (यथा एव मयः तृत्यते ) जिस तरह पुद्ध वढ सकता है. (ताः ते भेषजीः आ दत्त ) वे जल तेरे लिये रोग दूर करनेवाले हैं, सनका खीकार करों ॥ ५॥

जलचिक्तियाचे रोग दूर होते हैं। इसलिये मनुष्य जलांसे योग्य प्रयोग द्वारा आरोग्य प्राप्त करे।

(१) जातवेदाः।

( दिवः ) गुलोक्से, ( पृथिक्याः ) पृथिक्षेत्रे, ( अन्तरिक्षात् परि ) अन्तरिक्षेत्रे ( वनस्पतिस्यः जोषधिस्यः ) वनस्पतियों और जोषियोंसे ( यज यज जातवेदाः विश्वतः ) वहां वहां क्षित्रं स्ता है, ( ततः स्तुतः ) वहांसे प्रशंकित होकर ( जुषाणः ) सेवन करने योग्य होकर ( नः पहि ) इमारे समीप आवे ॥ १ ॥

इन सब स्थानों में अप्नि है, युकोक्में सूर्य, अन्तरिक्षमें वियुक्त, नृष्यीपर आगके रूपमें, आवश्विवनस्पतियोंमें अनेक रूपसे

अमि रहता है । वह हमारा सहायक बने ।

यस्ते अप्सु मंहिमा यो वर्नेषु य ओर्षचीषु पुशुष्तुप्स्वं १ नतः । अग्रे सर्वीस्तन्वं र्रः सं रमस्य तामिन एहि द्रविणोदा अजेस्रः 11 8 11 यस्ते देवेषु महिमा खगीं या ते तुन्। पितृष्वविवेशे । पुष्टियों ते मनुष्ये प्रियं प्रशेष्ठमे तया र्यिम्समास धेहि H & H श्रुत्कर्णाय क्वये वेद्याय वचीमिर्वाकेरुपं यामि रातिम् । यती भगमर्थं तभी अस्त्ववं देवानी यज हेडी अग्रे 11811(88)

(४) आकृतिः।

(ऋषिः - अथवाङ्गिराः। देवता - अग्निः।)

यामाहति प्रथमामर्थनी यो जाता या हव्यमकेणोजातवेदाः । तां ते एतां प्रथमो जीहवीमि ताभिष्ठुप्तो वहतु हुव्यमुप्तिरुप्रये स्वाही ।। १ ।।

अर्थ- हे अमे ! (यः ते अप्तु महिमा ) जो तेरा जलोंने महिमा है, (यः वनेषु ) जो वनोंने, (यः भोपधीषु पशुषु अप्त अन्तः ) को भौषिषयों, पशुओं और जलोंमें हैं, ( सर्वाः तन्त्रः संरमस ) तुम्हारे ये यन शरीर उत्तम रीतिष्ठे एकत्रित करके (ताभिः नः एष्टि ) उनके साथ इमारे पास आओ और इमारे लिये ( द्विणोदाः अज्ञकाः ) धन देनेदाला अविनाशी है। ॥ २ ॥

(यः ते देवेषु स्वर्गः महिमा ) जो तेरा देवोंमें मुखदायी महिमा है, (या ते तन्ः पितृषु आविवेदा ) जो तैरा धरीर पितरोंमें, पालकोंमें रहा है, ( या ते पुष्टिः मनुष्येषु पप्रथे ) को तेरी पोषक शक्ति मानबोंमें फैली है, हे अमे! ( तथा अस्मास रार्थ घोडि ) उससे हमारे अन्दर धन स्थापन कर ॥ ३ ॥

( श्रुत्कणीय कवये वेद्याय ) धुननेवाले कान जिसके हैं, जो कवि और बानने योग्य है उसके पास ( वसीिभः वाकैः ) वबनों और वाक्योंसे (राति उप यामि ) दान मांगता हूं। (यतः अयं ) वहांसे अय होना संभव हो (तत् नः अभयं अस्तु ) वहांते हमें अभय हो । हे अमे । (देवानां हेड: यज ) देवें के कोषको शान्त कर ॥ ४ ॥

अरुक्फा:-- प्रार्थना करनेवालोंका कहना सनना योग्य है । किया-जानी । खेदा:- जानने योग्य। उपासक अपने भावणारे दान मांगता है। बहासे भगकी संमावना हो, वहासे निर्मेयता प्राप्त हो। वहासे भग दूर हो। देवोंका कोध अपने उत्पर न ही ऐसा अपना आचरण रहना पाहिये।

### (४) माकृतिः।

( अथवा ) अथवाने ( यां प्रथमां माहति ) जिस प्रथम आहुतिका ( महुणोत् ) हवन किया, (या जाता ) को बाहुती बनी और ( जातचेदाः या हुन्यं मकुणोत् ) जातवेद अप्रिने जिसका दुवन किया, ( तां एता प्रथमः ते ओहबीमि ) उबको मैं पहिके तेरे किये हवन करता हूं, ( साभिः स्तुतः अग्निः हृध्यं बहुतु ) उनसे प्रशंक्षित हुआ अपि इवन किवे हुएको के जाय, ऐसे ( अझचे स्वाहा ) अपिके किये समर्पण करता हूं ॥ १ ॥

अवर्गने प्रथम थाप्रे करपद्य करके उसमें प्रथम आहुति हो । अप्रिने उसकी पहिका हुन्य करके स्वीकार किया । यहाँवे वह श्रह हथा।

अञ्जिति वर्थवेषः। ऋ. १०१२।५। अथवी स्वा प्रथमे विद्मन्धवते।वा. व. १९१३२, यहेरधवी प्रथमः पर्यकारो । ऋ. ११८३।५, अवर्गने अपि प्रथम उत्पन्न किया विससे वह ग्रुक हुआ ।

आर्कृतिं देशीं सुभगां पुरो देशे शिषस्य माता सुहवां नो अस्त ।

यामाधार्मिम केवेळी सा में अस्तु विदेशमेनां मनिस प्रविष्टाम् ॥ २ ॥

आर्कृत्या नो वृहस्पत आर्कृत्या न उपा गिहि ।

अथो भगस्य नो धेद्वथीं नः सुहवीं भव ॥ ३ ॥

वृहस्पतिमी आर्कृतिमाङ्गिरसः प्रति जानातु वार्चमेताम् ।

यस्य देवा देवतांः संबभृतः स सुप्रणीताः कामो अन्वेत्वसान् ॥ ४ ॥ (१३)

(५) जगतो राजा। (ऋषिः — अधर्वाङ्गिराः। देवता — इन्द्रः।)

इन्द्रो राजा जगतश्रर्भणीनामधि श्रमि विषुरूपं यदस्ति ।
तती ददाति दाशुषे वर्द्यनि चोदुद्राध् उपस्तुतश्रिद्रवीक्

11 ? 11 ( 29 )

अर्थ — ( सुभगां आकृति देवीं ) सौभाग्यवाली इच्छा देवीको ( पुरः देधे ) आगे घर देता हूं । यह ( चित्तस्य भाता ) वितको माता ( नः सुहवा अस्तु ) हमारे लिये सुगमतासे बुलाने योग्य हो । ( यां आशां केवली एमि ) जिस रिक्षामें में उस कामनाकी ओर जाता हूं, ( सा में अस्तु ) वह मेरी हाँ, ( एनां मनसि प्रविष्टां विदेयं ) इसको मनमें प्रविष्ट हुईं शास करूं ॥ २ ॥

मनकी इच्छा यह मुख्य है। उससे सब कर्म शुरू होते है। इसलिये यह मनकी इच्छा मुख्य है, उससे चित्त कार्य करने लगता है। जिस उत्तम कार्य करनेकी इच्छा मैं करता हं वह सिद्ध हो जाय।

हे बृहस्पते ! ( आकृत्या आकृत्या नः नः उपागहि ) प्रवल इच्छा शक्तिक साथ तू हमारे पास आ। ( अथो अगस्य नः खेहि ) और भाग्य हमें दे। ( अथो नः सुह्यः भव ) और सुगम रोतिसे बुलाने योग्य हो ॥ ३ ॥ अगनिके पास प्रवल इच्छा हा, जिससे आग्य प्राप्त होगा।

( आंगिरसः बृहस्पतिः ) आंगिरस कुलका बृहस्पति ( में आकृतिं एतां वाचं ) मेरी इस प्रवक इच्छावाली वाणीको ( प्रति जानातु ) जाने ! ( यस्य देवा देवताः सं बस्वः ) जिसके साथ देव और देवता रहते हैं, ( स सुप्र-णीताः कामः ) वह उत्तमरीतिसं प्रयोगमें लाया काम ( अस्मान् अन्वेतु ) हमारे समीप आ जावे ॥ ४ ॥

प्रवस्त इच्छासे प्रिरत हुई वाणी शक्तिवालां होती है। उसके साथ दिव्य शक्तियां रहती हैं, ऐसी इच्छा हमारी सफल होती रहे ह

### (५) जगतो राजा।

(इन्द्रः) इन्द्र, प्रभु (ज्ञगतः खर्षणीतां) पद्य, पिछ आदि जंगमोंका, मनुष्योंका, (अधि क्षामि विषुद्धपं यत् अस्ति) पृथिवी पर जो भी अनेक रंगरूपवाके पदार्थ हैं उन सक्का (राजा) एक अदितीय राजा है। (ततः दाशुषे सञ्चानि द्वाति) वहांसे वह दाताको अनेक प्रकारके थन देता है। (उपस्तुतः खित्) उक्कां स्तुति क्रिनेपर (अर्थाक् राधः खोदन् ) वह इतर थन नेजता है। १॥

स्थावर संवयका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर ही है। जो भी यहां बस्तुमात्र है उसपर उसीका अधिकार है। वह

दाताको धन देता है। स्तृति करनेवालेके पास वह धन मेजता हैं। उसके गुलांको बामनेस नकुम उस होता है।

# (६) जगद्दीजः पुरुषः ।

( ऋषिः — नारायणः । देवता — पुरुषः। )

महस्रवाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । न भूमि विश्वती वृत्वात्येतिष्ठह्शाङ्गुलम् ॥ १ क्षित्रिमः पुद्धियीभरे।हृत्पादेस्येहाभवृत्पुनेः । तथा व्यक्तिम्बिद्धेक्ष्यनानञ्चने अर्तु ॥ १ क्षित्रिमः पुद्धियीभरे।हृत्पादेस्येहाभवृत्पुनेः । तथा व्यक्तिम्बिद्धेक्ष्यनानञ्चने अर्तु ॥ १ क्षित्रेष्य प्रदेषः सर्वे पद्धृतं यन्त्रे भाव्यम् । जुतामृत्त्वस्येश्वरो यद्गन्येनाभवत्सह ॥ १ ॥ १ ॥ यत्पुरुषं व्यदेशुः कितिथा व्यक्तिस्पयन् । स्यं किमस्य कि बाह् किमूहः पादां उच्यते ॥ ५ ॥ वाक्षणोऽस्य स्वीमासीद्धाह् रोजन्योऽभवत् । मध्यं तदंस्य यद्देश्यः प्रसा सूद्रो अंजायत ॥ ६ ॥

### (६) जगद्वीजः पुरुषः।

अर्थ — ( सहस्र-बाहुः ) हजारें। बाहुवाला, ( सहस्र-अक्षः ) हजारें। अखेंबाला, ( सहस्रपाद् ) इजारें। पावांबाला एक ( पुरुषः ) पुरुष है, ( सः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिको वारों ओरसे वेर कर ( द्शांगुलं अस्य-तिष्ठत् ) दश अंगुल विश्वके। व्याप कर रहा है ॥ १ ॥

सहस्रों मनुष्यों के बाहु, आं व, पांव आदि अवयव जिसके अवयव हैं ऐसा मानवसमाजकर्प। विराट् पुरुष पृथिवी के चारों और है। सब मानवों के सब अवयव इसके अवयव हैं। दश अंगुल रूप विश्वका चेर कर वह रहा है। पृथ्वीके चारों और जो मानवसमाञ्च है वह मिलकर एक पुरुष है।

( त्रिभिः पद्भिः चां अरोहत् ) तीन अंशों खे चुलोक पर चढा है और ( अस्य पात् इह पुनः अभवत् ) इसका एक अंश यहां पुनः दुनः होता है। (तथा विष्वक् अञ्चन-अनञ्जने अनु व्यक्तामत् ) तथा वारों और कानेवाले और न खानेवाले - वैतन और जब कपने व्याप रहा है॥ २॥

इसके तीन अश युलोकको व्याप रहे हैं और एक अंश यहां जड और चेतन रूपमें दीख रहा है। यहां यह वारंबार बनता है।

(ताधनतः अस्य महिमानः ) इसके उतने महिमा हैं। वह (ततो ज्यायान् ख पूरुषः ) पुरुष तो उनसे बडा है। (अस्य पादः विश्वा भूतानि ) इसका एक अंश ये सब भूत हैं और (अस्य त्रिपाट् दिवि अमृतं) इसके तीन बंध युको कमें अमर है ॥ ३॥

(यत् भूतं यत् च भाव्यं) जो बना है, और जो बनेगा (इदं सर्वे पृष्ठप एख) वह सब पुरुष ही है। (इतं असृतश्चस्य ईश्वरः) और वह अमरवनका स्वामी है (यत् अन्येन सह अभवत्) को दूसरे- जडके- काथ होता है। ॥ ४॥

को भूतकालमें हुआ और को भविष्यमें होगा वह सब यह पुरुष ही है। यह अमरत्वका सामी है को बड़के साथ रहता है। ( यत् पुरुषं व्यव्धुः) को विद्वान् इस पुरुषका वर्णन करते हैं उन्होंने इसकी ( कितिषा व्यक्तक्य्यम् ) कितने प्रकाशके करुपना की है ! ( अस्य मुखां कि ) इसका मुख कैन है, ( कि बाह्न ) इसके बाह्न कीन हैं, ( कि उत्क ) बांचें कीन हैं और ( पावा अक्येत ) पांव कीन कहें बाते हैं ॥ ५ ॥

पुरुष करके जिल्ला वर्णन किया जाता है उसके मुख, बाहू, उदर और पांव कीन हैं !

( अस्य मुखं ब्राह्मणः ) इस पुरुवका मुख माह्मण-ज्ञानी- है, ( राजन्यः बाह्न असवस् ) क्षत्रिव इसके बाह्न हुद हैं, (मध्यं तत् अस्य यत् वैद्यः) इसका मध्यम ग वैरव है, (पद्भयां शूद्रः अज्ञायतः) पावके किये शूद्र हुआ है है ६ ह अक्षाण, क्षत्रिय, वैर्य और शूद्र ये इस पुरुवके सुख, बाह्न, मध्यमाय और पाव हैं, अर्थाद बार वर्ण वे इस पुरुवके बाद अंग हैं। मन्त्रमा मनेसी जातमञ्चीः द्वरी अजायत । मुखादिन्द्रेशामिश्चे प्राणाहायुरेजायत ॥ ७॥ न्यान्यां आसीद्रन्तिश्चं श्चीव्ली द्याः समेवर्तत । पृद्धां भूमिदिंगः श्रेष्ट्राज्यां लोकाँ अंकलपयन्॥ ८॥ विराष्ट्रो समेमवद्धिराज्ये अपि पृर्ठवः । स जातो अत्यरिच्यत पृश्चाद्ध्मिमश्ची पुरः ॥ ९॥ विराष्ट्रो समेमवद्धिराज्ये अपि पृर्ठवः । स जातो अत्यरिच्यत पृश्चाद्धमिमश्ची पुरः ॥ ९॥ विराष्ट्रो द्वा यञ्चमतंन्वत । वसन्ते अंस्यासीदाज्यं ग्रीव्म इब्मः श्चरद्धविः ॥१०॥ वं यश्चं प्रावृत्वा प्रीश्चन्युरुषं जातमेग्रगः । तेनं देवा अयजनत साध्या वसवश्च ये ॥११॥ वस्माद्यां अजायनत् ये च के चीभ्यादेतः । गावी इ जिन्नरे तस्माचन्त्रस्मीद्भाता अजावयेः ॥१०॥ वस्माद्यां अजावस्यः समानि जिन्नरे । छन्दां इ जिन्नरे तस्माद्यज्ञस्तस्मीदजायत ॥११॥ वस्माद्यज्ञात्सर्वेद्वतः संश्वेत पृथदाज्यम् । पृश्चेतांश्वेक वायुव्यानार्ण्या ग्राम्याञ्च ये ॥१४॥ वस्माद्यज्ञात्सर्वेद्वतः संश्वेत पृथदाज्यम् । पृश्चेतांश्वेक वायुव्यानार्ण्या ग्राम्याञ्च ये ॥१४॥

अर्थ — ( मनसः चन्द्रमाः जातः ) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ है, (चक्षोः सूर्यः अजायत ) अखि सूर्व हुआ। ( मुसात् इन्द्रः च अक्षिः च ) उनके नुससे इन्द्र और अभि हुए हैं। (प्राणात् वायुः अजायत ) उस पुरुषके प्राणसे वायु हुआ है ॥ ७॥

वस पुरुषके (नाभ्याः अन्तरिक्ष आसीत् ) नामीसे अन्तरिक्ष हुआ, (श्वीष्णः द्यौः सं अवर्तत ) सिरसे युलोक हुआ। (पद्भयां भूमिः ) पांगेंसे भूमि हुई, (दिशः श्वीत्रात् ) कानसे दिशाएं (तथा लोकान् अकस्पयन् ) और उस प्रकार अन्य कोकोंसे कस्पना- प्रजापतिके शरीरके संगोंपर- की गई है ॥ ८॥

<sup>(</sup> अप्रे विराद् समभवत् ) प्रथम विराद् उत्पन्न हुआ, ( विराजः आधि पृरुषः ) विराद्के उपर अधिष्ठाता पुरुष हुआ। ( सः जातः आति अरिच्यत ) वह उत्पन्न होते ही फैल गया, ( भूमि अथो पश्चात् पुरः ) प्रथम भूमिपर और पक्षात् नाना शरीरोंमें फैल गया॥ ९॥

<sup>(</sup>यत् पुरुषेण हविषा ) जब पुरुषहप हविसे (देवाः यहं अतन्वत ) देवोंने यह किया, ( खसन्तः अस्य आरुपं आसीत् ) वसन्त ऋतु इसका ची था, ( प्रीष्मः इष्मः ) ग्रीष्म ऋतु काष्ट था और ( शरत् हविः ) शरत् ऋतु था ॥ १०॥

देवोंके यहमें इन ऋतुओं में होनेवाले पदार्थ ही यहकी सामग्री थी।

<sup>(</sup>तं अप्रशः जातं) उस प्रथम उत्पन्न हुए (यहं पुरुषं) यहीय पुरुषकी (प्राकृषा प्रोक्षन्) दृष्टीके बलसे विषन किया, (तेन) उससे (साध्याः वसवः च ये देवाः) साध्य और वस् करके जी देव हैं वे (अयजन्त) यह करते रहे ॥ ११॥

<sup>(</sup> तस्मात् मत्मा मजायन्त ) उससे घोडे उत्पन्न हुए (ये च के च उप्पयाद्तः ) जिनके दोनों ओर दांत होते हैं। ( शावः जिस्ति तस्मान् ) उससे गौर्वे उत्पन्न हुई, ( तस्मात् मजाघयः जाताः ) उससे वकरियां और मेडिया उत्पन्न हुई ॥ १२ ॥

<sup>(</sup>तस्मान् सर्वंदुतः यहान्) उस सर्वस्वकी भाहति देनेके यहसे (ऋचः सामानि जिक्किरे) ऋचाएं और साम गान उत्पन्न हुए। (तस्मान् छम्दः ह जिक्किरे ) उस महसे छन्द भर्यात् भयवंवेद उत्पन्न हुआ (तस्मान् यजुः अजायत ) उस वक्को यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥

<sup>(</sup>तस्मात् सर्वद्वतः यद्वात् ) उत्त वर्ष इवन करनेके यद्वते (पृषद्-आज्यं संभूतं ) दही जीर वी उत्पन्न हुआ। (संज् वायच्यान् पशून् ) उन वायच्य पशुजीते (आरण्याः प्राप्त्याः च ये) आरण्य पशु जीर प्राप्त्य पशु ऐते पशु अरण्य हुए॥ १४॥

स्प्तास्यांसन्परिषय् सिः सप्त समिर्धः कृताः । देवा यद्यक्षं तन्वाना अर्वभ्रन्पुरुषं पृश्चस् ।।१५।।
मूर्झो देवस्यं बृहतो अंशवः सप्त संप्तृतीः । राज्ञः सोर्मस्याजायन्त जातस्य पुरुषादाचे ॥१६॥ (३३)

# (७) नक्षत्राणि।

(ऋषिः — गार्ग्यः । देवता — नक्षत्राणि । )

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीमुपाणि श्वने ज्वानि ।

वुर्मिश्चं सुमृतिमिच्छमानो अहानि गीर्मिः संपूर्यामि नाकंम् ॥ १ ॥

सुह्वमम् कृतिका रोहिणी चास्तुं मुगश्चिरः श्रमाद्री ।

पुनर्वस सून्ता चाक् पुष्यो मानुराह्नेषा अर्थनं मुघा मे ॥ २ ॥

पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु ।

राधि विश्वाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठां सुनक्षत्रमिष्ट मूलंम् ॥ ३ ॥

ये किरण स्क्ष्म प्रकाशमय तत्त्व हैं जिनसे यह स्छी बनी है। वडा देव सोम राजा-सर्वाधार शान्त प्रभु है। बिसने ये तत्त्व प्रगट होकर सब स्टिश बनी है।

सब मानव समाज जो इस पृथिवी पर चारों ओर है वह सब मानव समाज इस पुरुषका चरिर है। हजारों मुख, हजारों बाहु, हजारों उदर और हजारों पांव इस पुरुषके हैं यह वर्णन इस तरह देखना और समझना चाहिये।

### (७) नक्षत्राणि।

(चित्राणि) वित्रविचित्र (सार्क दिवि रोचनानि) साथ साथ गुलोकमें प्रकाशित होनेबाले (सरीस्पाचि) सदा गतिशील (सुवने जवानि). भुवनमें वेगवान्, (अ-हानि) विनष्ट न होनेबाले नक्षत्रें की (तुर्मिसं सुमति इच्छमानः) तथा आनिष्टनाशक उत्तम बुद्धिकी इच्छा करता हुआ मैं (गीर्मिः नाकं सपर्यामि) अपनी बाणिबंसि सुसपूर्ण सर्गकोककी प्रशंका गाता हुं॥ १॥

है अमे! (क्रित्तिका रोहिणी सुहवं ख अस्तु ) इतिहा और रोहिणी ये नक्षत्र मेरे लिये सुबढे प्रार्थना करने बोग्य हों। (सुगिश्चिरः असं ) मृगशिर नक्षत्र कल्यान करनेवाला हो, (आर्द्रा द्यां ) आर्द्रा नक्षत्र शान्ति देनेवाला हो। (युव्य-चंक् स्तुता ) पुनर्वस नक्षत्र उत्तम वाक्शिक देनेवाला हो, (पुच्यः खाक ) पुच्य नक्षत्र मेरे लिये उत्तम हो। (खान्हेचा भातुः ) नाक्ष्या नक्षत्र प्रकाश देवे, (मधा मे अयनं ) मधा नक्षत्र मेरे निवे प्रगति देनेवाला हो। । र ।

(पूर्वा फरगुन्यो पुष्यं ) पूर्वा फरगुनीके दो नक्षत्र पुण्यकारक हों, ( अत्र हस्तः विश्वा शिवा ) यहां हस्त और वित्रा करमाणकारी हों । (स्वाति मे सुन्तः अस्तु ) खाती नक्षत्र मेरे क्रिये सुन्दायी हो, ( राघे विद्यासे ) है रावे और विश्वासे 1 द्वार दोनों (सुद्वा ) उत्तम प्रार्थना करने योग्य हो । (अनुराधा ज्येष्ठा मूळं म-रिष्ट ) अनुराधा ज्येष्ठा और सुक्त में नक्षत्र विनायक न हों ॥ ३ ॥

अर्थ — (देवाः यत् यञ्चं तन्वानाः ) देव जो यज्ञ कर रहे थे (अस्य सप्त परिधयः आसन् ) उस यज्ञे आत परिधि थे (जिः सप्त समिधः कृताः ) तीन गुणा सात समिधाएं की थीं और (पुरुषं पशुं अवभ्रन्) परमेश्वररूपी पुरुषको ध्यानके लिये वित्तमें बांधा था। उस पर ध्यान वे लगाते थे।। १५॥

<sup>(</sup> बृह्तः देवस्य ) बढे देवके अर्थात् (सोमस्य राज्ञः ) सोम राजाके (मूर्फः ) सिरसे (सप्ततीः सप्त ) सप्तर बार सात (अंदायः ) किरणे (अजायन्त ) उत्पन्न हुई (जातस्य पुरुषान् अधि ) जब वह पुरुषसे उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ वे दिश्य सुरुष पुरुष्ताम् वन्त है जिनसे यह सुरुष्टि । जब देव सोम राज्य-मुरुष्टि । श्राह्म पुरुष

अशुं युवी रासतां मे अषाहा ऊर्ज देव्युत्तरा आ वेहन्त । <u>अभिजिन्में रासतां</u> पुण्येमेव श्रवेणः श्रविष्ठाः कुर्वनां सुपुष्टिम् ॥ ४॥ आ मे महच्छ्वमिष्ग्वरीय आ मे द्वया प्रोष्ठेपदा सुश्वमे । आ रेवती चाश्चयुजी भगं मु आ में रुथि भरंण्यु आ वंहन्तु ॥ ५॥ (३८)

# (८) नक्षत्राणि।

( ऋषिः - गार्ग्यः । देवता - नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः ।

यानि नश्चन्राणि दिन्ये १ न्तरिश्चे अप्सु भूमी यानि नगेषु दिश्च ।
प्रकल्पयं श्वन्द्रमा यान्येति सर्वीणि ममैतानि श्विवानि सन्तु ॥ १ ॥
अष्टार्विश्वानि श्विवानि श्वग्मानि सह योगं मजन्तु मे ।
योगं प्र पेश्चे क्षेमें च क्षेमं प्र पेश्चे योगं च नमोऽहोरात्राम्यामस्तु ॥ २ ॥
स्वस्तितं मे सुप्रातः सुसायं संदिवं संपृगं संश्वक्वनं मे अस्तु ।
सुहवंमग्ने स्वस्त्यं १ मत्या पुन्तायां भिनन्दं च ॥ ३ ॥
अनुहवं पेरिहवं पेरिवादं पंरिश्ववम् । सेवैमें रिक्तकुम्भान्प्रा तान्संवितः सव ॥ ४ ॥

अर्थ — (पूर्वा अवादा मे अन्नं रासतां) पूर्वा अवादा नक्षत्र मुझे अन्न देवे। (उत्तरा देवी ऊर्ज आ बहुन्तु) उत्तरा अवादा नक्षत्र उत्तम बक देवें। (अभिजिन् मे पुण्यं रासतां एव ) अभिजित नक्षत्र मुझे पुण्य देवे। (अवाः अविद्याः सुदुर्ष्टि कुर्वतां) श्रवण और श्रविष्ठा मुझे उत्तम पुष्टि देवें॥ ४॥

(सहत् द्वातिसिषक् ) बडा शतिभिषक् नक्षत्र (मे चरीयः आ ) मेरे लिये धन देवे। (ह्रया प्रोष्ठपदा मे सुदार्म आ ) दोनों प्रोष्ठपदा नक्षत्र मुझे उत्तम सुख देवे। (रेचती अध्वयुजौ च ) रेक्ती और अध्वयुग नक्षत्र (मे भगं आ ) मेरे लिये धन देवें और (मरण्यः मे रियें आ चड्डन्तु ) मरणी नक्षत्र मेरे लिये ऐश्वर्य ले आवें॥ ५॥

### (८) नक्षत्राणि।

(यानि नश्चाणि) जो नक्षत्र (दिवि सन्तरिक्षे) गुलोक्षे अन्तरिक्षमें (अप्सु भूमौ) जलोंमें भूगीपर (यानि नगेषु दिश्व) जो पर्वतीपर तथा दिशाओंमें है। (चन्द्रमा यानि प्रकल्पयन् एति) चन्द्रमा जिनका मीग करता हुना जाता है। (सर्वाणि एतानि मम शिवानि सन्तु) सब वे नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी हों॥ १॥

( अष्टार्विद्याबि ) अठाईस नक्षत्र ( शिवानि श्रग्मानि ) कल्याण और सुकदायी हों। (ये सह योगं मजन्तु ) मेरे साथ योग त्राप्त करे। (योगं त्र पद्ये ) योग त्राप्त हो, ( क्षेमं त्र पद्ये ) क्षेम त्राप्त हो। ( क्षेमं स त्र पद्ये योगं स ) क्षेत्र और योग त्राप्त हो ८ ( अहोरात्रास्यां नमः अस्तु ) दिन और रात्रीके लिये में नमन करता हूं॥ २ ॥

(ब्रे सु-आस्तर्त ) मेरे किये अस्तकाल कश्याण करनेवाला हो, (सुप्रातः ) सुवदायी प्रातःकाल हो, (सुस्रायं ) सार्यकाल सुवदायी हो। (सुद्धितं ) दिन सुवदायी हो, (सुमृगं ) पश्च सुवकारक हो, (सुशकुनं में अस्तु ) पक्षी सुवन् हो। (अमर्थ गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः सिक्षकारक हो। (अमर्थ गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः सिक्षकारक हो। (अमर्थ गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः सिक्षकारक हो। (अमर्थ गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः सिक्षकारक हो। (अमर्थ गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः सिक्षकारक हो। (अमर्थ गत्वा ) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः सिक्षकारक हो। (अमर्थ गत्वा ) अमर्थ ।

है (सवितः ) सनिता- सर्व प्रेरक प्रमो ! (मजुहवं ) स्पर्धा, (परिहवं ) धंवर्व. (परिवार्द ) निदा, (परि-श्ववं ) क्या वा श्रीक श्रादि, (सर्वें: मे रिक्त कुंमान् ) धनके साथ मेरे बाली परे (तान् परा सुव ) इन समको

देर कर ॥ ४ ॥

11 8 11

अपूपापं परिश्ववं पुण्यं मश्चीमिह श्ववम् । श्विवा ते पाप नासिकां पुण्यंगश्चामि मेहताम् ॥५॥ हमा या ब्रंबाणस्पते विष्चीर्वात ईरेते। सधीचीरिन्द्र ताः कृत्वा मद्गं श्विवतेमास्कृषि ॥६॥ खक्ति नौ अस्त्वभयं नो अस्तु नमीऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥ ७॥ (४५)

# (९) शान्तिः।

(ऋषिः - ब्रह्मा (शन्तातिः !)। देवता - शान्तिः, बहुदैवस्यम्।)

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुवे नति स्थम् ।

<u>ञ</u>ान्ता उंदुन्व<u>ती</u>राषेः <u>ञा</u>न्ता नेः सन्त्वोषेघीः

<u>ञा</u>न्तानि पूर्वेह्पाणि <u>ञा</u>न्तं नो अस्तु कृताकृतम्।

शान्तं मूतं च मन्यं च सर्वमेव शर्मस्तु नः ॥ २ ॥ इयं या परमेछिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता । यथैव संसूजे घोरं तथैव शान्तिरस्तु नः ॥ ३ ॥ इदं यत्परमेछिनं मनों वां ब्रह्मसंशितम् । येनैव संसूजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ ॥

अर्थ — (अपपापं परिक्षवं ) पान और छींक दूर हों। (पुण्यं क्षवं मक्षीमहि) पुष्पकारक भिष्के कि मक्षण करेंगे। हे पाप! (शिवा पुण्यमः क) कल्याण करनेवाली और पुण्य मार्गसे जानेवाली (ते नासिकां अर्भि महतां ) तेरी नाक पर मूत्र करें। तेरा अपमान करें॥ ५॥

शिवा- कल्याण करनेवाली, भालु।

हे (ब्रह्मणस्पते ) हे ज्ञानपते ! (इमाः याः विषुचीः ) इन नाना विशाओं में (बातः ईरते ) बायु चलता है, हे इन्द्र! (ताः सभ्रीचीः कृत्वा ) उनको योग्य मार्गसे चलनेवाले करके (मह्यं शिवतमाः कृषि ) मेरे लिये सुसदायी कर ॥ ६ ॥

( नः स्वस्ति अस्तु ) इमारा कल्याण हो, ( नः अभयं अस्तु ) हमें निर्भयता प्राप्त हो । (अहोरात्राभ्यां नमः अस्तु ) दिन रात्रीके लिये नमस्कार हो ॥ ७ ॥

### (९) शान्तिः।

( चौ: शान्ता ) गुलेक शान्ति देवे । (पृथियी शान्ता ) पृथियी ग्रान्ति देवे । (इदं उठ सन्तरिसं श्रान्तं ) यह वडा अन्तरिस शान्तिकारक हो । (उद्वय्वतीः आपः शान्ताः ) उछलनेवाले बल श्रान्ति देवे । (ओषधीः सः शान्ता सम्तु ) श्रोषधियो हमारे लिये शान्ति देनेवाली हों ॥ १ ॥

( पूर्वक्रपाणि जान्तानि ) पूर्व समयके रूप शान्ति देवें । ( नः कृत-अकृतं जान्तं अस्तु ) इसने किये वा न किये कार्य इमारे किये शान्ति देनेवाले हों । ( भूतं भृडयं ख जान्तं ) भूत और मिष्य शान्तिकारक हों ( सर्वे एच नः जं अस्तु ) सब इमारे किये शान्ति देनेवाली हो ॥ २ ॥

( इयं या परमेष्ठिनी ) यह जो परमस्थानमें स्थित ( प्रद्धासंद्याता चाक् देवी) कानसे तेमस्थी वनी वाचा देवी है ( यया घोरं एव सन्देजे ) किससे मयंकर कार्य होते हैं ( तया एव नः ज्ञान्तिः सक्तु ) उपसे हमें शान्ति प्राप्त हो ॥ ३ ॥

( इदं यत् परमिष्ठिनं ) यह जो परमस्थानमें स्थित ( वां ब्रह्मसंशितं मनः ) आप दोनोंका ज्ञानसं तैबस्यी यना मन है, बिससे वोर परिणाम होता है, वह हमारे किये शान्ति देवे ॥ ४ ॥

२ ( अथर्व. माध्य, काण्ड १९ )

| <u>इमानि यानि पर्श्वन्द्रियाणि</u> मर्नः पष्ठानि मे हृदि ब्रह्म <u>णा</u> संशितानि । |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यैरेव संसृत्रे घोरं तेरेव शान्तिरस्तु नः                                             | 11411   |
| शंनी मित्रः शंवर्रणः शंविष्णुः शंप्रजापितः ।                                         |         |
| शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नी भवत्वर्थमा                                              | 11 4 11 |
| श्रं नी <u>मित्रः</u> श्रं वर् <u>रुणः</u> श्रं <u>वि</u> वस <u>्व</u> ांछमन्तंकः ।  |         |
| <u>जुत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नो दि</u> विचेरा प्रहोः                           | 11 9 11 |
| श्चं <u>नो</u> भूमिर्वेष्य <u>मा</u> ना श्रमुल्का निर्देतं च यत् ।                   |         |
| र्घ गा <u>वो</u> लो <b>हितक्षी<u>राः</u> र्घ भू<u>मि</u>रर्व तीर्युतीः</b>           | 11 0 11 |
| नक्षेत्रमुल्कामिहेतुं शमेस्तु नः शं नीऽभिचाराः शर्म्र सन्तु कृत्याः ।                |         |
| श्चं <u>नो</u> निर्खाता बुल्गाः शमुल्का देशोपसुर्गाः शर्मुं नो भवन्तु                | 11 9 11 |
| श्चं <u>नो</u> ग्रहश्चान्द्र <u>म</u> साः श्रमां <u>दि</u> त्यश्चं राहुणा।           |         |
| शं नी मृत्युर्धृमेकेतुः शं रुद्रा <u>स्ति</u> ग्मतेजसः                               | 118011  |
| र्घ <u>रुद्राः घं वर्सवुः श्रमदि</u> त्याः श्रमुप्रयेः ।                             |         |
| शं नी महर्षयी देवाः शं देवाः शं बृहस्पतिः                                            | 118811  |

अर्थ — ( इमानि यानि पञ्च इंद्रियाणि ) जो ये इमारे पांच इन्द्रिय हैं, ( मनःषष्ठानि ) मन जिनमें छठा है ( अक्षणा संक्रितानि मे हृदि ) ज्ञानसे तेजस्वी बने मेरे हृदयमें रहते हैं। जिनसे मयंकर कर्म होते हैं, उनसे हमें शान्ति प्राप्त हो। ५॥

भित्र हमारे लिये मुखदायी हो, वरुण हमें सुखदायक हो, विष्णु और प्रजापति हमें सुखदायी हों, इन्द्र, बृहस्थित और

मित्र इमारे लिये शान्ति दे । वरुण हमें शान्ति दे, ( विवस्थान् अन्तकः शं ) विवस्थान् हमें शान्ति दें, और अन्त करनेवाला देव हमें शान्ति दें। ( पार्थिया अन्तरिक्षाः उत्पाताः ) पृथिवी और अन्तरिक्षमें होनेवाले उत्पात और ( दिति-खराः प्रहाः नः शं) गुलोकमें संचार करनेवाले प्रह हमें शान्ति देवे॥ ৩॥

( वेप्यमाना भूमिः नः शं ) भूजाल होनेवाली भूमि हमें शान्ति दे, ( उरुका शं) उल्का शान्ति देवें (यत् निर्हतं) को पृथिवीपर गिरा है वह भी शान्तिकारक हो। ( लोहित-स्रीराः गावः शं ) रक्तके समान दूध देनेवाली गौवें भी हमें शान्ति देवें । ( अवतीर्यतीः भूमिः शं ) फट जानेवाली भूमि भी शान्ति देनेवाली हो ॥ ८ ॥

( उल्काभिद्दतं नृक्षत्रं नः कां अस्तु ) उल्कासे फेंका गया नक्षत्र हमें शान्ति देवे। ( अभिचाराः नः कां ) शत्रुका आक्रमण भी हमें शान्ति देनेवाला हो, ( कृत्याः कां उ सन्तु ) घातक क्रियाएं भी शान्ति देनेवाली हों। ( निकाताः नः कां ) गढे हमारे लिये शान्ति हैं। ( चरुनाः कां ) हिंसाके कार्य हमें शान्ति हैं। ( देकोपसर्गाः उल्का नः उ शां अवन्तु ) देशमें उपसर्ग पहुंचानेवाले उल्का आदि हमें शान्ति हैं। ९ ॥

( चांद्रमसाः प्रहाः नः शं ) चंद्रमा संबंधी प्रह हमें शान्ति देवें । ( राष्ट्रणा आदित्यः शं ) राहुके साथ सूर्य हमें शान्ति देवे । ( शूमकेतुः सृत्युः नः शं ) भूमकेतु मृत्यु हमें शान्ति देनेवाला हो, ( तिग्मतेजसः रुद्राः शं ) तीक्ष्ण तेजवाले रह हमें शान्ति देवें ॥ १० ॥

( रुद्धाः द्यां ) स्त्र हमें शान्ति दें। ( यस्तयः द्यां ) बसु हमें शान्ति दें। ( आदित्याः द्यां ) आदित्य हमें शान्ति दें। ( देवाः महर्षयः नः द्यां ) देव और महर्षि हमें शान्ति दें। ( देवाः दां ) देव हमें शान्ति दें। ( वृहस्पतिः द्यां ) वृहस्पति हमें शान्ति दे।। १९॥

त्रक्षं प्रजापितधाता लोका बेदाः सप्तऋषयोऽप्रयः ।
तेमें कृतं ख्रस्त्ययंनुमिन्द्रों में श्रमें यच्छतु ब्रह्मा में श्रमें यच्छतु ।
तिक्षं में देवाः श्रमें यच्छन्तु सर्वे में देवाः श्रमें यच्छन्तु ॥१२॥
यानि कानि चिच्छान्तानि लोकं संप्रऋषयों विदुः ।
सर्वीणि शं भवन्तु में शं में अस्त्वभयं में अस्तु ॥१२॥
पृथिवी शान्तिर्न्तिर्धां शान्तिर्धाः शान्तिरापः शान्तिरोषध्यः शान्तिर्वन्स्पत्तेयः शान्तिर्विश्वं में देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्ति।
तामिः शान्तिमिः सर्वशान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह धोरं यदिह कृरं
यदिह पापं तच्छान्तं तिच्छवं सर्वेमेव श्रमंस्तु नः ॥१४॥ (५९)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥

अर्थ — ब्रह्म, प्रजापित, धाता, (लोकाः) सब लोक, (वेदाः) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अर्थवेद ये बार वेद, सप्त ऋषि, अप्ति (तैः में स्वस्त्ययनं कृतं) इन सबने मेरा खस्त्ययन अर्थात् सुखदायक मार्ग किया है। (इन्द्रः मे कार्म यच्छत्) इन्द्र मुसे सुख देवे। (ब्रह्मा मे कार्म यच्छन्तु) ब्रह्मा मुसे सुख देवे। (विश्वे देवा मे कार्म यच्छन्तु) सब देव मुझे सुख देवें। (सर्वे देवाः मे कार्म यच्छन्तु) सब देव मुझे सुख देवे॥ १२॥

(यानि कानि चित् शान्तानि) को कुछ शान्तिदायक हैं, ऐसा (लोके सप्तऋषयः विदुः) लोकमें सप्त ऋषि जानते हैं, (सर्वाणि मे शं भवन्तु) वे सब मेरे लिये सुबशान्तिदायक हों, (मे शं अस्तु) मेरे लिये शान्ति हो, (मे अभयं अस्तु) मेरे लिये शान्ति हो। १३॥

पृथिवी शानित देवे, अन्तरिक्ष शानित देवे, युलोक शानित देवे, (आपः) जल शानित देवे, (ओषध्यः वनस्पतयः) औषधि—वनस्पतियां शानित देवे, सब देव शानित दें (सर्वे देवाः मे शानित) सब देव मेरे लिये शानित देवें । (शानितः शानितः शानितिभिः) शानितयोंके साथ शानित सभी शानित हो । (ताभिः शानितिभिः सर्व शानितिभः सहं शं अयामः) उन शानित पूर्ण सब शानितयोंसे हम शानितको प्राप्त हों। (यत् इह घोरं) जो यहां घोर है, (यत् इह कूरं) को यहां कूर है, (यत् इह पापं) जो यहां पापमय है, (तत् शान्तं) वह शान्त हो, (तत् शिवं) वह कल्याण-कारी हो, (नः सर्वे पव शं अस्तु) हमें सब शानितदायक हो।। १४॥

॥ यहां प्रथम अनुवाक समात ॥

# (१०) शान्तिः।

# (ऋषिः — वसिष्ठः। देवता — बहुदैवत्यम्।)

| (4)                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| वं ने इद्रापी भवतामवीं <u>भिः</u> शं न इन <u>्डा</u> वरुणा रातईव्या । |         |
| भिनद्वासोमां सुविवाय भं योः भं न इन्द्रांपूषणा वार्जसातौ              | 11 8 11 |
| वं नो भगः शर्र नः शंसी अस्तु शंनः पुरिधिः शर्र सन्तु रायेः।           |         |
| शं नीः सुत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नी अर्थमा पुरुजातो अस्त               | 11 7 11 |
| श्रं नी धाता शर्मु धती नी अस्तु शं ने उह्नची भेवतु स्वधार्मिः।        |         |
| श्चं रोदंसी बृहती शं नो अद्धिः शं नो देवाना सुहवानि सन्तु             | 11311   |
| श्चं नों अप्रिज्योंतिरनीको अस्तु श्चं नों मित्रावरुणावृश्चिना श्चम् । |         |
| शं नैः सुकृतां सुकृतानिं सन्तुं शं ने इषिरा अभि बौतु वार्तः           | 11 8 11 |
| शं नो द्यावीपृथिवी पूर्वहूंती शमन्तरिक्षं दृशये ना अस्तु।             |         |
| मं न ओषंषीर्वेनिनी भवन्तु शं नो रर्जसम्पतिरस्तु जिण्णुः               | 11 4 11 |

### (१०) शान्तिः।

अर्थ — ( इन्द्र-अग्नी अवोभिः नः दां भवतां ) इन्द्र और अग्नि अपने रक्षणके साधनोंके साथ इमारे लिये शान्तिदायक हों। ( रात-हब्या इन्द्र-वरुणा नः दां ) अवका दान करनेवाले इन्द्र और वरुण हमारे लिये शान्तिदायक हों। ( इन्द्रा-सोमा सुविताय दां योः ) इन्द्र और सोम सुबके लिये हमें शान्ति दें और भयको दूर करें। ( इन्द्रा-पूषणा वाजसातौ नः शं ) इन्द्र और पूषा बलके दानके समय हमें शान्ति देवें॥ १॥

( अगः नः शं ) भग देव हमें शान्ति दें, (शंसः नः शं उ अस्तु ) पशंसनीय देव हमें शान्ति दें। (पुरिधिः नः शं ) विशास बुद्धि हमें शान्ति देवे। (रायः गं उ सन्तु ) ऐश्वर्य हमें शान्तिदायक हो। (सुयमस्य सत्यस्य शंसः नः शं ) उत्तम नियमयुक्त सलका प्रशंसक हमें शान्ति देवे। (पुरुजातः अर्यमा नः शं अस्तु ) बहुत प्रसिद्ध अर्यमा हमें शान्ति देवे॥ २॥

( घाता नः शं ) धारणकर्ता देव हमें शान्ति देवे, ( घर्ता नः शं उ अस्तु ) आश्रयदाता हमें शान्ति देवे। ( स्वधाभिः उद्भवी नः शं भवतु ) अपने धारक शान्तियों के साथ यह फैली हुई पृथिवी हमें शान्ति देनेवाली हो। ( बृहती रोवसी शं ) वडी यु और अन्तरिक्ष हमारे लिये शान्त हों। ( आद्रि नः शं ) पहाड हमारे लिये शान्ति देवे। ( देवानां सुहवानि नः शं सन्तु ) देवोंकी प्रार्थनाएं हमें सुखदायक हों।। ३।।

( उरोतिः अनीको आग्निः नः शं अस्तु ) तेजस्वी प्रदीप्त मुखवाला अग्नि हमें शान्ति देनेवाला हो। ( ग्निज्ञा-चरुणा नः शं ) नित्र और वरुण हमें सुखरायी हों, ( अश्विना शं ) अश्विनी हमें शान्ति देवें। ( सुकृतां सुकृतानि नः शं ) अच्छे कर्म करनेवालोंके अच्छे कर्म हमारे लिये सुखदायी हों, ( इषिरः वातः नः शं अभि वातु ) गतिमान वायु हमारे लिये शान्तिदायक बहे ॥ ४ ॥

(पूर्वहृतौ द्यावापृथियी नः कां) प्रथम प्रार्थनामें यु और पृथियी हमें शान्ति देनेवाली हों। (अन्तिरिक्षं नः ह्याये शं अस्तु ) अन्तिरिक्ष हमारे देखनेके लिये शान्तिदायक हो। (विनिनः ओषधीः नः शं अवस्तु ) वेवन करनेकी औषधिया हमारे किये शान्तिदायक हों। (जिच्छाः रजसः पितः नः शं अस्तु ) अयशील रजोलोकका पालक हमारे लिये शान्ति देनेवाला हो।। ५॥

```
शं न इन्द्रो वसुंभिर्देवो अस्तु श्रमादित्ये भिर्वरुणः सुशंसः ।
शं नी रुद्रो रुद्रे भिर्जरुषः शं नस्त्वष्टा प्राभिदिह शृणोतु ॥ ६ ॥
शं नः सोमी भवतु ब्रह्म शं नः शं नो प्रावाणः शर्मु सन्तु युद्धाः ।
शं नः स्वरूणां भितयो भवन्तु शं नेः प्रस्वं १ः श्रम्वेस्तु वेदिः ॥ ७ ॥
शं नः स्वर्थ उरुचक्षा उदेतु शं नो भवन्तु प्रदिश्वश्वतस्तः ।
शं नः पर्वता श्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धं वः श्रमुं सुन्स्वापः ॥ ८ ॥
शं नो अदितिभवतु ब्रते भिः शं नो भवन्तु मुरुतः स्वर्काः ।
शं नो विष्णुः शर्मु पृषा नो अस्तु शं नो भवितं श्रम्वं स्तु वायुः ॥ ९ ॥
शं नो देवः संविता त्रायं भाणाः शं नो भवन्तु पर्ति रस्तु शं सः ॥ ९ ॥
शं नो देवः संविता त्रायं भाणाः शं नो भवन्तु पर्ति रस्तु शंसः ॥ १ ॥
शं नेः पर्जन्यो भवतु प्रजाम्यः शं नः क्षेत्रं स्य पर्ति रस्तु शंसः ॥१०॥ (६९)
```

अर्थ— (वसुभिः देवः इन्द्रः नः शं अस्तु) वसुओं के साथ इन्द्र देव हमारे लिये शान्द्रिशाता हो। (आदिस्येभिः सुशंसः वरुणः शं) आदित्यों के साथ प्रशंसनीय वरुण हमें शान्ति देवे। (रहेभिः जलाकः क्द्रः नः शं) क्द्रों के साथ जलक्षी कृद्र हमें शान्ति देवे। (ग्नाभिः त्वष्टा इह नः शंश्रणोतु) श्रीक्षयों के साथ त्वष्टा यहां हमें शान्ति से सुने ॥ ६॥

(सोमः नः शंभवतु) सोम हमारे लिये शान्तिदायक हों। (ब्रह्म नः शं) ब्रह्म हमारे लिये शान्ति देवे (प्रावाणः नः शं) पत्थर हमारे लिये शान्ति दें। (यहाः नः शं सन्तु) यह हमार लिये शान्ति दें। (स्वरूणां मितयः मः शं) यूपोंकी स्थितियां हमारे लिये शान्ति दें। (प्रस्वः नः शं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हमें शान्ति दें। (वेदिः शं सस्तु वेदि हमें शान्ति देवे॥ ७॥

(उठचक्षाः सूर्यः नः शं उदेतु) विशेष प्रकाशवाला सूर्य हमारे लिये शान्ति देता हुआ उदित हो। (खतकाः प्रदिशाः नः शं अवन्तु) बारों दिशाएं हमारे लिये कुबदायिनी हों। (अवयः पर्वताः नः शं अवन्तु) स्थिर पर्वत हमें शान्ति हैं। (सिन्धवः नः शं) नदियो हमें सुखदायी हों (आपः उ शं सन्तु) जल हमारे लिये शान्ति देवे॥ ८॥

( अदितिः जतेभिः नः शं भवन्तु ) पृथिवी अपने अनेक वर्गों हमें शान्ति देनेवाली हो । ( सकिः भवतः नः शं भवन्तु ) उत्तम गतिवाले वायु इसारे किये शान्ति दें। (विष्णुः नः शं) विष्णु इसे शान्ति देवे, (पूषा नः शं अक्तु ) पूषा इसे शान्ति देवे । ( भवित्रं नः शं अक्तु ) उत्पति स्थान इसे शान्ति देनेवाला हे। ( वायुः शं उ अक्तु ) वायु शान्ति देनेवाला हो ॥ ९ ॥

(त्रायमाणः स्विता देवः नः द्यं ) रक्षण करनेवाका सविता देव हमें शान्ति देवे । (विभातीः उषसः सः द्यं सवस्तु ) तेमस्वी उवाएं हमें शान्तिदायक हों । (पर्जन्यः नः प्रजाक्ष्यः द्यं भवतु ) पर्मन्य हमारी प्रवालोंके किने सान्ति देनेवाका हो, ( जंशुः क्षेत्रस्य पतिः नः द्यं अस्तु ) सुबदायक क्षेत्रका पति हमें शान्ति देनेवाका हो ॥ १० ॥

## (११) शान्तिः।

| ( ऋषिः — वसिष्ठः। देवता — बहुदैवत्यम् । )                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| वं नेः सुरवस्य पतेयो भवन्तु शं नो अवेन्तः श्रमुं सन्तु गार्वः ।         |                |
| मं ने ऋभवेः सुक्रतः सुहस्ताः शं नो भवन्त पितरो हर्वेषु                  | 11 8 11        |
| श्वं नौ देवा विश्वदेवा भवन्तु श्वं सरस्वती सह धीमिरस्त ।                |                |
| सर्मिषाचुः शर्मु रातिषाचुः शं नो दिव्याः पार्थि <u>वाः</u> शं नो अप्याः | ॥ २ ॥          |
| मं नो अज एकपादेवो अस्तु शमहिर्बुध्यं १ शं संमुद्रः ।                    |                |
| भं नी अपां नपत्पिरुरेस्तु ईं नुः पृत्तिर्भवतु देवगाँपा                  | 11 3 11        |
| <u>आदित्या रुद्रा वर्सवो जुपन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणुं नवीयः ।</u>      |                |
| शृष्वन्तुं नो दिव्याः पार्थिवासो गोर्जाता उत ये युज्ञियांसः             | 11811          |
| ये देवानांमृत्विजो युद्धियांसो मनोर्यजेत्रा अमृता ऋतुद्धाः ।            |                |
| ते नी रासन्तामुरुगायमुद्य यूयं पात खुस्तिभिः सदा नः                     | 11 4 11        |
| तदैस्तु मित्रावरुणा तदेशे शं योर्सभ्यमिदमंस्तु शस्तम्।                  |                |
| <u>अश्चीमिं गाधमुत प्रतिष्ठां नमी दिवे वृंहते सार्दनाय</u>              | 11 & 11 ( 54 ) |

(११) ञान्तिः।

अर्थ— (सत्यस्य पतयः नः द्यां भवन्तु ) सत्यकं पालक हमें शान्ति देनेवाला हों। (अर्वन्तः नः द्यां) घोडे हमें शान्ति दें, (गावः द्यां उ सन्तु ) गोवें शान्तिदायक हों। (सुकृतः सुहस्ताः ऋभवः नः द्यो ) उत्तम काम करनेवाले कुशल कारीगर हमें शान्तिदायक हों। (पितरः हवेषु नः द्यां भवन्तु ) पितर प्रार्थनाके समय हमें शान्ति देनेवाले हों।। १॥

(विश्वदेवाः देवाः नः श्रां भवन्तु) सर्व देव हमें शान्ति देनेवाले हों। (श्रीभिः सह सरस्वती श्रां अस्तु) दुदियोंके साथ सरस्वती हमें शान्ति देनेवाले हों। (श्रीभिषाचः श्रां) चारों ओरसे आनेवाले सुखदायक हों, (रातिषाचः श्रां हो) दान देनेके लिये आनेवाले शान्तिदायक हों। (दिव्याः नः श्रां) युलोकमें रहनेवाले हमें शान्ति दें, (पार्थिषाः अध्याः नः श्रां) पृथिवीपर होनेवाले, जलमें होनेवाले हमें शान्ति देनेवाले हों॥ २॥

(अज एकपाद् देवः नः शं अस्तु ) अजन्मा एकपाद् देव हमें शान्ति देवे। (बुध्यः अहिः शं ) जहमें रहनेवाला अहि शान्ति देवे। (समुद्रः शं ) समुद्र शान्ति देवे। (पेरुः अपां नपात् नः शं अस्तु ) दुःखोंसे पार करनेवाला, जलाकों न गिरानेवाला देव हमें शान्ति देवे। (देवगोपा पृक्षिः नः शं मवतु ) देवोंके द्वारा सुरक्षित पृथिवी हमें शान्ति देनेवाली हो॥ ३॥

(इदं नदीयः कियमाणं ब्रह्म) यह नवीन किया स्तीत्र आदित्य, रुद्ध और वसु देवन करें। (दिख्याः पार्थि-खासः) को युक्तेकमें, को पृथ्वीपर (गोजाताः) को गौमें उत्पन्न और (उत्त ये यहियाः) को यहके लिये योग्य हैं वे सब (तः ज्ञुण्यन्तु) हमारी प्रार्थना सुनें॥ ४॥

(ये देवानां यहियासः ऋत्विजः) वो देवेंके यहके योग्य ऋत्विज हैं, (मनोः समृताः ऋतहाः यजजाः) मननशीस्के समर सस्मानी याजक हैं (ते अदा नः उरुगायं रासन्तां) वे आज हमें विशेष उपदेश हैं। (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) तुम कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो ॥ ५ ॥

है मित्र भीर वरण ! हे अमे ! (तत् अस्तु ) वह सब हमें शान्तिदायक हों । (हां योः अस्तम्यं हुदं शस्तं अस्तु ) युव प्राप्ति भीर दुःख दूर होना यह सब हमारे लिये प्रशस्त रीतिसे माप्त हो । (गार्थ उत प्रतिष्ठां अशीमिहि ) ऐत्रमें और प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो । (बृहते सादनाय दिसे नमः ) वहे भाषय स्थानकर युलोकके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥

# . (१२) शान्तिः।

( ऋषिः — र्वासष्ठः। देवता — उषा।)

जुषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तियति वर्तेनि सुजातता । अया वाजै देवहितं सनेम् मदैम शुतहिमाः सुवीराः

11 ? 11 ( 04 )

## (१३) एकवीरः।

( ऋषिः - अप्रतिरथः। देवता,- इन्द्रः।)

इन्द्रंस्य बाहू स्थितिरौ वृषाणी चित्रा इमा वृष्मी पारियाण्णू ।
तौ योक्षे प्रथमो योग आगते याम्यां जितमस्रीराणां स्वेश्येत ॥ १ ॥
आश्चः भिश्चांनो वृष्मो न भीमो घंनाघुनः क्षोमणश्चर्षणीनाम् ।
संक्रन्दंनोऽनिभिष एंकवीरः श्चतं सेनां अजयत्साकिमिन्द्रंः ॥ २ ॥
संक्रन्दंनेनानिभिषेणं जिष्णुनाऽयोष्येनं दुश्यवनेनं घृष्णुनां ।
तदिन्द्रेण जयत् तत्संहष्वं युषो नर् इष्ठहस्तेन वृष्णां ॥ ३ ॥

### (१२) उषा।

अर्थ— (उषा) उषा (सुजातता) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हानेके कारण (वर्तान सं वर्तयति) मार्गको सम्बक् रीतिसे दर्शाती है और (स्वसुः तमः अप) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारको दूर करती है। (अया देवहितं बार्ज सनेम) इस उषासे हम देवोंके लिये हितकारक बल प्राप्त करेंगे। (सुवीराः शतहिमाः मदेम) उत्तम बीर संतानींसे युष्क होकर सी हिमकालतक आनन्द प्रसन्न रहेंगे।

### (१३) एकवीरः।

(इन्द्रस्य बाह्न) इन्द्रके बाह्न (स्थाविरी श्रृषाणी) स्थिर और बलवान्, (वित्रा इमा वृषमी) विलक्षण तथा दुःबाँसे पार करनेवाले (योगे आगते) समय आनेपर (प्रथमः तौ योझे) पहिले में उनको बेह्ता हूं। (याभ्यां जितं यत् अञ्च-राणां स्वः) जिनकी सहायतासे जीत लिया जो प्राण अर्पण करनेवालांका बो सर्ग है॥ १॥

इन्द्र (आशुः) शीध्र कार्य करनेवाला, (शिशानः) तीक्ष्ण, (वृष्यः न भीमः) बैलके समान मर्गकर (धनाः धनः) शत्रुको मारनेवाला, (चर्षणीनां क्षोभणः) मनुष्योकी इलचल करनेवाला, (संकन्द्रनः आनिमिषः) कलकारनेवाला और आखोंकी पलकें भी न अनकनेवाला अर्थात सतत कार्यकर्ता (एकवीरः इन्द्रः) अद्वितीय वीर इन्द्रने (साकं शतं सनाः अजयत्) साथ सैंक्लों शत्रुक्षेनाको जीत लिया ॥ २ ॥

(संक्रम्बनेन) ललकारनेवाले (अनिमिषेण जिल्लाना) निभवरहित आलस्यरहित, व्यक्तीन, (अधोष्येम) दुव करनेके लिथे जिलके साम अशक्य है, (तुक्वयस्त्रेन पृष्णुना) स्थानश्रष्ट करनेके क्रिये अशक्य और समुजाँका वर्षण करने-वाले (इनुहस्तेन पृष्णा) वाण हाथमें घरनेवाले वलवान् (इन्द्रेण) इन्द्रका सहायताले, हे (सुधाः नरः) युद्ध करनेवाले वीर नेतालो ! (तम् जयत्) उस आभिलवितको जीतो । (तम् सहस्त्रं) उस शमुको परास्त्र करो ॥ १ ॥

| स र्युहस्तुः न निवृक्तिभिर्वेशी संस्रष्टा स युधु इन्द्री गुणेन ।            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| संसृष्ट्रजिस्सोम्पा बोहुशुर्भ्युर्भन्या प्रतिहिताभिरस्तो                    | 11 8 11 |
| <u>ष्ठिविज्ञायः स्थितिरः</u> प्रवीरः सर्देखान <u>्वा</u> जी सर्दमान उप्रः । |         |
| अभिवीरो अभिवत्वा स <u>हो</u> जिक्कैत्रीमन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदेन            | 11 4 11 |
| इमं बीरमनुं हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रंभध्वम् ।                    |         |
| <u>श्राम</u> जितं <u>गो</u> जितं वर्जवाहुं जर्यन्तमर्ज्य प्रमृणन्तमोर्जसा   | 11 & 11 |
| अभि गोत्राणि सर्हसा गार्हमानोऽद्वाय उग्रः शतमन्युरिन्द्रेः ।                |         |
| दुअयुवनः पृतनाषाडेयोध्योध्याकं सेना अवतु प्र युत्सु                         | 11011   |
| बृहंस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रौं अपुवार्धमानः ।                       |         |
| <u>प्रमु</u> क्जंछत्रॄनप्रमुणक्वमित्रानुस्माकंमेध्य <u>वि</u> ता तुनूनोम्   | 11 0 11 |
| इन्द्रं एषां नेता बृहस्पितिर्दक्षिणा युज्ञः पुर एंतु सोर्मः ।               |         |
| देवसेनानामभिभञ्जतीनां जर्यन्तीनां मुरुती यन्तु मध्ये                        | 11 9 11 |

अर्थ— (स इषु इस्तैः) वह बाण हाथमें धरनेवाले वीरोंके साथ, (सः निषाङ्गिभिः) वह तर्कशवाले बीरोंके साथ रहनेवाल। (बशी) वशमें रखनेवाला, (युधः संस्नष्टा सः) युद्धोंको करनेवाला, (गणेन इन्द्रः) समूडोंके साथ वह इन्द्र (संसुष्टिजित्) सेनाके। जीतनेवाला, (सोमपाः) सोमरस पीनेवाला, (बाहुराधीं) बाहुबलसे युक्त (उग्रधन्या) मर्थकर धनुष्य धरनेवाल। (प्रतिहिताभिः अस्ता) शत्रुसेनाके मेजे शक्षोंको तितर बितर करनेवाल। वीर है।। ४॥

(बळिषिक्षायः) अपने और शत्रुके बळको जाननेवाला, (स्थिषिरः) युद्धमें स्थिर रहमेवाला, (प्रवीरः) उत्तम वीर, (सहस्वान्) बलवान्, (वार्जा) शक्तिमान् (सहमानः उप्रः) शत्रुको दवानेवाला उप्र वीर (अभिवीरः) जिसके बारों और वीर रहते हैं (अभि-सत्वा) चारों और बलवान् वीरोंसे युक्त (सहोजित्) वलोंसे शत्रुको जीतनेवाला तू है। हे इन्द्र! हे (गो-सिव्न्) भूमिको अपने वशमें रखनेवाले वीर! (जैत्रं रधं आ तिष्ठ) विजयी स्थपर बैठ॥ ५॥

हे (सक्कायः) मित्रो ! (इमं उप्रं वीरं इन्द्रं) इस उप्रवीर इन्द्रको (अनु हर्षध्वं) आनंदित करे। और (अनु सं रभध्वं) उनके अनुकूल प्रयत्न करे। वह (प्रामितितं) शत्रुके प्रामोंको जीतनेवाला, (गोजितं) गौओंको जीतनेवाला, (खावाडुं) वजके समान बाहुवाला, (अजम जयन्तं) युद्ध जीतनेवाला (ओजसा प्रमुणन्तं) और वेगसे शत्रुको कुव-अनेवाला है ॥ ६॥

(गोत्राणि सहस्रा अभि गाहमानः) गोरक्षक वार्डोको अपने बलसे घेरनेवाला, (अ-दायः) शत्रुपर दया न करने-वाका; (उन्नः शतमन्युः) उपवीर सैंकडों उत्साहोंसे युक्त (तुश्रच्यवनः) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशस्य (पृतना चाक्) शत्रुसेनाका पराभव करनेवाला (अयोध्यः इन्द्रः) जिसके साथ युद्ध करना अशस्य है ऐका यह इन्द्र (सुत्सु असार्क सेनाः प्र अवतु ) युद्धोंमें इनारी सेनाओंका रक्षण करे ॥ ७॥

हे बृहस्पते ! ( आमित्रान् अपवाधमानः ) शत्रुओंको वाघा पहुंचानेवाला ( रक्षो-हा ) राक्षवोंका नाश करता हुआ ( रचेल परि दीयाः ) रवसे शत्रुको घर । ( शत्रुन् प्रमञ्जन् ) शत्रुओंको कुचलता हुआ और ( अमित्रान् प्रमुखन् ) अमित्रोंका नाश करता हुआ और ( असाकं तनूनां अधिता ) हमारे शरीरोंका रक्षण करता हुआ ( एधि ) आगे वह ॥ ८ ॥

(इन्द्रः एषां नेता) इन्द्र इनका नेता है, (बृह्हएतिः वृक्षिणा) बृहस्पति दक्षिण हायकी ओर रहे, (यहः स्रोमः पुरः एतु ) वजनीय सोम आगे चले। (अभि भञ्जतीनां) सनुको तोडनेवाकी, (जयन्तीनां) बीतनेवाकी (देवसेनानां) देवसेन्योंके (मध्ये) मध्यमें (मक्तः अभि यन्तु ) मक्त् आगे वर्षे ॥ ९ ॥ र्दन्द्रस्य वृष्णो वर्रणस्य राम्नं आदित्यानां मुरुतां श्रधे उप्रय । महामेनसां श्वनन्यवानां घोषो देवानां जयताग्रदंस्थात् असाक्तमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । असाकं बीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्देवासोऽवता इतेष्

115011

119911 (00)

अर्थ — ( बुष्णः इन्द्रस्य ) बलवान् इन्द्रका ( वरणस्य राज्ञः ) बरुण राजाका ( आदिखानां महतां ) आदिखां और महतांका ( उप्रं दार्घः ) प्रबल सामर्थ्य प्रकट हो रहा है । ( महा-मनसां ) वह मनवाले ( सुवनव्यवानां देवानां ) भुवनोंको हिलानेवाले देवोंका ( जयतां ) जीतनेके समय ( घोषः उदस्थात् ) घोषका सब्द ऊपर उठ रहा है ॥ १० ॥

(समृतेषु ध्वजेषु) ध्वज इक्ट्रे होनेपर (असाकं इण्द्रः) हमारा इन्द्र विजय करे । (असाकं या इच्यः सः जयन्तु) हमारे को बाण हैं वे जीतें । (असाकं वीरा उत्तरे अवन्तु) हमारे वीर ऊंचे रहें । ( हवेषु असाव देवासः अवत ) युद्धों में हमें देव युरक्षित रक्षे ॥ ११॥

इस स्क्रमें विजय पानेके लिये क्या करना नाहिये वह उपदेश है। इन्द्रके समान जो बनेगे वे विजय प्राप्त करेंगे। इस दृष्टिसे इस स्क्रमें इन्द्रके गुणोंका जो वर्णन आया है वह मननपूर्वक देखने योग्य है—

- १ बाह्न स्थिविरी कृषाणी- बाह्न सुद्दर और बलवान हों।
- २ बृषभौ पार्रायर्ष्यू शंडके समान बिलेष्ठ और दु:खसे छुडानेमें समर्थ।
- ३ असुराणां स्वः जितं असुरोका सर्वस्व जीता । प्राण दान करनेवालोंको प्राप्त होनेवाला स्वर्ग प्राप्त किया ।
- श्राश्चाः श्रीशानः त्वरासे कार्य करनेवाला और तीक्षण स्वभाव होना,
- भीमः घनाघनः स्वंदर शावात दरके शत्रुका नाश दरनेवाला.
- ६ खर्षणीनां श्रोभणः मानवींकी श्लोभकारक इलवल करनेवाला,
- ७ संकन्द्नः अभिमिषः एकचीरः— गर्जना स्रनेवास्ना, आसर्क पलकें न सपकनेवाला अद्वितीय वीर,
- ८ सार्क शतं सेना अजयत्— एक साथ सी सेनाकी जीतनेवाला,
- ९ जिच्छाः अयोध्यः तुश्र्डयवनः घृष्णुः— विजयी, जिसके साथ युद्ध करना अशस्य है, जिसकी स्थानसे अष्ट करना कठिन है और जो सन्नुकी चर्षण करता है।
- १० **इयुहरतः भूष्णः— वाण हायमें परनेवाला वलवा**न् वरि,
- ११ जयत, सहस्तं- क्विय करो, बनुको पराभूत करो ।
- १९ किया वडी- वनकारी, तर्वत्रधारी, सक्वी वसमें रक्षनेवास,

३ ( अवर्षे. भाष्य, काव्य १९ )

- १३ युधः संख्या— युद्धोंको सम्बक् रीतिसे करनेवाला,
- १४ संस्थाजिन् बाहुरार्थी— युद्ध बीतनेवाका, बाहुबळ जिसमें विश्वेष है,
- १५ उप्रधन्या अस्ता— उप्र धतुन्य धरनेवाळा, शत्रुपर वाण फॅकनेवाळा,
- १२ बळविद्यायः स्थविरः प्रवीदः अपने और सञ्जवे बळको यथावत् जाननेबाळा, युरुर्हे क्रियर रहनेबाळा, विशेष वीर ।
- १७ सहस्वान् वाजी सहमानः उपः— बत्रुके पराभूत करनेवाला, बक्षवान्, धामध्येवान्, उपवीर,
- १८ अभिवीरः अभि-सत्वा, सहोजित्— वीरॉंडे वाय रहनेवाला, बलशाली, भपने वससे चत्रुको जीतनेवाला,
- १९ जैबं रधं आ तिष्ठ— विजयी रथपर चढ ।
- २० बीरं अनु हर्षध्यं— बीरका उत्साह बढाओ ।
- २१ डग्नं अनु सं रभष्वं— उप बीरको त्रोत्साइन दो।
- २२ ग्रामजितं गोजितं— प्रामको नीतनेबाला, गौलींको बीतनेबाला,
- २३ स्वाहं जयम्तं वजहे समान वाहुवासा, विववी
- २४ भोजसा प्रमृणम्तं बब्बे शत्रुके वह स्रवेदाते,
- २५ मोत्राणि सहसा गाधमानः— गेरक्के स्थान बळके प्राप्त करनेवाला,
- २६ शासमञ्जा बेक्टो प्रकारके शतुपर कीम करनेवाका,
- २७ हुश्च्यवनः पृतनाचाद् सयोध्यः स्वानशह करकेंद्रे किने अक्षरन, तत्रुवेगाको बीतवेवामा, विश्वके बान बुद्ध करना अवंत्रन है ।

# (१४) अभयम्।

( ऋषिः — अधर्वा। देवता — द्यावापृथिवी। )

इदमुञ्छ्रेयीऽवसान्मार्गा शिवे मे द्यावीपृथिवी अभ्रताम् । असुपुताः प्रदिश्ची मे भवन्तु न वै त्वी द्विष्मो अभयं नो अस्तु

11 9 11 (66)

## (१५) अभयम्।

(ऋषिः— अथर्वा। देवता— इन्द्रः, मन्त्रोकाः।)

यतं इन्द्र मयामहे तती नो अभयं कृषि । मर्थवं छुग्धि तव त्वं नं ऊतिभितिं द्विषो वि मृधी जहि इन्द्रं व्यमन्राधं ईवामहेऽनुं राध्यास्म द्विपदा चतुंष्पदा । मा नः सेना अरंहषीहर्ष गुविंषूंचीरिन्द्र द्वहो वि नांशय

11 8 11

11 7 11

२८ युत्सु अस्माकं सेनाः अवतु — युद्धोमें हमारी सेना-ओंका रक्षण करे ।

२९, रक्षोद्धा, अमित्रान् अपवाधमानः राक्षसोका नाशक, शत्रुओंको बाघा पहुंचानेवाला ।

३० श्राज्य प्रमाजन, समित्रान् प्रमृणन् शत्रुओं हा नाश करके दुष्टों के कुचलनेवाला,

११ मसाकं तन्नां अविता— हमारे शरीरोका रक्षक,

**१२ अग्रिमञ्जतीनां जयतीनां देवसेनानां** — शत्रुका विनाश करके जय पानेवाळी देवसेना। २२ महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां घोषः उदस्थात्— बडे मनवाले, भुवनोंको हिलानेवाले, जय करनेवाले देवोंका जयधोष हो रहा है।

२४ अस्माकं इषवः जयम्तु — इमारे बाण जय प्राप्त करे। २५ अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु — इमारे बीर कंबे हो, २६ अस्मान् देवासः इवेषु अवत — इमें देव युद्धोंमं सुराक्षेत रखे।

ये वचन विचारमें क्षेत्रेस पता लग सकता है कि किन गुणोसे जय होता है। इनके विरुद्ध दुर्गुणोसे परामव होता है।

### (१४) अमयम्।

अर्थ — ( इदं श्रेयः अवसानं उत् अगाम् ) इव श्रेयेक लक्ष्यतक मैं पहुंच गया हूं। ( द्यावा-पृथिवी में शिवे अभूतां ) बुक्रोक और भूलोक मेरे लिये युख देनेवाले हों। ( प्रदिशः में अस्तपत्नाः भवन्तु ) दिशायें मेरे लिये शश्रुरित हों। ( त्या न द्विष्मः वे ) तेरा इम द्वेष नहीं करते। ( नः अभयं अस्तु ) इमारे लिये अभय हो ॥ १ ॥

' न वै त्या द्विष्मः '- इम तेरा द्वेष नहीं करते । यह बचन मुख्य है । इम खर्य किसीका द्वेष नहीं करेंगे । पर वृक्षरे द्वेष करने लगे, तो इम उनको रहने नहीं देंगे । क्योंकि चारों दिशाओंमें निर्भयता और शान्ति स्थापन करना है ।

### (१५) अभयम्।

(हे इन्द्र) हे इन्द्र! (यतः अथामहे) जहां वे हमें भय होता है (ततः) नहां वे (नः अथयं कृषि) हमें निर्भय कर। हे (अध्ययम्) इन्द्र! (स्वं द्यानिध) ऐसा करनेमें तू समर्थ है। (स्वं तब उत्तिक्षिः) तू अपने रक्षण सामर्थ्नों वे (द्विषः वि जहि) देव करनेवालों को जीत और (मुखः वि जहि) हिंसकोका नाश कर ॥ १॥

(वयं अनुराधं इन्द्रं इवामहे) इम अनुकूल बिद्धि करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं। (क्रियदा बतुष्यदा अनु राध्यासाः) दो पाववालों और कार पाववालोंसे इम अनुकूल बिद्धि प्राप्त करें। हे इन्द्र ! (अरक्वी सेनाः नः मा अप गुः) अनुदार सेनाएं हमारे पास न आ जान। (विष्युक्षीः द्वृहः चि नाश्चाय) सब द्रोहिगोंकी सेनाओंका नास कर ॥ २ ॥ इन्द्रंखातोत वृंत्रहा पेर्स्फानो वरेण्यः ।
स रिश्वता चेरमतः स मेन्यतः स पृथात्स पुरस्तांको अस्तु ॥ ३ ॥
उन्नं नी लोकमनुं नेषि विद्वान्त्स्वं भूयेन्ज्योतिरभयं स्वस्ति ।
उत्रा तं हन्द्र स्थविरस्य बाहू उपं श्वयेम श्वरणा वृहन्तां ॥ ४ ॥
अभयं नः करत्यन्तिरिश्वमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे ।
अभयं पृथादभयं पुरस्तादुत्त्तरादं ध्ररादभयं नो अस्तु ॥ ५ ॥
अभयं मित्रादभयम्मित्रादभ्यं द्वातादभयं पुरो यः ।
अभयं नक्तमभयं दिवां नः सर्वा आश्वा ममे मित्रं भवन्तु ॥ ६ ॥ (९४)

(१६) अभयम् । (ऋषिः — अथर्वा । देवता — मन्त्रोकाः ।)

असपुतं पुरस्तित्पश्चाको अर्थयं कृतम्। सिविता मी दक्षिणत उत्तरानमा श्वनीपितः॥ १ ॥ विवो मीदित्या रक्षनतु भूम्यां रक्षन्त्वप्रयः।

इन्द्राभी रेक्षतां मा पुरस्तांद्रिश्वनांव् भितः भर्म यच्छताम् । तिरुश्वीवृहया रेक्षतु जातवेदा भृतुकृती मे सुर्वतः सन्तु वर्म

17 11 (97)

अर्थ— (इन्द्रः त्राता) इन्द्र रक्षक है (उत वृत्तहा) और वह शत्रुनाशक है। वह (परस्थीनः वरेण्यः) शत्रुनाशक और सर्व श्रेष्ठ है। (सः) वह (चरमतः स मध्यतः) अन्तसे, मध्यते, (स पश्चात स पुरस्तात्) पीछेसे और आगेसे (नः रक्षिता अस्तु) हमारा रक्षक है। ॥ १॥

तू विद्वान हो इसलिये तू (उदं लोकं नः अनु नेचि) हमें विशाल लोकमें लेजा। (यत् स्वः उयोतिः) वहां सुवनय उयोति हं और (अभयं स्वस्ति) हमारे लिये निर्भयता और सुब है। हे इन्द्र! (ते स्थाविरस्य बाह्न स्था) तेरे युक्में स्थिर रहनेवालेकी दोनों भुजाएं वडी उप्र हैं। (बृहन्ता शारणा उप क्षयम) हम तेरे वहे आध्यस्थानमें रहेंगे ॥ ४॥

(अन्तरिक्षं नः अभयं करति) अन्तरिक्ष हमें निर्भय करें। (उमें हमें चावापृधिवी अभयं) होनों वे यु और पृथिवी हमें निर्भय करें। (प्रधात् अभयं, पुरस्तात् अभयं) पछिते और आगेत अभय हो, (उत्तरात् अभरात् नः अभयं अस्त ) ऊपरते और नीचेत हमें अभय हो।। ५॥

(मित्रात् अभयं अभित्रात् अभयं) नित्रसे और शत्रुधे हमें अभय हो, ( ज्ञातात् अभयं, यः पुरः अभयं) बाने हुएसे अभय हो, को आगे है, उससे अभय हो, ( तः अभयं नक्तं अभयं दिवा ) रात्रीमें और दिनमें हमारं किये अभय हो, ( सर्वाः आशाः मम मित्रं भवन्तु ) स्व दिशाएं हमारी नित्र वनें ॥ ६॥

(१६) अभयम्।

(पुरस्तात् असपत्नं ) आगेसे शत्रु न रहें, ( नः पश्चात् अभयं कृतं ) हमें पंछिते अभय हो । (सविता मा दक्षिणतः ) स्विता मुसे दक्षिणसे और (श्वाचीपतिः मा उत्तरात् ) शक्तिका सामी उत्तर दिशासे निर्भय करें ॥ १ ॥

(बादित्याः दिवा मा रक्षन्तु ) आदेल युलेक्से मेरी रक्षा करें, (भूम्यां अग्नयः रक्षन्तु ) भूमिमं अपि रक्षण् करें। (इन्द्राक्षो पुरस्तात् मा रक्षतां) इन्द्र और अपि आमेसे रक्षण करें, (अभ्विनी अभितः द्यामं वक्षकां) अभिनी अन्तरसे प्रव दें। (अक्ष्या तिरस्तीन् रक्षतु ) मी तिरहेकी रक्षा करें। (भूतकृतः जातवेदाः) भूतींको क्नाके वालो वालोद अपि (मे सर्वतः वर्म सन्तु ) मेरा सब ओरसे रक्षक कवच हो ॥ २॥

# (१७) सुरक्षा।

( ऋषिः — अधर्वा । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अधिमी पातु वसुमिः पुरस्तात्तासिन्कमे तसिछ्ये तां पुरं प्रैमि । स मा रश्चतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे साहा 11 8 11 बायुमीन्तरिक्षेणेतस्यां दिशः पांतु तसिन्कमे तस्मिन्न्ये तां पुरं प्रैमि । स मा रश्चतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि दद्वे स्वाही 11 7 11 सोमी मा हुद्रैदेक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पूर्व प्रैमि । स मी रश्चतु स मी गोपायतु तस्मी आत्मानं परि ददे खाहा 11 3 11 वर्रुणो माद्वित्येरेतस्यां दिश्वः पातु तस्मिन्कमे तस्मिल्र्ये तां पुरं प्रीमें । स मा रश्चतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा 11 8 11 स्यों मा बार्वापृथिवीभ्यां प्रतीच्यो दिशः पौतु तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पूर् प्रीमें। स मी रक्षतु स मी गोपायतु तस्मी आत्मानं परि ददे स्वाही 11 4 11 आयो मौर्षधीमतीरेतस्यां दिशः पन्ति तासुं ऋमे तासुं अये तां पुरं प्रैमि । ता मा रश्चन्तु ता मा गोपायन्तु ताम्यं आत्मानं परि ददे खाहा 11 & 11 विश्वकर्मा मा सप्तऋषिभिरुदींच्या दिशः पातु तिस्मन्क्रमे तिस्मिछ्ये तां पूर् प्रैमि । स मी रक्षतु स मां गोपायतु तस्मी आत्माने परि ददे स्वाहां 11 9 11

### (१७) सुरक्षा ।

अर्थ — (बसुभि: पुरस्तात्) बसुओं के साथ आगेसे (अद्भिः मा पातु) अप्नि मेरी रक्षा करे। (तस्मिन् क्रमे) उसमें बिलता हूं। (तस्मिन् अये) उसमें आश्रय लेता हूं। (तां पुरं प्रीमि) उस नगरीमें में जाता हूं। (स भा रक्षतु) वह मेरी रक्षा करे। (स मा गोपायतु) वह मुझे बचावे। (तस्मे आश्मानं परि द्दें) उसके लिये में अपने आपको देता हूं। (साहा) में समर्थण करता हूं॥ १॥

<sup>(</sup>सायुः मा अन्तिरिक्षेण) बायु मुक्ते अन्तिरिक्षते (पतस्या दिशः पातु) उच दिशासे मुरक्षित रसे। (आगे पूर्ववत्)॥२ ॥

<sup>(</sup>स्रोमः मा रुद्रैः स्किणाया दिशः पातु ) स्रोम मुझे रुद्रोंके साथ दक्षिण दिशासे सुरक्षित रके ॥ ० ॥ ३ ॥

<sup>(</sup> वरुषः मा आदित्यैः पतस्याः दिशः पातु ) बरुष मुक्ते आदिलोंके पाप इस दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>सूर्यों मा चावापृथिवीक्यां प्रतीच्या दिकाः पातु ) सूर्य मुक्के बुलोक और पृथिवी लोकक्षे पश्चिम विशासे सुर-क्षित रखे॥ • ॥ ५ ॥

<sup>(</sup> भाषो भोषधिमतीः एतस्या दिशः मा पान्तु ) जरू औषधि युक्त मुझे इस दिशासे पुरक्षित रचे ॥ • ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>विश्वकर्मा समझिषिमः मा उद्दिक्षा दिकाः पातु) विश्वकर्मा समझिष्में के बाव मुझे उत्तर दिशामें सुरक्षित रवे॥ •॥ •॥

इन्द्री मा मुरुत्विनुतस्व द्विष्ठः पातु तस्मिन्कमे तस्मिस्रुये ता पूरं प्रीमि । स मी रक्षतु स मी गोपायतु तस्मी आत्मानं परि ददे स्वाही 11 6 11 प्रजापंतिमी प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठांया ध्रुवायां दिशः पांतु तस्मिन्कमे तस्मिन्क्र<u>मे तां पूरं</u> प्रैमि । स मी रक्षतु स मा गोपायतु तस्मी आत्मानं परि ददे स्वाहा 11911 बृहस्पितमा विश्वेदेवेरूव्वायां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पुरं प्रेमि । स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहां 112011 (204)

### (१८) सुरक्षा।

( ऋषिः — अधर्वा । देवता — मन्त्रोकाः । )

। ये मधायवः प्राच्यां दिश्लो ऽभिदासात् 11 8 11 अग्नि ते वसुवन्तम्च्छन्तु । ये माघायवं एतस्यां दिशो ऽभिदासात 11 8 11 वायं तेर्-तरिश्वनतमृच्छन्त । ये मा<u>ंबायको</u> दक्षिणाया हिकोऽिभदासीत 11 3 11 सोमं ते रुद्रवन्तमुच्छन्तु । ये मांबायनं एतस्यां दिशोऽिमदासात वर्रणं त अदित्यवंन्तमृच्छन्तु 11 8 11 स्र्<u>य</u> ते द्यावांपृ<u>थि</u>वीवंन्तमृच्छन्तु । ये मां<u>घा</u>यवं प्रतीच्यां द्विशोऽिमदासार् 11 4 11 । ये मां<u>घायवं एतस्यो दिशो</u>डि<u>मिदास</u>ात् 11 8 D अपस्त ओषंघीमतीर्ऋच्छन्तु विश्वकर्माणुं ते सप्तऋषिवेन्तमृच्छन्तु। ये मांघायव उदींच्या दिशोऽिमदासात् 4 9 11

अर्थ— ( इन्द्रः मरुत्वान् मा एतस्या दिशः पातु ) इन्द्र मस्तोंके साथ मुक्के इस दिशामें सुरक्षित रखे॥ • ॥ ८ ॥ ( प्रजापतिः प्रजननवान् प्रतिष्ठाया सह भुवायाः दिशः मा पातु ) प्रवापति प्रवननशक्ति और अतिष्ठाचे वुक ध्रुव दिशामें मुझे सुरक्षित रक्षे ॥ • ॥ ९ ॥

( मृहस्पतिः विश्वैः देवैः मा ऊर्श्वाया दिशः पातु ) बृहस्पति सब देवेंके साथ मुझे कर्थ दिशामें श्रुरक्षित रखे ॥ ० ॥ १० ॥

(१८) सुरक्षा । (ये अधायवः) जो पापी (मा) मुझे (प्राच्या दिशः अभिदासात्) पूर्व दिशाये आकर दास वनावा बाहते हैं, (ते बसुबन्तं अग्निं ऋच्छन्तु) वे वसुओं हे साथ अग्निका माप्त हों ॥ १॥

को पापी ( एतस्या दिकाः ) इस दिशासे आकर दास बनाना चाहते हैं, ने ( अन्तरिक्षवन्तं वायुं ) अन्तरिक्षमें रहते -

बाले बायु**के ( ऋच्छन्<u>त</u> ) साधीन हों ॥ ० ॥ २ ॥** 

को पापी दक्षिण दिशासे आहर मुझे दास बनाना बाहते हैं, वे ( रुष्ट्रवन्तं स्रोमं ऋडस्तु ) स्वयं युक्त सोमडे आधीन H F H - H IB

को वापी इस दिवासे आकर मुझे दाव बनाना चाहते हैं, वे ( आदिस्यवन्सं बढणं ऋच्छन्तु ) बादिस युक्त क्यन्ते

जो पापी पश्चिम दिशास आकर मुझे दास बनना चाहते हैं, वे (चावापृथिवीवन्तं सूर्ये) वावापृथिवीसे वुक्त सूर्वेद वशम होस्र रहें॥ •॥ ५ ॥

जो पापी इस दिसासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( ओवधीमती आपः ) औषवि कुछ वजाँके वसमें होकर

बो वापी उत्तर दिशाबे आकर मुझे दाव बनाना चाहते हैं, वे (सप्तमाचिवन्तं विश्वकर्मांवं) सप्त ऋषि दुक्त निध-काकि वसमें होकर रहें ॥ •॥ •॥

| , ,                                                                       |                                           |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------|
| इन्द्रं ते मुक्त्वंन्तमृष्कन्तु । वे माधायवं प्                           | तस्यां <u>दिशो</u> डि <u>भिदासात</u>      | 11 6 | 11      |
| प्रवापित ते प्रवर्ननवन्तमुच्छन्तु । ये माघायवी                            | बुवायां <u>दिश्रोऽिमदास</u> ात्           | 11 8 | 11      |
| मृहस्पार्ति ते विश्वदेववन्तमृच्छन्तु । ये माघायवे इ                       | हुच्चीया <u>दिश्</u> रोडि <u>सिदासांत</u> | 1150 | ॥ (११६) |
| ( १९ ) ।<br>( ऋषिः — अथर्घा । देवता -                                     | शर्म ।                                    |      |         |
|                                                                           |                                           |      |         |
| <u>मित्रः प्रीयि</u> च्योदेका <u>म</u> त्तां पु <u>रं</u> प्र णंयामि व    |                                           |      |         |
| तामा विश् <u>वतां प्र विश्वत</u> सावः श्रमे चु                            | वमें च यच्छतु                             | 11 8 | 11      |
| <u>वायुर</u> न्तरिं <u>श्</u> षेणोर्दकामृत्तां पु <u>रं</u> प्र णेयामि व  | : 1                                       |      |         |
| तामा विश्वत तां प्र विश्वत सा वृः शर्म च                                  | वर्मे च यञ्छतु                            | 11 3 | 11      |
| स्र्यो <u>दि</u> वोदंक्रा <u>म</u> त्तां पुरं प्र णैयामि वः ।             |                                           |      |         |
| तामा विश्वतु तां प्र विश्वतु सा वृः समै चु                                |                                           | 11 3 | 11      |
| <u>च</u> न्द् <u>रमा</u> नक्षेत्रेरुदेकामुत्तां पु <u>रं</u> प्र णेयामि व | : 1                                       |      |         |
| तामा विश्वतु तां प्र विश्वतु सा वः श्रम च                                 |                                           | 11 8 | 11      |
| सोम् ओर्षघी <u>मि</u> रुदंकामुत्तां पुरं प्र णेयामि                       | वः ।                                      |      |         |
| तामा विश्वतु तां प्र विश्वतु सा वृः शर्म चु                               |                                           | 11 4 | 11      |
| युक्को दक्षिणासिरुदंकामुत्तां पुरं प्र णयामि                              | वः ।                                      |      |         |
| तामा विश्वतुतां प्रविधतुसावः शर्मे च                                      |                                           | 11 5 | 11      |
| सुषुद्रो नदी <u>भि</u> रुदंकामुत्तां पुरं प्र णयामि                       | नः ।                                      |      |         |
| तामा विंशतु तां प्र विंशतु सा वः शर्म च                                   | वर्म च यच्छतु                             | 11 9 | 11      |

अर्थ - जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( महत्यन्तं इन्द्रं ) मरुखान् इन्द्रके वश्वमें होकर रहें ॥०॥८॥ जो पापी ध्रुव दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे ( मजननवन्तं मजापतिं ) प्रजनन सामध्येस युक्त प्रजा-पतिके वश्वमें होकर रहें ॥ ० ॥ ९ ॥

जो पापी ऊर्च दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (सिश्यदेशसम्तं सृहस्पति ) विश्वे देवोंके शास बृहस्पति के बश्चें होकर रहें ॥ ० ॥ १० ॥

(१९) शर्म।
(मित्रः पृथिब्या उदकामत्) मित्र पृथिवीसे उत्तर चढा। (दः तां पुरं प्र णयामि) भाषको उस किलेम में ले बाता है, (तां आ विश्वत) उसमें बालो, (तां प्र विश्वत) उसमें प्रविष्ट होओ, (सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु) वह तुम्हें सुब और रक्षक कवच देवे ॥ १॥

(वायुः मंतरिक्षेण हदकामत्) वायु अन्तरिक्षचे करर वटा ॥ • ॥ २ ॥ (सूर्यः दिवा उदकामत्) सूर्य युकोक्षे करर वटा ॥ • ॥ ३ ॥ (सम्म्रमा नक्षत्रेः उदकामत्) वन्त्रमा नक्षत्रों हे साथ करर वटा ॥ • ॥ ४ ॥ (स्रोमः मोषधीभिः उदकामत्) सेम ओषधियो हैं साथ करर वटा ॥ • ॥ ५ ॥ (स्रामः दक्षिणाभिः उदकामत्) यह दक्षिणाशों से करर वटा ॥ • ॥ ६ ॥ (स्राम्हो नदीभिः उदकामत्) समुद्र नदियों से करर वटा ॥ • ॥ ७ ॥

```
त्रक्षं त्रवाचारिमिरुदंकामत्तां पूरं प्र जयामि वः।
       तामा विश्वत तां प्र विश्वत सा वः श्वमं च वर्मे च यच्छत
                                                                              11 6 11
       इन्द्री वीर्येष्ट्रणोदेकामत्तां पूरं प्र णेबामि वः।
       तामा विश्वत तां प्र विश्वत सा वः श्रमे च वर्म च यच्छत्
                                                                              11911
       देवा अमृतेनोदंकामंस्तां पूरं प्र णयामि वः ।
       तामा विश्वत तां प्र विश्वत सा वः शर्म च वर्म च यच्छत्
                                                                             112011
       प्रजापेतिः प्रजाभिरुदेकामत्तां पुरं प्र णेयामि वः।
       तामा विश्वत तां प्र विश्वत सा वः शर्मे च वर्म च यच्छतु
                                                                              118811 (220)
                                      (२०) सरका।
                         ( ऋषिः — अथर्वा । देवता — नाना देवताः । )
       अप न्यधः पौरुषेयं वधं यमिन्द्राग्री घाता संविता बृहस्पतिः ।
       सोमो राजा वर्रुणो अश्विना यमः पूषास्मान्परि पातु मृत्योः
                                                                              11 8 11
       यानि चकार भ्रुवेनस्य यस्पतिः प्रजापतिमीत्रिश्ची प्रजाम्येः।
       प्रदिशो यानि वसते दिश्रंश्च तानि मे वर्मीण बहुलानि सन्तु
                                                                              11 3 (1)
यत्ते तुन्वनद्यन्त देवा द्युराजयो देहिनेः । इन्द्रो यञ्चके वर्म तदुस्मान्यति विश्ववैः ।। ३ ।।
वर्म मे धार्वापृथिवी वर्माहर्वर्म स्थः । वर्म मे विश्वे देवाः ऋन्मा मा प्रापंत्प्रती चिका ॥४॥ (१३१)
                                 ॥ इति द्वितीयोऽत्रबाकः ॥ २ ॥
```

मधे— ( ब्रह्म ब्रह्मचारिभिः उदकामत् ) ज्ञान ब्रह्मचारियोंके साथ उत्क्रांत हुआ ॥ ॰ ॥ ८ ॥ ( इन्द्रः वीर्येण उदकामत् ) इन्द्र वीर्येसे ऊपर चढा ॥ ॰ ॥ ९ ॥ ( देवा असृतेन उदकामत् ) देव असृतके साथ ऊपर चढे ॥ ॰ ॥ १० ॥ ( प्रजापतिः प्रजाभिः उदकामत् ) प्रजापति प्रजासीके साथ ऊपर चढा ॥ ॰ ॥ ११ ॥ ( २० ) सुरक्षा ।

(यं पीठवेयं वर्षं अप नि अधुः) त्रिस पुरुषने फेंके शक्तको दूर रखते हैं। इन्द्र, अप्ति, भाता, समिता, सृहस्पति, स्रोम राजा, वरुण, अश्विनी, यम, पूषा, ये सब (अस्मान् मृह्योः परि पातु ) हमें मृश्युसे सुरक्षित रखें ॥ १ ॥

( अवनस्यः यः पतिः ) भुवनके पति प्रजापति बायुने ( प्रजाप्तः यानि सकार ) प्रवाशों के लिये वा कवच किये ( प्रविद्याः विद्याः च यानि सक्ते ) दिशा उपदिशाशों में को कवच वसते हैं ( तानि वर्माणि मे बहुलानि सन्तु ) वे कवच बरे किये बहुत हों ॥ २॥

(ते तनुषु) तेरे शरीरोंमें (देहिनः घुराजयः देवाः) देहपारी तेजली देव (यत् अनद्यास्त ) जो शाकि पारव करते हैं, (इन्द्रः यत् वर्म बक्ते) इन्द्रने को कवच बनाया (तत् विश्वतः अस्मान् पातु ) वह सब औरवे हमारी रहा करें ॥ ३ ॥

( बावा पृथिकी में वर्म ) बुळोड और पृथिकी मेरा काच हों, ( महः वर्म ) दिन मेरा काच हो, ( सूर्व : सर्म ) सूर्व मेरा काच हो, ( विश्वे देवा: में वर्म कान्) निश्चे देव मेरा काच करें, ( प्रतीकिका मा मा प्रापत् ) किरोबी मुझे प्राप्त न हों ॥ ४ ॥

॥ यहां द्वितीय अञ्चलक समाप्त ॥

### (२१) छन्दांसि।

(ऋषः - महा। देवता - स्वन्दांसि।

# गायम्बर्शिकार्गनुष्टुर्नृहती पहिक्ति खिष्टु जर्मत्ये

11 2 11 (१३२)

### (२२) ब्रह्मा।

(ऋषिः - अङ्गराः । देवता - मन्त्रोकदेवताः । '

| आक्रिरसानामाद्येः पत्रानुवा                                          | कैः स्वाहा       | ॥ १ ॥ पृष्ठाय स्वाहां                   | 11 3 11   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|--|--|
| सप्तमाष्ट्रमाभ्यां स्वाहा                                            | 11 3 11          | <u>नीलन</u> खेम्पः स्वाही               | 11 8 11   |  |  |
| हृतिवेम्यः स्वाहां                                                   | 11411            | श्रुद्रेभ्यः स्वाही                     | 11 & 11   |  |  |
| पुर्यायिकेम्यः स्वाहां                                               | 11 9 11          | प्रथमेम्यः बुङ्कम्यः स्वाहा             | 11 6 11   |  |  |
| हितीयेम्यः श्रह्मेम्यः स्वाही                                        | 11811            | तृतीयम्यः शुङ्केम्यः स्वाही             | ॥ १०॥     |  |  |
| <u>उपोत्त</u> मेम्यः स्वाहां                                         | 118811           | उत्तमेम्यः स्वाहा                       | ॥ १२॥     |  |  |
| <u> उत्त</u> रेम्यः स्वाहा                                           | 118311           | ऋषिम्यः स्वाही                          | ॥१४॥      |  |  |
| शिखिम्यः स्वाही                                                      | ।।१५॥            | गुणेम्यः स्वाहा                         | ॥१६॥      |  |  |
| मुहागुणेस्यः स्वाहां                                                 | ।।१७॥            | सर्वेम्योऽङ्गिराम्यो विद्गुणेम्यः स्वाह | 118611    |  |  |
| पृथक्सहस्राम्यां स्वाहा                                              | 112811           | ब्रह्मणे स्वाही                         | 11 40 11  |  |  |
| न्न संस्थेष्ठा संस्थेता <u>वीर्योणि</u> महाये ज्येष्ठं दिवमा तंतान । |                  |                                         |           |  |  |
| मूतानी मुझा प्रथमोर्त जडे                                            | वेनर् <u>हित</u> | वद्या <u>णा</u> स्पर्धितुं कः           | २१॥ (१५३) |  |  |

### (२१) छन्दांसि ।

अर्थ- गायत्री, उष्णिक्, अनुष्ठुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती ये वेदके छन्द हैं ॥ १ ॥

#### (२२) ब्रह्मा।

आगिरसों के पहिले पञ्चानुवाकों के साथ, २ छठे के लिये, ३ स्तम अष्टमके लिये, ४ नीले नर्सीवाले के लिये, ५ हरों के लिये, ६ खुदों के लिये, ७ पर्याववालों के लिये, ८ पहिले शंबों के लिये, ९ दूसरे शंबों के लिये, १० तीसरे शंबों के लिये, ११ अन्तरों से को उत्तम हैं उनके लिये, १२ उत्तमों के लिये, १३ उत्तरों से लिये, १४ ऋषियों के लिये, १५ शिखावालों के लिये, १६ वालों के लिये, १७ वालों के लिये, १८ वालों

अधर्ववेदमें २० काण्ड हैं, उन प्रत्येक काण्डके अनुवाक, सूक्त और गण आदिकी ये संज्ञायें हैं, उनमें द्रष्टा ऋवियोका भी संकेत हैं । बीस काण्डोंके किये ये बीस सत्र हैं ।

(ब्रह्म-ज्येष्ठा वीर्याण संभुता) ब्रह्मजान जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे सब प्रकार के वलके स्पर्वेश वहां इक्ट्रे किये हैं। (अप्रे ज्येष्ठं ब्रह्म) प्रारंभमें ज्येष्ठ ब्रह्मने (दियं जाततान) युलेक्क्रो विस्तृत किया। (ब्रह्मा खत भूतानां प्रथमः अप्रे) ब्रह्म भूतोंके पहिले उत्पन्न हुआ। (तेन ब्रह्मणा कः स्वर्धितुं अर्द्दति) उस ब्रह्मके साथ स्पर्ध करनेके किये कीन समर्थ होता है। २१॥

इस बेदमें ब्रह्मसान तथा अन्य सामध्यें इकड़े संप्रहित हुए हैं। सबसे प्रारंभमें ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने आकाश अपच किसा। प्रयाद ब्रह्मा सत्पन्न हुआ विसने सप्टीकी रचना की। वह प्रवस्ते अविक सामध्येवान् या, अतः उससे स्पर्मा करनेमें केर्द्र समर्थ नहीं था।

# (२३) अथर्वाणः।

( कार्षः - अथवी । देवता - मन्त्रोक्ताः चन्द्रमास्य । )

| ( 4814)                                                                                   | - जयवा ।     | व्यता नन्नाकाः चन्द्रनाम् । ) |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--|--|
| आयर्वणानी चतुर्श्वचेर                                                                     | यः स्वाहां ॥ | १॥ पुश्चर्चेम्यः स्वाही       | 11 2 11    |  |  |
| षुळुचेम्यः स्वाहा                                                                         | 11 3 11      | सुप्रचेंभ्यः स्वाहा           | 11 8 11    |  |  |
| अष्टर्चेम्यः स्वाही                                                                       | 11 4 11      | नुबर्चेम्यः स्वाहा            | 4 4 11     |  |  |
| दुशुर्चेम्यः स्वाहां                                                                      | 11 0 11      | एकादुश्चें स्यः स्वाहा        | 11 6 11    |  |  |
| द्वादुश्चर्चभ्यः स्वाहां                                                                  | 11 9 11      | त्रयोदशुर्चेभ्यः स्वाहा       | 118011     |  |  |
| चुतुर्दशर्चेभ्यः स्वाहा                                                                   | 118811       | पुश्चदुशुर्चेभ्यः स्वाहा      | ॥१२॥       |  |  |
| <u>षोडश</u> र्चेम्यः स्वाहां                                                              | 118311       | सुप्रदुशुर्चेम्यः स्वाही      | 118811     |  |  |
| अष्टाद्यार्चेभ्यः स्वाहा                                                                  | ॥१५॥         | एकोनविञ्चतिः स्वाहा           | ॥१६॥       |  |  |
| विंशातिः स्वाहा                                                                           | ।।१७।।       | महत्काण्डाय स्वाही            | 118611     |  |  |
| तृचेभ्यः स्वाहां                                                                          | ॥१९॥         | एकर्चेम्यः स्वाहां            | ।।२०।।     |  |  |
| श्रुद्रेम्यः स्वाहा                                                                       | ॥२१॥         | एकानृचेम्यः स्वाह             | ાારશા      |  |  |
| रो <u>हि</u> तेम्यः स्वाहा                                                                | ॥२३॥         | सूर्याम्यां स्वाहां           | rikalı     |  |  |
| <u>बात्याभ्यां</u> स्वाहां                                                                | ॥२५॥         | प्राजापत्याभ्यां स्वाही       | 112411     |  |  |
| विषासुद्धी स्वाहां                                                                        | ાારુ         | मुङ्गुछिकेम्यः स्वाहा         | ॥२८॥       |  |  |
| ब्रुक्षणे स्वाहां                                                                         | ॥२९॥         |                               |            |  |  |
| त्रद्यंज्ये <u>ष्ठा</u> संभृता <u>वीर्याणि</u> त्रक्षा <u>ग्रे</u> ज्येष्ठं दिवमा तंतान । |              |                               |            |  |  |
| भ्वानां ब्रह्मा प्रथमोतं जहा तेनहिति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः                               |              |                               | ॥३०॥ (१८३) |  |  |

### ( १३ ) अथर्वाणः।

अर्थ — १ अथवंदेदके बार ऋबादालों के लिये, २ पांच ऋबादालों के किये, ३ छः ऋबादालों के लिये, ४ सात ऋबादालों के किये, ५ ना ऋबादालों के लिये, ७ दस ऋबादालों के लिये, ८ स्यारह ऋबादालों के लिये, ९ बारह ऋबादालों के लिये, १० तेरह ऋबादालों के लिये, ११ वीदह ऋबादालों के लिये, १२ पंदरह ऋवादालों के लिये, १३ सोलह ऋबादालों के लिये, १४ सतारह ऋबादालों के लिये, १५ सतारह ऋबादालों के लिये, १० बीस ऋबादालों के लिये, १० वीस ऋबादालों के लिये, १० एक ऋवादालों के लिये, १९ प्रदूर्ण के लिये, १० प्रदूर्ण करते हैं ।

३० वें मंत्रका अर्थ पूर्व स्थानमें २२।२९ में दिया है।

' महाकाण्ड ' का संकेत २० वे काण्डसे है, चार, पांच आदि संस्थासे उन ऋषियोंका संकेत है कि जिनके सुक्त इतनी संस्थाके संजीके हैं। गोपच त्रा. १।१।५ में इस विचयमें देखने बोरय है। खुदसे यजुर्वेद, पर्याविक्ते को पर्याय हैं, एकानुचका अब आधा मंत्र, रोहित प्रतिपादक काण्ड रोहित परसे, विचासहिते १० वो काण्ड इस तरह योध होता है।

8 ( अवर्ष. माध्य, कान्य १९)

ी ८ ॥ (१९१)

(२४) राष्ट्रम् । ( ऋषिः — अथर्षा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः, नाना देवताः ।)

वेनं देवं संवितारं परि देवा अधारयन् । तेनेमं ब्रेक्षणस्पते परि राष्ट्रायं धत्तन परीमिमनद्भार्थे महे क्षत्रार्य धत्तन । यथैनं जरसे नुवां ज्योक्क्षत्रेऽधि जागरत् ॥ २ ॥ परीमं सोमुमार्श्वेष मुद्दे श्रोत्राय धत्तन । यथैनं जरसे नयां ज्योक्श्रोत्रेऽधि जागरत ॥ ३ ॥

परि धत्त धत्त नो वचितेमं जुरामृत्युं कृणुत दीर्घमार्युः । बृहस्पतिः प्रार्थच्छद्वासं एतत्सोर्माय राज्ञे परिधातवा र्ड 11 8 11 **जरां** सु गंच्छु परि घत्स्व वासो भवा गृ<u>ष्टी</u>नार्मभिशा<u>स्ति</u>षा उ । र्श्वतं च जीवं शरदं: पुरुची रायश्र पोषंग्रुपसंव्यंयख 11 4 11 परीदं वासी अधिथाः खक्तयेऽभूर्वापीनामिशास्तिपा उत्त श्वतं च जीवं शरदेः पुरुचीर्वद्यंनि चारुवि भंजासि जीवेन 11 & 11 योगैयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सर्खाय इन्द्रेमृतये 11 9 11 हिरंण्यवर्णो अजरेः सुवीरों जुरामृत्युः प्रजयो सं विशस्त्र ।

तदुग्निराह तदु सोमं आहु बृहुस्पतिः सविता तदिन्द्रीः ( २४) राष्ट्रम् ।

सर्च-( येत ) जो पोषाख (सवितारं देवं ) सविता देवको (देवाः परि अधारयन् ) देवींने पहनाया बा. हे ब्रह्मणस्पते ! ( तेन इमं ) उससे इस पुरुषको ( राष्ट्राय परि धन्तन ) राष्ट्रके लिये परिधान कराओ। ॥ १ ॥

(इमं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( आयुषे ) दीर्घायुके किये और ( महे क्षत्राय ) बढे क्षात्रतेत्रके लिये (परि घत्तन ) यह वस पहनाओं। ( यथा पनं जरसे नयां ) जिससे यह वस्त्र इसकी बुढापेक लियं ले जाय, ( अत्रे ज्योक अधि जागरत ) और यह आत्रकर्ममें देरतक जागता रहे ॥ २ ॥

( इमं सोमं ) इस सोमधे ( आयुर्वे, महे श्रोत्राय ) दीर्घायु और महान् ज्ञानतेजके लिये यह क्व ( परि धत्तन ) पहनाओं। (यथा एनं जरसे नयां) जिससे इसकी बुढापेके लिये ले जाय और (श्रोत्रे ज्योक् अधि जागरत्) ज्ञान प्राप्तिक लिये यह सतत जागता रहे ॥ ३ ॥

(परि घत्त ) वस पहनाओ, (नः इमं वर्चसा घत्त ) इमारे इसकी तंत्रके साथ रखी, (जरा मृत्युं दीर्घ सायुः कुणुत ) इद अबस्थाके पश्चात् इसको मृत्यु आवे और दीर्घ आयु प्राप्त हो। बृहस्पतिन ( राष्ट्र स्नोमाय परिधातये उ ) राजा सांमको परिधान करनेके लिये ( एतत् वासः प्रायच्छत् ) यह वस्र दिया है ॥ ४ ॥

( जरां सु गडछ ) बुढावेडो भली प्रकार प्राप्त हो, ( बासः परि घरस्व ) वस्न पहनी । ( गृष्टीनां अभिशस्ति-पा ड भव ) प्रजाओंडा विनाशसे बचानेवाला हो । ( शतं च जीव शरदः पुरुवीः ) दीर्घ सै। वर्ष जीवित रह, ( रायः क पोषं उपसंब्ययस्य ) धन और पूर्वाका प्राप्त हो ॥ ५ ॥

(स्वस्तवे इदं वासः परि अधिथाः ) अपने कल्याण के लिये यह वस्न तूने पहना है। (वापीनां अभिशस्ति-पा 8 अभूः ) क्वोंका या गौवोंका विनाशसे बचाव करनेवाला तू हो गया है। ( पुरुश्चीः शरदः शतं स जीस ) दार्थ सी वर्षतक तू जीवित रह । ( जीवन खारु वस्ति वि भजासि ) जीवित रहकर द्वंदर धनोंको अपने मित्रोंको बाट ॥ ६॥

(योगेयोगे) प्रत्येक उद्योगमें ( बाजियाजे ) और प्रत्येक युद्धमें ( संख्वायः ) इम सब मित्र इक्ट्रे होक्स (तक्

स्तरं इन्द्रं उत्तये हवामहे ) बलवान् इन्द्रको अपनी पुरक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ ७ ॥

( हिरण्यवर्णः ) सुवर्ण जैसे रंगवाला, ( अ-जरः ) बुढापेसे रहित ( सुवीरः ) उत्तम वीरोंसे युक्त ( जरा-सृश्युः ) करावस्थाके पथात् मृथ्यु प्राप्त करनेवाका ( प्रजया सं विद्यास्य ) अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । ( तत् आद्विः बाह ) वह अभिने कहा, ( तत् उ स्रोम बाह ) वह स्रोमने कहा, ( तत् बृहस्पतिः स्विता इन्द्रः ) वही बृहस्पति, संविता और इन्द्रने कहा है ॥ ८ ॥

### (२५) अश्वः।

(ऋषिः — गोपथः। देवता — वाजी।)

अश्रीन्तस्य त्वा मनसा युनर्जिम प्रथमस्य च। उत्कूलग्रुह्हो भेवोदुद्य प्रति घावतात् ॥१॥ (१९२)

# (२६) हिरण्यधारणम्।

( ऋषिः - अथवां । देवता - अग्निः, हिरण्यं च )

अभेः प्रजांतुं पि यद्धिरंण्यमृमृतं दुधे अपि मत्येषु ।

य एंनुद्रेद्ध स इदेनमहीति ज्रामृत्युर्भवित यो बिभित्ते ॥ १ ॥

यद्धिरंण्युं स्र्येण सुवर्णी प्रजावंन्तो मनंतुः पूर्व ईषिरे ।

तत्त्वां चन्द्रं वर्चेसा सं सृंजत्यायुष्मान्भवित यो बिभित्ते ॥ २ ॥

आयुषे त्वा वर्चेसे त्वीजंसे च बलाय च ।

यथा हिरण्यतेर्जसा विभासांसि जनाँ अनुं ॥ ३ ॥

यद्धेद्ध राजा वर्रुणो वेदं देवो बृहस्पितिः ।

इन्द्रो यहंत्रहा वेद्ध तत्ते आयुष्यं अव्यक्ते वर्चस्यं अवत् ॥ ४ ॥ (१९६)

॥ इति तृशीयोऽनुवाकः ॥३॥

( P4 ) 3193: 1

अर्थ— (अश्वान्तस्य प्रथमस्य च) न थकनेवाल और प्रथम आनेवालोंके (मनसा त्था युनाउम) मनके साथ तुमें बयुक्त करता हूँ। (उत्कूलं उद्वहो भव) किनारेपरसे जलदी ले जानेवाला हो, (उद्वह्य) उपर के बाहर (प्रति धावतात्) फिर वापिस दौड जा ॥ १॥

(२६) हिरण्यधारणम्।

(अद्भाः प्रजातं) अप्रिसे उत्पन्न हुआ, (यत् हिरण्यं) जो से।ना है वह (मत्येंषु अमृतं परि स्थ्रे ) मानवीपर अमृत रखता है। (य एनत् चेद्) जो यह जानता है (स इत् एनं अर्हति) वही निश्चयस इस सुवर्ण भारणेक किये योग्य होता है। (यः विभित्ति जरामृत्युः भवति) जो इसको धारण करता है उसको वृद्धावस्थाके पश्चात् मृत्यु होता है ॥ १ ॥

(यत् हिरण्यं सुवर्णं) जिस उत्तम रंगवाल सानेका (प्रजावन्तः पूर्वे मनवः सूर्येण र्राष्टे) प्रजाबोंके स्वंत पहिले मनुआने सूर्यके पाया (तत् त्वा) वह तुक्ते (चन्द्र वर्चसा सं सुजति) वमकता हुआ तेत्रसे युक्त करता है, (यः विभाति) जो इसे धारण करता है वह (आयुक्तान् अवति) वायुक्तान् होता है ॥ २॥

(भायुषे त्वा) अध्युष्यके लिये तुझे (वर्चसे त्वा) तमके लिय तुझे, (ओजसे च बळाय च) साफ और वहके लिये तुझे में पहनता हु। (यथा) इसको धारण करक (जनां अनु) लोगोंमें (हिरण्यते जसा विभासासि) सोनेके ते असे तु वमकता रहा। ३॥

(राजा बदणः यत् बेद्) राजा वरुण जिसको जानता है, (देवो बृहस्पतिः वेद्) देव बृहस्पति विसको जानता है, (बृजहाः इन्द्रः यत् वेद्) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र जो जानता है, (तत् ते आयुष्यं भुवत्) वह सुवर्ण तेरी भायुकी वृद्धि करनेवाला होवे, (तत् ते वर्कस्यं भुवत्) वह तेरा तेज बढानेवाला होवे ॥ ४॥

#### ॥ यहां वृतीय अञ्चलक समात ॥

### (२७) सुरक्षा।

( ऋषिः - भृष्वक्षिराः। देवता - त्रिवृत्, चन्द्रमास्य ।

भोतिष्ठा पात्वृष्यो वृषां त्वा पातु <u>वा</u>जितिः । <u>वायुष्ठा</u> ब्रह्मणा पात्विन्द्रं स्त्वा पात्विन्द्रियैः ॥ १ ॥ सोर्मस्त्वा पात्वोषेषी<u>भि</u>नेक्षेत्रैः पातु स्यैः । माझ्यस्त्वा चन्द्रो वृत्रहा वार्तः प्राणेनं रश्चतु ॥ २ ॥

विस्रो दिवं स्तिसः पृथिवीस्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान् ।

त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत् आपं आहुस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतिः ॥ ३ ॥ त्रीसाकांसीन्त्रं मुदांसीन्वभांसीन्वेष्ट्रपान् । त्रीन्मांतिरश्चनसीन्त्रं मुन्कंलप्यामि ते ॥ ४ ॥ घृतेनं त्वा सर्धुशाम्यग्न आज्येन वर्षयंन् । अभेश्वन्द्रस्य स्वेष्ट्य मा प्राणं मापिनो दमन् ॥ ५ ॥ मा वेः प्राणं मा वोऽपानं मा हरी मापिनो दमन् । अजिन्ता विश्ववेदसी देवा दैव्येन घावत ॥ ६ ॥ मालेनामि सं सृजित वार्तः प्राणेन संहितः। प्राणेन विश्वतीमुखं स्वै देवा अजनयन् ॥ ७ ॥ आर्थुवायुः हृतौ जीवायुष्मान्जीव मा मृथाः । प्राणेनात्मन्वती जीव मा मृत्योरुदंगा वर्षम् ॥ ८ ॥

(१७) सुरक्षा।

अर्थ — ( मृषभः त्वा गोभिः पातु ) बैल तेरा रक्षण गैवों के साथ करे । ( मृषा वाजिभिः त्वा पातु ) घोडा घोडों के साथ तेरा रक्षण करे । ( वायुः ब्रह्मणा त्वा पातु ) वायु ज्ञानसे तेरा रक्षण करे, ( इन्द्रः इंद्रियैः त्वा पातु ) इन्द्र इन्द्रियों के साथ तेरा रक्षण करे ॥ १ ॥

(सोमः मोषघीमिः त्या पातु ) सोम ओषघियों के साथ तेरी रक्षा करे। (सूर्यः नक्षत्रैः पातु ) सूर्य नक्षत्रें के साथ रहकर तेरी रक्षा करे। (सन्द्रः वृत्रहा माद्भयः त्वा ) वृत्रको मारनेवाला चन्द्र महिनों के साथ तेरा रक्षण करे। (सातः प्राणेस रक्षतु ) वायु प्राणके साथ तेरी रक्षा करे ॥ २ ॥

(तिसः दियः) तीन युलोक (तिसः पृथिवीः ) तीन भूमियां, (श्रीणि अन्तरिक्षाःणि) तीन अन्तरिक्ष, (स्नुरः समुद्रान्) चार समुद्र, (त्रिवृतं स्तोम) तीन गुणा खोम, (त्रिवृतः आपः आहुः) तीन गुणा जल हैं ऐसा कहते हैं, (त्रिवृद्धिः त्रिवृताः ताः त्वा रक्षन्तु) तीन गुणा तीन गुणित होकर वे तेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

( त्रीन् नाकान् ) तीन खर्गेको ( त्रीन् समुद्रान् ) तीन समुद्रोको, ( त्रीन् ब्रध्नान् ) तीन तेत्रोको, ( त्रीन् बेष्टपान् ) तीन विशेष तपनेवाले लोकोको, ( त्रीन् मातारिश्यनः ) तीन वायुओंको, ( त्रीन् सूर्योको , ( ते कोप्तृन् कल्पयामि ) तेरी सरक्षा करनेवाले बनाता हूं ॥ ४ ॥

( घृतेन त्वा समुक्षामि ) घाँ हो छिडकता हूं, हे अमे ! ( आउथेन वर्षयन् ) घाँसे हुने बढाता हूं। ( अझे: चंद्रस्य सूर्यस्य ) अभिके, चन्द्रके और सूर्यके ( प्राणं ) प्राणको ( मायिनः मा दमन् ) हपटी लोग न दबावें ॥ ५ ॥

(मायिनः) कपटी कोग (वः प्राणं मा) तुन्दारे प्राणको, (वः अपानं मा) तुन्दारे अपानको तथा (हरः) वकदो (मा दभन्) न दबाने। (विश्ववेदसः देवाः) सब धनवाले देव (स्नाजन्तः) चमकते हुवे (दैश्येन घावन) अपनी दिन्य शांकके साथ तुन्दारे सहाध्यार्थ दीवें॥ ६॥

(प्राप्ति अप्नि सं कृजति) भागसे अप्रिके संयुक्त करता हूं। (श्वातः प्राप्ति संहितः) बाबु भागके साम जुना हुआ है। (देशाः) सब देशोने (त्रिह्वतो सुस्तं सूर्ये) बारों ओर मुक्ताले स्वंको (प्राप्ति अजनयन्) प्राप्तके साम करवक्त किया है॥ ७॥

( आयुः कृतां आयुषा जीव ) आयु बनानेवालोंके आयुधे तू जीवित रह। तू ( आयुष्मान् जीव ) दीर्षायु होक्र मीवित रह ( मा श्रृथाः ) मत मर जा। ( आस्मन्यतां प्राणेश जीव ) आस्मावालोंके प्राणस जीवित रह। (मृत्योः वशं मा उद्गाः ) प्रस्कुके वश्वमें न जा॥ ८ ॥ देवानां निर्दितं निर्धि यमिन्द्रोडन्वविन्दत्पृथिमिर्देव्यानैः ।
आपो हिरंण्यं जुगुपुल्लिवृद्धिस्तास्त्वां रक्षन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिः ॥९ ॥
प्रयंश्लिशदेवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुपुरप्लंशन्तः ।
अश्लिश्चन्द्रे अधि यद्धिरंण्यं तेनायं कृणवद्धीर्याणि ॥१०॥
ये देवा दिन्येकादश्च स्थ ते देवासो ह्विरिदं जुंषष्वम् ॥१२॥
ये देवा अन्तरिक्ष एकादश्च स्थ ते देवासो ह्विरिदं जुंषष्वम् ॥१२॥
ये देवा पृथिन्यामेकादश्च स्थ ते देवासो ह्विरिदं जुंषष्वम् ॥१२॥
ये देवा पृथिन्यामेकादश्च स्थ ते देवासो ह्विरिदं जुंषष्वम् ॥१२॥
अस्युलं पुरस्तात्वश्चाक्षो अभयं कृतम् । स्विता मा दक्षिण्त उत्तरानमा श्विष्विरितः ॥१॥

अस्पूल पुरस्तात्पृश्चान्ता अभय कृतम् । सावता मा दाक्षण्य उत्तरान्मा श्वचापातः ॥१४॥ दिवो मोदित्या रेक्षन्तु भूम्यो रक्षन्त्वग्रयेः । इन्द्राग्नी रेक्षतां मापुरस्तोद्गियनांवृभितः श्रमे यच्छताम् । तिरुश्चीनृष्ट्या रेक्षतु जातवेदा भूतकृती मे सर्वतंः सन्तु वर्म ॥१५॥ ,२११)

(२८) दर्भमणिः।

(ऋषिः - ब्रह्मा (सपत्नक्षयकामः) । देवता - दर्भमणिः, मंत्रोक्ताश्च । )

हुमं बिझामि ते मुणिं दींघीयुत्वाय तेजेसे । दुर्भे संपल्लदम्भनं द्विष्तस्तर्पनं हुद्र ॥ १

अर्थ— (देवानां निहितं निष्धं) देवोंके ग्रप्त खनानेको (यं इन्द्रः) जिसको इन्द्रने (देवकानैः पिथितिः) देवयान मार्गोंसे (अन्वविन्दत् ) हृढ निकाला, वहां (आपः त्रिवृद्धिः हिरण्य जुगुपुः) जलोंने तीन गुनांके साव सुवर्णका रक्षा की, (ताः) वे जल (त्रिवृता त्रिवृद्धिः) तीन गुणा तीन गुणोंके साथ (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें ॥ ९॥

(त्रयः त्रिशत् देवताः) तैतीस देवताओं ने तथा (श्रीणि वीर्याणि) तीन वीर्योने । सप्तु सन्तः प्रियायमाणाः) वलैंकि अन्दर प्यारसे (जुगुपुः) इसकी रक्षा की । ( अस्मिन् चन्द्रे अधि यत् हिरण्यं ) इस वमक्वाके मणिपर को सुवर्ण है, ( तेन अयं वीर्याणि कृणवत् ) उसके प्रमावस यह पुरुष वीरताके कर्म वर्ष ॥ १०॥

(दिवि ये एक द्रा देवाः स्थ) बुलोकों जो ग्यारह देव है, ( अन्तिरिक्ष ये एकाद्रश देवाः स्थ) अन्त-रिक्षमें जो ग्यारह देव हैं और (पृथिव्यां ये एकाद्श देवाः स्थ) पृथिवीपर जो ग्यारह देव हैं, (ते देवासः) वे देव (हुदं हृविः जुपध्वं) इस हावेका भोग करे ॥ ११-१३ ॥

(पुरस्तात् नः असपत्नं) आगेसे हमारे लिये शत्रुका भय न रहे, (पश्चात् नः अभयं कृतं) पोकेसे हमारे किये अभय किया है। (सविता दक्षिणतः मा) धिवता दक्षिण दिशासे मेरी रक्षा करे और (श्वा करे सिर्मा करे ॥ १४॥ उत्तर दिशासे मेरी रक्षा करे ॥ १४॥

(आदित्याः मा दिवः रक्षन्तु) आदित्य मेरी युलोक्से रक्षा करें, (अग्नयः भूम्याः रक्षन्तु) अपि भूमीपर नेरी रक्षा करें। (इन्द्राञ्ची पुरस्तात् मा रक्षतां) इन्द्र और आमि आगेसे मेरी रक्षा करें। (अश्विनी अभितः शर्म यक्सतां) अभिनी मेरी चारों ओरसे आश्रय दें। (तिरक्षीन् अष्टया रक्षतु) पश्चमों की रक्षा गी करे। (भूतकृतः आतबेदाः में सर्वतः वर्म सन्तु) भूतों को बनानेवाले आमि सब ओरसे मेरा कृष्य वर्ने ॥ १५॥

( २८ ) दर्भमणिः ।

(दीर्घायुरबाय तेज ले) दीर्घायुकी प्राप्ति और तेजिसताके लिये (इमं मार्थि ते बाह्यामि) इस मिल्की हैरे भरीरपर बांचता हूं। (दर्भे सपरमदम्भवं) वह दर्भमणि चत्रुका नाच करता है और (द्विषतः हदः तपनं) देवाँके हरमको संताप उत्पन्न करनेवाका है॥ १॥ विष्यं दर्भ सपत्नान्मे विषयं मे पृतनायृतः।

विष्यं मे सवीन्दुहीदी विष्यं मे दिषुतो मणे

॥१०॥ (२२१)

# (२९) दर्भमणिः।

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - दर्भमणिः । )

निश्चं दर्भ स्पन्नान्मे निश्चं मे प्रतनायतः । निश्चं मे सर्वीन्दुर्हार्टो निश्चं मे द्विष्तो मंणे ।।१॥
तृन्दि दर्भ स्पन्नान्मे तृन्दि में पृतनायतः । तृन्दि मे सर्वीन्दुर्हार्देस्तृन्दि में द्विष्तो मंणे ॥२॥
कृन्दि दर्भ स्पन्नान्मे कृन्दि में पृतनायतः । कृन्दि मे सर्वीन्दुर्हार्दी कृन्दि में द्विष्तो मंणे ॥३॥

अर्थ — (द्विषतः हृदः तापयन् ) द्वेषयं के हृदयों के यह संताप उत्पन्न करता है तथा ( शृष्णां मनः तापयन् ) शृष्णों के मनों को ताप देता है । दे दर्भ ! (सर्वान् दुर्हादः ) सब दुष्ट हृदयवालों को (स्वं धर्म ह्व अभि संतापयन् ) तु गर्मी के समान सब प्रकारसे ताप दे ॥ २ ॥

हे (इसे ) दर्भमणि! ( धर्म इव अभितपन् ) गर्मीके समान शतुको ताप देता हुआ, हे मणे! (द्विषतः नितपन् ) हेषियोंको संताप देकर, (सपत्नानां हृदः भिन्द्वी ) शतुओंक हृदयोंको फोड दे, (इन्द्रः बळं विक्जं इव )इन्द्रके समान बळ राक्षसको तोड ॥ ३॥

हे दर्भमणे ! ( द्विषतां सपरनानां हृदयं भिन्द्धि ) देष करनेवाले शत्रुओंका हृदय तोड दे। ( उद्यन् भूम्याः त्वचं इव ) उठनेवाले लोग जैसे [ एहनिर्माणके लिये ] भूमिके पृष्ठमागको खोद देते हैं, उस तरह ( एषां शिरः वि पातय ) इनके किरोंको तोडकर गिरा दे॥ ४॥

दे दर्भ ! (में सपत्नान् भिन्दि ) मेरे शत्रुओंको तोड दे, (में पृतना यतः भिन्दि ) भेरे कपर धेना मेजनेवाळींको तोड दे। (सर्वान् में दुर्दादः भिन्दि ) सद दुष्ट इदयवाळींको तोड दे। दे मणे ! (में द्विषतः भिन्दि ) मेरे देव करनेवाळींको फोड दे॥ ५॥

(खिन्छ) छेद दे, (वृक्ष) काट दे, (इन्त) करत दे, (पिश्व) पीस डाल, (विश्व) वीध डाल, हे दर्भमणे ! (में सपश्नान्) मेरे शत्रुओंको, (मे पृतनायतः) जो मेरे ऊपर सेना भेजते हैं, (सर्वान् दुर्हार्दः) सर्व दुष्ट हृदय क्रासीको और (मे द्विपतः) मेरा देव करनेवालोंको ॥ ६-१०॥

(१९) दर्भमाणः।

ें दे दर्भमणे! (निक्स) मांक दे, (तृत्रिक्स) छेद दे, (क्विन्क्सि) रोक दे, (सृष्य) मार दे, (सन्धा) नव दे, (पिण्डिक्स) पीय दे, (स्रोच) पका दे, (दृह्व) जला दे, (जिह्वि) मारकर गिरा दे, (से सपश्नान्) मेरे शत्रुवाँकी,

मृण दर्भ सुपनानमे मृण में पृतनायतः । मृण मे सर्वीन्दुईदि मृण में द्विषतो मेणे 11811 मन्थं दर्भ सपन्नानमे मन्थं मे पृतनायतः । मन्थं में सर्वीन्दुहीदीं मन्थं में दिष्तो मेंने 11411 पिण्डि दंभ सपनानमे पिण्डि में एतनायतः। पिण्डि मे सर्वान्दुर्होर्दः पिण्डि में दिष्तो मणे 11411 ओषं दर्भ सपनां नमें ओषं में पृतनायुतः । ओर्ष में सर्वान्दुहार्द ओर्ष में द्विपता मी 11011 दहं दर्भ सपलानमे दहं मे पृतनायुतः । दहं में सर्वीन्दुहीदीं दहं में क्रिपती मुणे 11211 जुहि देभे सुपनांनमे जहि में पुतनायुतः । जुहि में सर्वी दुर्हादी जुहि में द्विष्ता मेणे ।।९।। (२३०)

# (३०) दर्भमणिः।

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - दर्भमणिः)

यत्तं दर्भ जरामृत्युः श्वतं वर्मसु वर्म ते । तेनेमं वृभिणं कृत्वा स्पतां जिह विधिः ॥ १ ॥ श्वां ते दर्भ वर्माणि सहस्रं वीर्याणि ते । तमस्मै विश्वं त्वां देवा जरसे मर्तवा मंदुः ॥ २ ॥ २ ॥ त्वामांहुदेववर्भ त्वां दंर्भ ब्रक्षणस्पतिम् । त्वामिन्द्रंस्याहुर्वर्भ त्वं राष्ट्राणि रक्षारु ॥ ३ ॥ ३ ॥ सप्तन् क्षयणं दर्भ द्विष्तरूतपंनं हृदः । मृणि क्षत्रस्य वर्धनं तन्पानं कृष्णमि ते ॥ ४ ॥ यत्समुद्रो अभ्यक्षन्दत्पर्जन्यो विद्युतां सह । तती हिर्ण्ययो विन्दुस्तती दर्भी अज्यवत ॥ ५ १३ (१३५)

(मे पृतनायतः) तुझपर सैन्य भेजनेवालॉको, (मे सर्वान् दुर्हार्दः) सब दुष्ट हृदयवालीको, (मे क्विश्वतः) मेरा हेष करनेवालीको ॥ १-१० ॥

सब मंत्र समान पदवाले हैं इसालये सब मंत्रोंका भाव इकट्ठा दिया है।

### (३०) दर्भमणिः।

अर्थ— हे दर्भ ! (यत् ते जरामृत्युः) को बुढापेके पश्चात् मृत्यु लानेका शक्ति है, तथा (ते शतं वर्मसु वर्म) को तेरा वेंकडों कवचीमें उत्तम कवच है, (तेन इमं वर्मिणं कृत्वा) उन्नसे इनको कवचधारी बनाकर (वीर्यैः सपत्नाव् जिंहि) अपने पराक्रमींसे शत्रुओंको मार ॥ १ ॥

हे दर्भ! (ते दातं वर्माणि ) तेरे सौ करच हैं, (ते सहस्त्रं वीर्याणि ) तेरे हजारों वीर्य हैं, (विश्वे देवाः ) सम देवोंने (त्यां अस्मे जरसे अर्तवै) तुझे इसको इदावस्थाकी प्राप्ति होनेके लिये और मरणपोषणके लिये ( सदुः ) दिवा है ॥ २ ॥

(त्वां देववर्म आहुः) तुमे देवाँका कवच कहते हैं, हे दर्भ ! (त्वां बृहस्पति ) तुमे बृहस्पति कहते हैं। (त्वां हम्बस्य वर्म आहुः) तुमे इन्द्रका कवच कहते हैं। (त्वं राष्ट्राणि रक्षांसि ) तू राष्ट्रोंका रक्षण करता है ॥ ३ ॥

हे दर्भ ! (सपत्न-क्षयणं) शत्रुनाशक, (द्विचतः हृदः तपनं) देव करनेवाओं के हृदयों को संताप देनेवाका, (स्वक्य वर्धनं) क्षात्रतेवका संवर्धन करनेवाला, (ते तनूपानं माणि कृणामि) तेरे शरीरका रक्षक इस मिलको में करता हूं॥ ४॥

(यत् समुद्रः अभ्यक्तम्य्त्) जो वनुद्र गर्वना करता रहा, (विद्युता सह पर्जम्यः) विवकीके वाथ वेथं वर्षमा करता रहा (ततः हिरक्यः विम्तुः) वहांचे सुवर्णका विन्तु उत्पन्न हुवा, (ततः दर्भः अज्ञायतः) उसके दर्भमि अवस्य हुवा है ॥ ५॥

# (३१) औदुम्बरमणिः।

( ऋषि - सविता ( पुष्टिकामः )। देवता - मौदुम्बरमणिः । )

बौदुंग्बरेण मुणिना पुष्टिकामाय वेषसा । पृत्रूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे में सिवता करत् ॥ १ ॥ यो नी अभिर्गाहेपत्यः पद्मनामधिपा असेत् । औदुंग्बरो वृषां मुणिः सं मा सृजत पुष्ट्या ॥ २ ॥ अर्थिषणीं फलंबतीं खुधामिरां च नो गृहे । औदुंग्बरस्य तेजीमा धाता पुष्टिं देधात मे ॥ २ ॥ यद् द्विपाच चतुंष्पाच यान्यकांनि ये रसाः। गृह्वेदेहं त्वेषां मृमानं विश्वदीदुंग्बरं मुणिम् ॥ ४ ॥

पुष्टि पेशूना परि जयमाहं चतुंष्पदां द्विपदां यच्चे धान्यम् ।

पर्यः पश्चनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यंच्छात्

11411

अहं पंश्वनामंधिपा असानि मिय पुष्टं पुष्टपितिदेशातु ।

महामौदुम्बरो मुणिद्रविणानि नि येच्छतु

11 4 11

उप मौदुंम्बरो मुणिः प्रजयां च धर्नेन च ।

इन्द्रंण जिन्बितो मुणिरा मौगन्त्सुह वर्चेसा

11 9 11

### (३१) अहुम्बरमणिः।

अर्थ— ( वेश्वसा ) ज्ञानीने ( औदुम्बरेण मणिना ) औदुम्बर मणिसे ( पृष्टिकामाय ) पुष्टि चाहनेवालेके लिये प्रयोग किया । जिससे ( स्विता ) स्विता ( मे गोष्टि ) मेरी गोशालामें ( सर्वेषां पर्तृतां स्फार्ति ) स्व पशुओंकी वृद्धि ( करत् ) करे ॥ १ ॥

( यः नः गार्हपत्यः अग्निः ) जो हमारा गार्हपत्य अग्नि ( पर्शूनां अधिपा असन् ) पशुओंका अधिपति है, ( और्दु-स्वरः वृषा मणिः ) बलवान् औदुम्बरमणि ( मा पुष्ट्या सं सृज्ञतु ) मुन्ने पुष्टिकं साथ युक्त करे ॥ २ ॥

(करीषिणीं) गोबरके खादसे मरपूर करनेवाली गाँ, (फलवर्तीं) संतानसे युक्त होकर (नः गृहे स्वधां इरां ख) इमारे बरमें अब और पेय भरपूर देवे। (ब्रोड्स्बरस्य तेजस्ता) औदुम्बर मणिके तेजसे (धाता मे पृष्टिं दधातु) धाता मुझे पृष्टि देवे॥ ३॥

( मोदुम्बरं मार्णि बिश्चत् ) भौदुम्बर मणिका धारण करके ( अहं ) में ( यत् हिपात् ख चतुष्पाद् ख ) को हिपाद और चतुष्पाद और ( यानि अक्वानि ये रसाः ) जो अक्व और रस हैं ( एवां भूमानं गृह्वे ) इनकी बहुतायतसे प्राप्त करता हूं ॥ ४ ॥

(पश्नां पृष्टि सहं परि जन्म) सब पश्चिंकी पृष्टि मैंने ली है, ( सतुष्पदां द्विपदां यत् स धान्यं ) बार पाववाले, द्विपाद और जो धान्य है। (पश्नां पयः) पश्चिंके दूधको और ( श्रोषधीनां रसं ) ओषधियोंके रसको ( बृहस्पतिः सविता में नि यच्छात् ) बृहस्पति सविता मुक्ते देवे ॥ ५ ॥

( अहं पशुनां मधिपा मसानि ) मैं पशुमीका मधिपति होऊं। ( पुष्टपतिः मयि पुष्टं दधातु ) पुष्टका पति भुते पुष्टि देवे। ( मौदुम्बरः मणिः मह्यं द्रविकानि नि यक्छतु ) भौदुम्बर मणि मेरे क्रिये धन देवे॥ ६॥

( श्रीतुस्वरो मणिः ) बौदुस्वर मणि ( प्रजया च धनेन च ) प्रजा और धनके साथ ( इन्द्रेण जिन्यितो मणिः ) म्निने प्रेरा हुआ वह मणि ( वर्षसा सह मा उप मा गन् ) तेकके साथ मेरे समीप आभा है॥ ७ ॥ वेतो मृणिः संपन्नहा चंनुसा घर्नसातये । पृश्वोरक्षस भूमानं गर्वा स्कार्ति, नि वंच्छतु ॥ ८॥ यथाग्रे त्वं वंनस्पते पृष्ट्या सह बिक्कि । एवा घर्नस्य मे स्कारिमा देचातु सरंस्वती ॥ ९॥ आ मे घर्न सरंस्वती पर्यस्कार्ति च धान्यीम् । सिनीनारयुपं वहाद्वं चौदुंम्बरो कृषिः ॥ १०॥ त्वं मंणीनामंधिपा वृषािस त्वायं पृष्टं पृष्ट्यार्तिजेजान । त्वयीमे वाजा द्रविणािन सवीदंम्बरः स त्वमुस्तर्त्तहस्वारादरिक्षिममंति सुक्ष च ॥ ११ ॥ ग्रामणीरिस प्रामणीकृत्थायामिविक्कोडिम मो सिश्च वर्षसा । तेजोडिस तेजो मिर्य धार्याचि र्यिरिस रार्वे मे चेहि ॥ १२ ॥ पृष्टिरिस पृष्ट्या मा समेक्षि गृहमेषी गृहपेति मा छण् । औदंम्बरः स त्वमुस्मासे चेहि र्यं च नः सवैवीरं नि वंच्छ रायस्पोषांय प्रति सुन्ने अद्वे त्वास् ॥ १३ ॥ अयमोदंम्बरो मृणिर्वारो वीरायं वच्यते । स नेः स्विं मर्पे मर्णिर्वारो वीरायं वच्यते । स नेः स्विं मर्पे मर्णि कृणोतु र्यं च नः सवैवीरं नि वंच्छात् ॥ १४ ॥ १४ ॥ १४ ॥ स्वः स्वानं मर्पेमर्ती कृणोतु र्यं च नः सवैवीरं नि वंच्छात् ॥ १४ ॥ १४ ॥ १४ ॥

अर्थ— (सपरनहा देयः मणिः) शत्रुकोंको दूर करनेवाला यह दिग्म मणि (धनसी ) धनीने नीतनेवासा होकर (धनसातये) धनकी प्राप्तिके लिये [धारण किया है।] यह (पशोः असस्य भूमानं) पश्च जीह अधकी सम्बद्धि तथा (गयां स्फार्ति नि यच्छतु ) गौवोंकी हमें वृद्धि देवे ॥ ८ ॥

हे बनस्पते ! (यथा अग्ने त्थं) जैसे पहिले तू (पुछ्या सह जिल्ले ) प्रष्टिक साथ सरफ हुई, (एवा सरस्वती)

वैशी हैं। सरखती ( मे धनस्य स्फार्ति आ दधातु ) मेरे किये धनकी वृद्धि देवे ॥ ९ ॥

बरखती, सिनीवाली और ( अयं बी दुम्बरो मिणाः ) यह बाँदुम्बर मणि ( मे ) मेरे पाव ( वर्ण पयस्फाति व

भाव्यं ) भन, भान्य और दूभकी समृद्धि ( आ बहात् ) लावे ॥ १० ॥

(त्यं घृषा असि) तू बलवात् है, ( मणीशां अधिपाः ) मणियोंका अधिपति है। (पृष्टपतिः त्ययि पुरं अञ्चान )
प्रष्टपतिने तुझमें पुष्टि उत्पन्न की है। (त्ययि इसे वाजा) तुझमें ये वल हैं, ( सर्वा क्रविजानि ) ध्व चन तुझमें हैं।
(सः त्यं ओतुस्वरः ) वह तू ओतुस्वर मणि, ( अञ्चात् अराति अमति श्रुपं च ) हमवे कंष्सी, विदेशता त्या प्रथाकी
(सङ्ख ) दूर हट। दे ॥ १९ ॥

( प्रामणीः शक्ति) तू प्रामका नेता है, ( प्रामणीः खत्थाय ) प्रामका नेता होकर वठकर ( श्रामणिकः ) पू अभिविक्त हो, ( वर्षस्ता मा अभिविश्व ) तेत्रवे मुझे अभिविक्त कर । ( तेक्वः शक्ति ) तू तेन है, ( मिथ तेकः व्यास्य ) मुझर्ने तेव वारण कर, ( रुचिः शक्ति ) तू वन है, ( में रुचिं शक्ति व्यास्य ) मुझर्ने वनका वारण कर ॥ १२ ॥

(पुष्टिः मसि मा पृष्टवा समंग्वि) त पुष्टि है मुने पुष्टि मुक्त बर, (गृहमेवी) तू गृहनेवी हैकर (मा कुछ। पति कुछ) मुने गृहपति कर। (सः मोहुम्बरः) वह तू भौतुम्बर मणि है (त्वं मझासु रवि केहि) तू हवें किन स्थापन कर। (सः सर्वेवीरं च नि यक्छ) हमारे लिये बीर पुत्र पीत्रवाला धन है। (सह त्वां) में हुने (राषः पोष्णक मति मुक्ते) धवकी पुष्टिके किने पहनता हूं ॥ १३ ॥

( जयं औतुम्बरः मधिः ) यह औतुम्बरमि (बीरः बीराय बच्यते ) बीर है, यह बीरको बांचा जाता है 🎉 🧓 इः मुख्यति सर्वि क्रजीतु ) वह हमें महस्ताने बाव मामसे बंदुक करे । (सर्ववरि रवि व वः वि वच्छावः ) सीर्

बोरिंक पुष्क थन हमें दे ॥ १४ ॥

५ ( अवर्षे, आप्त, काळ १५)

# (३२) दर्भः।

# ( क्राचिः — सृगुः ( बायुक्कामः )। देवता — दर्मः ।)

खुतकांच्डो दुअववनः सहस्रंपर्ण उतिरः । दुर्मी य उत्र ओवंधिश्तं ते बधाम्यार्युवे 11 8 11 नास केशान्त्र वर्षनित नोरंसि ताडमा घेते । यस्मा अब्छिमपूर्णेन दुर्मेण सम यब्छिति 11 3 11 बुिब ते त्लंमीयमे पृथिन्यामंसि निष्ठितः । त्वयां सुहस्रकाण्डेनायुः प्र वर्धयामहे 11 3 11 तिको दिवो अत्येतृण तिस्र इमाः पृथिवीहत । त्वयाहं दुर्हादीं जिह्नां नि तृणशि वचीसि ॥ ४ ॥ त्वर्मसि सर्दमानोऽहर्मस्मि सर्दस्वान् । उभी सर्दस्वन्ती मृत्वा सपत्नीनत्सिहिषीवहि 11411 सर्दस्व नो अभिमाति सर्दस्व पृतनायतः । सर्दस्य सवीन्दुहोदीः सुहादी मे बुहून्कृषि 11 5 11 दुर्भेण देवजातिन दिवि ष्टम्भेन अश्वदित् । नेनाहं अर्थतो जनाँ अर्थनं सर्नवानि च 11 0 11 भियं मा दर्भ कुणु ब्रह्मराजुन्या स्थि ब्रह्मय चार्यीय च। यसै च कामयामहे सर्वेस्मे च विपर्वते 11 6 11

### (३२) दर्भः।

अर्थ— ( दातकाण्डः तुश्र्द्यवनः ) सौ काण्डावाला, इटाना त्रियका कठिन है (सहस्रपर्णः ) इत्रारी पत्तीवाला (उत्तिरः ) उपर भानवाका (दर्भः यः उत्रः भोषधिः ) दर्भ यह एक उप्र भोषधि है, (तं ते आयुषे ब्राम्मि ) उसकी तुझे आयु बढानेके लिये बाबता हूं ॥ १ ॥

( अस्य केशान् न प्रवपन्ति ) इसके वालोंको काटते नहीं, ( न उरसि ताइं आ झते ) न छातीको पीटते हुए मारते हैं, ( यस्में ) जिसको ( अविद्धक्त पर्णेन द्रभेंण ) न कटे पर्लोवाले दर्भसे यह ( হার্ম यवस्ति ) सुस्न देता है ॥ २ ॥

हे ओपने ! (ते तूळं दिवि ) तेरी चोटी आकाशमें है, (पृथिव्यां असि निष्ठितः ) पृथिवीमें तू स्थिर है।(स्वया सहस्रकाण्डेन) तुझ सहस्र काण्डवासोंके द्वारा (आयुः प्र वर्धयामहे ) हम अपनी आयुक्ते बढाते हैं ॥ ३ ॥

(तिको दिवः अख्यत्वत् ) तू तीन आकाशोंको और, (तिकः इमाः पृथिवीः उत ) तीन इन पृथिवीयोंको भी चीर नया है। (स्वया अहं) तेरे द्वारा में (दुर्हादः जिह्नां) दुष्ट हृदयवालेकी जिह्नाके तथा (वचांसि नि तृणिक्च) वचगोंको चीर डालता हूं॥ ४॥

( त्वं सहमानः असि ) तू वित्रगी है, ( अहं सहस्वान् असि ) में वलवान् हूं। ( उमी सहस्वन्ती भूत्वा ) इम दोनों बलवान होकर (सपत्नान् सहिजीमहि ) शत्रुओंको दवा देंगे ॥ ५ ॥

(सः समिमाति सहस्य ) हमारे शत्रुको दवाओ, (पृतनायतः सहस्य ) येगासे हमका करनेवालेको पराभूत कर । (सर्वान् वृह्यदिः सहस्य ) यव दुष्ट हदयवालोंको पराभृत कर, (मे सुहार्दः बहुन् कृषि ) मेरे लिये उत्तम हदयवाले मित्र बहुत कर ॥ ६ ॥

(देवजातेन द्र्मेंज) देवोंसे कराज हुए दर्भते (शुश्वत् इन् दिवि सम्मेन) सदा युकीक्में बामनेवाले (तेन महं) उस दर्भमणिसे में (शह्यतः जनान् मसनं) सदा कोगोंसे बीता है और (समवानि ख) बीतूंगा भी ॥ ७ ॥

दे वर्त ! (ब्रह्मराजम्याभ्यां) त्राह्मन, क्षत्रियों और (शृद्धाय चार्याय च) शहों और नार्यों के किये, (यसी च क्रामयानदें) नियको हम पाहते हैं और (सर्वस्मै पश्यते च) यन देवनेवालें किये (मा प्रियं कुणु) मुझे प्रिय नगा॥ ८॥

11 \$ 11

अर्थ — (यः जायमानः) जिसने जन्मते ही (पृथिवीं अदंशत्) पृथिवीको दृढ किना, (यः ध्यन्तरिक्षं दिवं ज अस्तक्षात्) जिसने अन्तरिक्ष और गुलोकको स्थिर किया, (यं विश्वनं) जिसके धरनेवालेको (पाप्मा न न विवेद) पापी नहीं प्राप्त कर सकता, (सः अयं दर्भः) वह यह दर्भमणि (सक्षणः) व रुण-क्षेष्ठ वनकर (दिवा कः) प्रकाश करे ॥ ९ ॥

त्वां पुवित्रमृषयोऽमरन्तु त्वं पुनीहि दुरितान्यसत्

(सपत्नहा ) शत्रुकी मारनेवाला, (शतकाण्डः) सौ काण्डोंवाला, (सहस्यान्) शक्तिमान् (स्रोवधीनां प्रथमः सं वभूष) औषाधियोंमें पहिला हुवा है। (सः अयं दर्भः) वह यह दर्भमणि (विदशतः नः परि पातु) सव कोरसे हमारा रक्षण करे। (तेन ) उससे में (पृतन्यतः पृतनाः) सेनावालेकी सेनाको (साझीय) बीर्तूगा ॥ १० ॥

### (११) वर्माः।

(सहस्य-झर्घः) सहस्रों प्रधारते मूल्यवान् (शतकाण्डः) सै। काण्डावाना, (पयस्वान्) दूससे परिपूर्व, (अपां आग्निः) जलोंने रहनेवाला अप्ति (वोद्यां राजसूर्य) औषियोंका राजसूर्य यह वैसा, (सः अर्थ दर्मः) वह यह दर्ममणि (नः विश्वतः परि पातु) हमें वारों ओरते सुरक्षित रखे। (देवः मणिः नः आयुषा सं सुजाति) यह दिश्य मणि हमें आयुके साथ संयुक्त करे॥ १॥

( खूतात् उल्लुतः ) वीवे सींवा हुआ, ( मधुमान् पयस्थान् ) भघ जीर दूधसे मरा, ( भूमि-बृदः ) भूभिकी हड करनेवाला, ( अवदान् व कुण्वन् ) शत्रुको नीवे करनेवाला, ( अवदान् व कुण्वन् ) शत्रुको नीवे करनेवाला, तू हे दर्भ ! ( महतां इंद्रियेण का रोह् ) वर्णके वीवेते वर्षारपर आक्ट हो ॥ २ ॥

( त्यं मूर्मि मोजसा मत्येषि ) त् भूमिको भवने वलसे उस्तंपन करके जाता है, ( त्यं अध्यदे सेवां आहाः स्वीष्ट्रिस ) त् यसकी नेदीमें सुन्दर रीतिसे बैठता है। ( ऋषयः त्यां पवित्रं अभरत्यः ) ऋषिमेंने त्से वित्र सेव कर बार्श्व किया, ( त्यं अस्त्य सुरिसानि पुनीहि ) त् इससे पापाँको दूर करके हमें पवित्र बना ॥ १ ॥

विश्वा राष्ट्रं विश्वास्त रेखोदा विश्वचर्गणः । बोबो देवानां वर्लपुत्रमेवतं ते बन्नामि जरसे खस्तर्ये दुर्भेषु त्वं केवबद्वीर्याणि दुर्भे विश्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः । बतिष्ठाया वर्ष्ट्रसाधान्यान्त्यस्य द्वा भादि प्रदिश्वधतंत्रः

11 8 11

11 4 11 (248)

॥ इति चतुर्थोऽतुवाकः ॥ ४॥

# (३४) जङ्गिडमाणिः।

(ऋषः — अङ्गराः । देवता— वनस्पतिः, र्छिगोकाः । )

जिल्ला हो । १ ॥ १ ॥ श्री विश्व विश्

मर्थ- (तीक्षाः राजा) बीर राजा, (विवासाद्देः) शत्रुको पराभूत करनेवाला, (रेक्षाद्वा) राक्षसींको मारनेवाला (विश्वसर्विकः) सब मानवींका सामी, (देवानां ओजः) देवींका यह सामध्ये है, (एतत् उम्रं वलं) यह उम्र वल है, (तं ते ) उसको तेरे शरीर पर ( अरसे स्वस्तये वभ्नामि ) इदावस्थाकी प्राप्तिके लिये और कश्याणके लिये बौधता हूं॥ ४॥

(त्वं दर्भेण वीर्याण कृष्णवत्) तू दर्भमणिसं पराक्रम कर (दर्भे विश्वत्) दर्भमणिको घारण करके (भारमना मा व्यथिष्ठाः) खर्य दुःबित न हो। (अथ अभ्यान् वर्ष्यसा अतिष्ठाय) अन दूसरों वे तेत्रके कारण उत्पर होकर (सूर्य इव) स्पैके समान (खतसाः प्रदिशाः आ भाहि) नारों दिशाओं में प्रकाशित हो।। ५॥

### ॥ यहां चतुर्थ मनुवाक समाप्त ॥

#### (३४) जिल्ल्डमणिः।

अर्थ — (जिन्निड: असि) तू जिन्निड है, (जिन्निड: रक्षिता असि) तू जिन्निड अर्थात् रक्षक है। (अस्मार्क विपात् चतुष्पाव् सर्वे जिन्निड: रक्षतु ) हमारा दो पांववाला और चार पांववाला जो है उस सबका यह जिन्निकाल करें। १॥

( या पुरस्यः त्रि पञ्चाद्यीः ) यो हिंसक इस तीन गुणा पनास हैं और ( द्वातं इस्याकृतः च ये ) यो सी हिंसक कर्म करनेवाके हैं, ( सर्वान् तेजसः विवक्तु ) उन सबको यह तेजसे दूर करे, यह ( जिक्किष्ठः सरस्वान् करत् ) अजिडमणि सर्वाजीन करे ॥ २ ॥

( अरसं कृषिमं नाई) बनावटी शब्दको निःस्त बनावे, (सप्त विकासः अरसाः) सात प्रवाहीको नीर्य बनावे, हे बिष्ट ! (इतः अमिते अप) वहांसे बुद्धिहीनताको दूर कर, (अस्ता हुई हव शातय) वाण फेंक्नेवाका वैद्या वाणको फेंक्ता है उस तरह दूर कर ॥ ३ ॥

( अयं कुत्यातृषणः एव ) नह हिंबड इसीका नाश्चड है, ( अथं ड अरातितृषणः ) नह शत्रुवा विनासक है ! ( अयो अक्तिडः सहस्वात् ) और यह विशेषमणि सामर्थवान् है, नह ( तः आयूंचि प्रतारिचल् ) हमारे वानुको वक्ती ॥ ४ ॥ स जिन्नि देश पृद्धिमा परि णः पातु विश्वतः । विष्किन्धं येनं सासह संस्कृत्यमोज कोजसाः। ५ ॥ तिष्ट्वां देवा वेजनयिकष्ठितं भूम्यामधि । तमु त्वाङ्गिरा इति नाक्षणाः पूर्वा विदुः । ६ ॥ न त्वा पूर्वा ओवंधयो न त्वां तरित्त या नवाः । विवाध उम्रो जिन्नि देश पृत्रिपाणः सुमुक्तलेः ॥ ७ ॥ अथीपदान मगवो जिन्नि विविधि । पुरा तं उम्रा मेवत उपेन्द्रो विधि देश ॥ ८ ॥ उम्र इत्ते वनस्पत् इन्द्रं ओज्मानमा दंधौ । अभीवाः सर्वाश्वातयं जिह रक्षांस्योवधे ॥ ९ ॥ ९ ॥ आर्थरिकं विश्वरीकं वृक्षासं पृष्ट्याम्यम् । तुक्मानं विश्वश्वारदम्यसं विश्वदिक्तंत्त्व ॥ १० ॥ १० ॥

# (३५) जिङ्गडः।

( ऋषिः - अंगिराः। देवता - वनस्पतिः।

इन्द्रं<u>स्य</u> नामं गुह्रन्त ऋषयो जिङ्क्त दंदुः । देवा यं चुकुर्मेषुजमग्रे विष्कन्ध्रदूर्णम् ।। १ ॥ स नी रश्चतु जिङ्क्ति धनपालो धनेव । देवा यं चुकुर्मीम्राणाः परिपाणस्रातिहम् ।। २ ॥

अर्थ — ( जिल्लिस्य सः महिमा ) जिल्लिशिका वह महिमा है ( नः विश्वतः पदि जिल्लु ) कि वह इनारी सव ओरसे रक्षा करे । ( येन विष्कत्वं सासहे ) जिससे हम रोगको दूर करते हैं ( ओजसा संस्कं में मुक्का ) अपने वस्ते इंस्कन्थ रोगको भी दूर करते हैं ॥ ५ ॥

(देवाः त्वा जिः अजनयन् ) देवींने तुझे तीन वार उत्तम किया, ( भूम्यां अधि निष्ठितं ) भूमिर्दे तू स्मर है । ( पूट्याः ब्राह्मणाः ) पूर्व कालके ब्राह्मण ( तं उत्तया अक्टिरा इति विदुः ) उस तुझे अद्गिरा करके बानते हैं ॥ ६ ॥

(पूर्वी ओषध्ययः न त्या) पुरानी श्रीविध्यो तुझे लोवती नहीं, (या नवाः त्या न तरन्ति) को नवीन श्रीव-धियो हैं वे भी लांबती नहीं। (विश्वाधः उप्रः जिल्लाङः) रोगोंको विशेष वाषा पहुंचानेवाला उप्र यह अजिन्मिके है, वह (परिपाणः सुसंगळः) संरक्षक श्रीर उत्तम मंगळ करनेवाला है।। ७।।

( अथ उपदान भगवः जङ्गिष्ठ ) हे दान देनेवाले भगवान् जिल्ड ! हे ( स्रिमितवीर्थ ) अपरिमित विकास ! ( पुरा ते उम्रा ग्रस्तत ) उम्र शत्रु तुसे प्राय करनेके पूर्व ( इन्द्रः वीर्थ उप ददी ) इन्द्रने तुसमें वीर्थ रवा है ॥ ८ ॥

हे बनस्पते ! (ते इत् उद्यः इन्द्रः) तेरे अन्दर वप्र इन्द्रने (आउमानं मा दधी) वडी शक्ति रखी है, (सर्वाः अमीवाः चात्यन्) तू सब रोगों हो दूर करके, हे ओवने ! (रक्षांति जाहि) राक्षसोंकी मार ॥ ९ ॥

( आशर्राकं विश्वरीकं ) तोडनेवाला, दुक्डे करनेवाला ( बळासं ) बासी, (पृष्टधामयं ) पीठवी वीनारी ( सक्-मानं विश्व शारदं ) शरद ऋतुमें होनेवाला ज्वर भाविको ( जक्तिकः सरसान् करत् ) ब्रिटमणि निःसस्य करता है ॥१०॥

#### (१५) जङ्गियः।

(इन्द्रस्य नाम सुद्धन्तः) प्रभुक्त नाम लेते हुए (ऋषयः) ऋषियोंने (जक्तिसं इषुः) ब्रिश्यनिति हिना है। (असे द्वाः) प्रारंभमें देवीने (यं विष्कंश्वतूषणं सेयजं खकुः) को रोग एए करनेवासः श्रीकथ अरहे किया या ॥ १॥

( धनपासः धना इव ) धनका सामी जैवा धनोंका रक्षण करता है उस तरह ( सः स्वित्तकः वः रक्षतु ) वहः कतिर इससि रक्षा करे । ( यं केवाः ब्राह्मकाः ) विसको देनों और नाहानोंने ( परिपाणं नरातिर्द ककुः ) रक्षण और कनुनंतिक किया है ॥ २ ॥ दुर्हार्द्रः संबोरं चर्थुः पायुक्तः वानुमार्गमम् ।
तास्त्वं संद्रसः चर्था प्रतीवोधेनं नाञ्चय परिपाणोऽसि जिक्किः ॥ ३ ॥
परि मा दिवः परि मा पृथिव्याः पर्वन्तरिश्चात्परि मा वीक्किः ।
परि मा मूतात्परि मोत भव्योद्धिशोदिशो जिक्किः पत्विसान् ॥ ४ ॥
भ भूष्णवी देवकेता य उतो वेवतेऽन्यः । सर्वोत्तान्विभ्रमेषजोऽरुसा विक्विडस्करत् ॥ ५ ॥ (१७९)

# (३६) शतवारो मणिः।

( ऋषः - ब्रह्मा । देवता - शतवारः । )

श्वतवारी अनीनश्वध्मात्रश्चां सि वेर्जसा । आरोहुन्वचैसा सह मुणिर्दुर्णाम्चार्तनः ॥१॥ श्वृक्कां म्यां रश्चो तुद्वे मूलेन बातुधान्ग्राः । मध्येन यक्ष्मं बाधवे नैनं पाप्माति वत्रति ॥ २॥ वे यक्ष्मांसो अर्भका मुहान्तो ये चे श्वन्दिनंः । सबी दुर्णामुहा मुणिः श्वतवारी अनीनश्चत् ॥३॥ श्वतं वीरानंजनयच्छतं यक्ष्मानपावपत् । दुर्णासुः सबीन्द्वत्वाव रश्चांसि ध्रुत्वे ॥४॥

अर्थ — ( दुर्हार्दः ) दुष्ट हृदयवालेकं ( संघोरं चक्षः ) क्र नेत्रको और ( पापकृत्वानं आगमं ) पाप कर्म करनेके क्रिये आये हुएको ( तान् त्यं सहस्रचक्षः ) उनको तृ हे सहस्र आसवाले ! ( प्रतिबोधेन नाश्य ) सावधानतासे विनष्ट कर । ( परिपाणः असि जिन्हः ) तृ संरक्षण करनेवाला जिल्लाण है ॥ ३ ॥

(दिवः मा परि पातु) युलोक्से मेरा रक्षण करे, ( पृथिव्याः मा परि ) वृषिवीके उत्रर, ( अन्तरिक्षात् परि ) अनिविधोसे, ( मा भूतात् परि ) भूतों से ( भव्यात् मा परि ) होनेवाले से ( दिशः विद्याः अस्मान् पातु ) दिशा दिशाओं से यह जिल्ला हम सब सबका रक्षण करे ॥ ४ ॥

(ये देवकृताः ऋष्णयः) को देवेंसे वने हिंसक कृत हैं, (ये उत उ वकृतेऽन्यः) जो कोई दूसरे हिंसक हैं (सर्वान् तान्) उन सबको (विश्वभेषजः जिस्तिकः) सब औषधिगुणवाला जिल्लामण (अरसान् करत्) निःसस्य बनावे॥ ५॥

#### (३६) शतवारो मणिः।

(शतबारः मणि) शतवार मणि (वर्षसा सह आरोहन्) तेजके साथ शरीर पर बांधा हुआ (दुर्णाम-चातनः) दुष्ट नामवाके रोगोंको दूर करता हुआ (तेजसा यक्ष्मान् रक्षांसि अनीनशत्) अपने तेजसे अनेक रोगोंको और रोगजन्तुओं [राक्षसों] का नाश करता है ॥ १ ॥

(श्रृंगाश्यां रक्षः तुक्ते ) बीगोंचे राक्षसींको दूर करता है, ( मूळेन यातुषान्यः ) मूळचे यातना देनेवाळीको दूर करता है, ( मध्येन यक्षमं वाध्येते ) मध्यसे रोगको दूर करता है, ( पाप्मा पनं न अति तत्रति ) पापी रोग इसको कांव नहीं बकता ॥ २ ॥

(ये यक्ष्मासः अर्थकाः) को रोगवीव सूक्ष्म हैं, (ये च महान्तः शक्तिकः) को वडे शब्द करनेवाके रोग हैं, (सर्वाम् दुर्णाम-हा शतवारः मणि अमीनशाल्) इन सबको दुष्ट नामवाके रोगोंका नाश करनेवाका शतवार मनि नाथ करता है ॥ ३ ॥

(शतं वीरान् अञ्जनवन् ) ही वीरोंको जन्म देता है, (शतं वक्षान् भवावपत् ) सैक्वों रोगोंको दूर करता है, (श्वर्यान् दुर्जाक्षः दरवा ) दुष्ट नामवाके सब रोगोंको मार कर, (रक्षांक्षि अवस्थूतुते ) धव राक्षयों रोनवी में-को कंस देता है ॥ ४ ॥ हिरंण्यशृक्त ऋष्मः श्रीतवारो अयं मृणिः । दुर्णाग्नः सवीस्तृड्द्वाव रश्वीसक्रमीत् ॥ ५ ॥ १ ग्रुतमृहं दुर्णास्त्रीनां गन्धविष्मरसां श्रुतम् । श्रुतं श्रीश्रुतीनां श्रुतबरिण वारये ॥ ६ ॥ (१८८)

### (३७) बलपाप्तिः।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — अग्नि । )

इदं वची अप्रिनां दुत्तमागुनभर्गो यशः सह ओजो वयो वलम् ।

त्रयंसिश्चानि च वीर्याणि तान्यमिः प्र देदातु मे

11 2 11

वर्च आ विहि मे तुन्वां ५ सहु ओजो वयो वलम् ।

इन्द्रियायं त्वा कर्मणे वीर्याप्य प्रति गृह्वामि शतकारदाय

11 8 11

ऊर्जे त्वा बलाय त्वीर्जसे सहसे त्वा । अभिम्यांय त्वा राष्ट्रश्रृत्याय पर्युहामि श्रृतश्चरिदाय ।। ३ ॥ असुम्यद्वार्यद्वार्ववेभ्यो माझाः संवत्सरेभ्यः । धात्रे विधात्रे समृषे भूतस्य पर्वये यजे ।। ४ ॥ (१८९)

# (३८) यक्ष्मनाशनम्।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता — गुल्गुलुः । )

न तं यक्ष्मा अर्रुन्धते नैनं श्रुपथों अवतुते । यं भेषुजस्य गुल्गुलोः सुर्गिभर्गुन्धो अवनुते ॥ १ ॥

अर्थ— (इरण्यश्रंगः ऋषभः) सोनेके सीगवाला बलवान् (अयं शतवारः मणि ) यह जतवारे मणि है। (वुर्णाञ्चः सर्वान् तृहवा) सब दुष्ट नामवाले रोगोंको मारकर, (रक्षांसि अवक्रमीन् ) राक्षवीकः इहा देता है। ५ ॥

( अहं दुर्णास्तीनां शतं ) में दुष्ट नामवाले सैकडों रोगोंको, ( गम्धविष्टस्सां शतं ) गंधवें अध्यापन्त नामक सैकडों रोगोंको ( शश्वतीनां शतं ) क्रुतोंके साथ रहनेवाले सैकडों रोगोंको ( शतवारेण वारये ) इस सतवार मिलसे दूर करता हूं ॥ ६ ॥

' शतसार 'यह ' शतासर ' है या क्या इसका विचार वैश करें।

(३७) बळप्राप्तिः।

(इदं वर्कः) यह तेज (अग्निना दत्तं आगर्ज्) अग्निने दिया आया है, यह त्यां वर्षाः) तेज, वस, (सहः ओजः) सहस्र और सामर्थ्य, (वयः बळं) शक्ति और वल देता है। (यानि त्रयस्त्रिशत् विविधि) को तैतीस बीर्य हैं (तानि अग्निः मे प्रद्वातु ) उनके अग्नि मुझे देवे ॥ १ ॥

( मे तन्यां ) मेरे शरीरमें ( यर्चाः सहः ) तेज, सहस्र, ( ओजः थयः वर्ळ ) ओज, सकि और वक् (आ चेहि ) स्थापन कर। ( इन्द्रियाय ) इन्द्रिय सामर्थके किये, (कर्मणे वीर्याय ) कर्मसक्ति और वीर्यके लिये (शतशस्त्राय )

सौ वर्षकी आयुक्ते किये ( टका प्रति गुडामि ) तुसे में चारण करता हूं ॥ २ ॥

( ऊर्जे स्था बळाय स्था ) सरवके लिये, बलके लिये, ( ओजसे सहसे स्था ) सामर्थ्य और बाहवके किये, ( अग्निश्चयाय स्था राष्ट्रभृत्याय ) शतु प्राभवके लिये और राष्ट्रसेवाके लिये तथा ( शतशारदाय पर्यूष्ट्रमि ) सी वर्षकी आयुके लिये तसे में पहनता हूं ॥ ३ ॥

( अनुभयः स्वा आर्ततेत्रयः ) ऋतुवांके किये, ऋतुवांके किये ( माक्रयः संवरक्षरेश्यः ) विद्यां वीर संवरक्षरोंके किये ( धाने विधाने ) वाता और विधाताके किये ( समुध्ये भूतस्य पत्तये यज्ञे ) समृद्धिके किये तथा भूतोंके पतिके किये नवन करता है ॥ ४ ॥

(३८)यहमनाशनम्।

( बक्सा तं न सदम्बते ) रोग उसको रोक्ता नहीं, (शायदः यनं न सक्तुते ) साप इनके समीप पहुँचता नहीं, (यं ) विश्वके पास ( सेवज्रक्य गुस्तुकः सुरक्षिः गम्बः ) मीवम रूप गुरगुकका उत्तम श्रुपंप ( अद्भुते ) आस होता है ॥ १ ॥ विष्यं प्रसम्बाधको मुना वयां इवेरते । यहुँ ल्गुल सैन्ध्वं यद्राप्यासि समुद्रियंस् ॥ २ ॥ २ ॥ दुमवीरत्रम् नामासा विष्टतातवे ॥ ३ ॥ (१९१)

# (३९) कुष्ठनाशनम्।

( ऋषिः — सुग्वंगिराः । देवता — कुष्ठः )

चेतुं देवसायंमाणः इष्ठों हिमवंतुस्परि । तुक्मानं सर्वे नाश्च सर्वोश्व यातुषान्याः ॥ १॥ श्रीणि तं इष्ठ नामनि नद्यमारो नद्यारिषः । नद्यायं पुरुषो रिषत् । यस्मै परिव्रवीमि त्वा सायंत्रात्रयो दिवां ॥ २॥ जीवृत्रा नाम ते माता जीवृत्तो नाम ते पिता । नद्यायं पुरुषो रिषत् । यस्मै परिव्रवीमि त्वा सायंत्रात्रयो दिवां ॥ ३॥ जुन्मो अस्योषंभीनामनुद्धान् जर्गतामिव च्याघः श्वपंदामिव । नद्यायं पुरुषो रिषत् । यस्मै परिव्रवीमि त्वा सायंत्रात्रयो दिवां ॥ ४॥ विद्वर्थो परिव्रवीमि त्वा सायंत्रात्रयो दिवां ॥ ४॥ विद्वर्थो विद्वर्थो विद्वर्थो । विद्वर्थो विद्वर्थो । विद्वर्थो विद्वर्थो । विद्वर्थो विद्वर्थो विद्वर्थो । विद्वर्थो विद्वर्थो । विद्वर्थो विद्वर्थे । विद्वर्थो विद्वर्थो । विद्वर्थो विद्वर्थो ।

स इष्टो विश्वमेषजः । साकं सोमेन विष्टवि ।

तुक्मानं सर्वं नाश्चय सर्वीय यातुषान्यीः

11 4 11

( समयोः नाम अग्रमं ) मैंने दोनोका नाम लिया है ( मस्मै अरिष्ठतातये ) इसकी नीरोगताके लिये । ३ ॥

(१९) क्रष्टनाशनम्।

( वायमाणः देवः कुष्ठः ) रक्षण करनेवाकः दिन्य गुणयुक्त कृष्ठ वनस्पति ( हिमचतस्परि ऐतु ) दिमवान वर्वतपर्देश आवे । ( सर्चे तक्मानं नाद्यय ) तू इरएक प्यरको दूर कर, ( सर्चाः यातुष्पान्यः ) और स्व वातना देवेबाके रोगोंको दूर कर ॥ १ ॥

हे 58! (ते श्रीण नामानि ) तेरे तीन नाम हैं, (नद्यमारः ) न मारनेवाका, (नद्यारियः) न हानि पहुंचाने-वाका, (नद्यायं युक्यः रियत् ) हानि न पहुंचावे यह पुरुष । (यस्मै त्था साथं प्रातः मधो दिवा परित्रवीमि )

विसके किये तेरी में सामको, प्रातःकालको और दिनभर प्रशंसा करता हूं ॥ २ ॥

(ते माता जीवका नाम ) तेरी माता बीवन कानेवाली है (जीवन्तः नाम ते पिता ) बीता रहनेवाका तेरा विता है ॥ • ॥ ३ ॥

( बोचचीमां बच्चमः बस्ति ) बोविववीमें तू उत्तम है, ( अमङ्बान् जगतां इव ) वैदा वैक वलनेवाकीमें और

( अवपदां क्याझः ) श्वापदाँमें व्याच्र होता है ॥ - ॥ ४ ॥

( शांबुश्वो अविगारेश्वः तिः ) अतिर कुलोत्पत्र शाम्बुओं तीन वार, ( आविश्वेश्वः परि तिः ). अवि-त्याँवे तीन वार, ( विश्ववेशेश्वः किं आतः ) विश्वे देवाँचे तीन वार उत्पत्त हुआ । ( सः कुष्ठः विश्ववेश्वः ) वह इछ का रोगोंको जीववि है । वह ( सोश्रेय सार्कं तिष्ठति ) सोमके वाय रहता है । तू सब व्यरोंका नाम कर और वातना देने-वाले सब रोगोंका नाम कर ॥ ५ ॥

अर्थ— (तस्मात् यहमाः विष्वंचः ) उथ्ये सन रोग तूर मागते हैं (मृगाः अध्याः इव ईरते ) जैसे मृग और अब दौड बाते हैं। (यत् गुस्गुद्ध सैंघवं ) जो तू गुग्गुल नदीस प्राप्त हुआ हो, (यत् वा अपि समुद्धियं आसि ) अवना तू समुद्रे प्राप्त हुआ हो ॥ २ ॥

```
अश्वरथो देवसदंनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चर्थणं ततः इष्ठी अजायत । स इष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

त्क्मानं सर्वै नाश्चय सर्वीश्र यातुधान्याः ॥ ६ ॥

हिरण्ययी नौरंचरद्विरण्यवन्धना दिवि । तत्रामृतस्य चर्थणं ततः इष्ठी अजायत । स इष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

तक्मानं सर्वै नाश्चय सर्वीश्र यातुधान्याः ॥ ७ ॥ यत्र नार्वप्रश्रंशनं यत्र हिमर्वतः शिरंः । तत्रामृतस्य चर्थणं ततः इष्ठी अजायत । स इष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

स इष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

तक्मानं सर्वे नाश्चय सर्वीश्र यातुधान्याः ॥ ८ ॥ ८ ॥ तक्मानं सर्वे नाश्चय सर्वीश्र यातुधान्याः ॥ ८ ॥ ८ ॥ तक्मानं सर्वे नाश्चय सर्वीश्र यातुधान्याः ॥ ८ ॥ ८ ॥
```

यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वांको यं वा त्वा कुछ काम्याः। यं वा वसो यमात्स्यस्तेनासि विश्वभेषजः॥९॥ श्रीर्षलोकं तुर्वायंकं सदुन्दिर्यश्रं हायुनः । तुक्मानं विश्वधाषीर्याध्रुराश्चं परा सुर्रा। १०॥ (३०१)

(४०) मेघा।

(क्षिः — ब्रह्मा। देवता — वृहस्पतिः, विश्वे देवाछ।) यन्में छिद्रं मनसो यर्च वाचः सरस्वती मन्युमन्ते जुगामे । विद्यवैसाद्देवैः सह संविद्यानः सं देधातु वृहस्पतिः

11 \$ 11

अर्थ — (अश्वत्थाः देवलद्नः) अश्वत्थ देवाँका रहनेका स्थान है, (इतः तृतीयस्थां दिवि ) बहांसे तीससे युक्तेकमें वह रहता है। (तत्र अमृतस्य चक्षणं) वहां अमृतका स्रोत है, (ततः कुन्नो अजायत ) वहांसे इन्न स्थल हुआ ॥ • ॥ • ॥ ६ ॥

(हिरण्ययी नौः) सोनेकी नौका (दिश्वि हिरण्यवन्धना) गुलोक्म सोनेसे बांधी है। वहां अमृतका स्रोत है,

बहां के कुछ उत्पन्न हुआ है ॥ • ॥ • ॥ • ॥

( यत्र न अवमञ्ज्ञानं ) नहीं नीचे गिरना नहीं है ( यत्र हिमबतः शिरः ) नहीं हिमबानका छिर है #+#+॥

(पूर्वः इक्ष्वाकः यं त्वा वेद् ) प्राचीन इक्षाकृते तुझे जाना या, तथा हे कृष्ठ ! (काम्यः वा यं त्वा वेद् ) कामके पुत्रने तुझे जाना या। (यं वा यसो ) जिसको बसुने जाना या, (यं आत्स्यः) जिसको आत्स्यने वाना या, (तेन विश्वमेषजः असि ) उस कारण तू सबका जीवध है ॥ ९ ॥

नहां ( वं वायसः ) विसको कीवॉन और ( यं मारस्यः ) विसको मारस्यने जाना वा। ऐसा पाठनेद है।

( द्वतीयकं शीर्षक्कोकं ) तीधरे दिन आनेवाला ज्वर, बिरमें होनेवाला रोग, (सदिन्दः ) बदा दर्द करनेवाला को रोग है वह, (यां च हायनः ) को कज्वशः वीटा देता है, हे (विश्वधावीर्य) अनेक प्रकारके सामर्थ्यके ! (सक्यामं मधराई। परा सुव ) रोगको नीवेकी ओरबे दूर कर ॥ १०॥

(८०) मेचा।

(यत् मे मनसः छित्रं ) यो मेरे मनका किंद्र है, (यत् च वाचः ) यो वाणीका विश्व-दोष है, (तथां व्यदः स्वती मन्युमन्तं खनाम ) तथा विया कोची प्रकानो प्राप्त हुई है, उससे यो वोव होता है (विश्वी: देवै: सह संविद्धानः ) वयं देवींहै साव मिसकर (वृद्धस्पतिः तत् सं व्यातु ) बृहस्पति उस किंदने मर दे ॥ १॥

६ ( अवर्ष, शान्य, कान्य १९ )

वा न वापों मेश्री मा मम् म प्रियष्टन ।
सुप्पदा वृत्यं स्वेन्दच्नमुर्षह्तोऽहं सुमेश्री वर्चस्वी ॥ २ ॥
मा नी मेथां मा नी दीक्षां मा नी हिंसिष्टं यस्तरः ।
स्विवा बुः श्रं सुन्त्वार्युवे श्विवा भवन्तु मातरः ॥ ३ ॥
या बुः पीर्यरद्शिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामुस्मे रासतामिर्वम् ॥ ४ ॥ (३०६)

(४१) राष्ट्रं बस्नमोजस्र ।

(ऋषः - ब्रह्माः । देवता - तपः ।)

महािम्ब्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपी दीश्वार्मुप्निषेदुरग्रे । तती राष्ट्रं बलुमोर्जम जातं तदंग्री देवा उपसंनीमन्त

11. 8 11 (300)

(४२) ब्रह्मयज्ञः।

(ऋषिः — ब्रह्मा। देवता — ब्रह्म।

त्रह्म होता त्रह्म युद्धा त्रह्मणा स्वरंवो मिताः । अध्वर्युर्वह्मणो जातो त्रह्मणोऽन्तर्हितं हुविः ॥ १ ॥ त्रह्म सुची युत्तवंतीर्वह्मणा वेदिरुद्धिता ।

त्रमं यहस्य तन्त्रं च ऋत्विजो ये हंविष्कृतः । श्रमिताय स्वाहा

11 7 11

अर्थ — हे (आपः) बस्नो ! (तः मेथां मा प्रमिश्यतः) हमारी बुद्धिका मंथन न करे।, (मा ब्रह्म) हमारे ज्ञानको न श्लीण करो, (सु-स्थवा थूयं स्थं दृष्यं) सुगम प्रवाहसे तुम बहते रहो। (उपहुतः अहं) प्रार्थित हुआ में (सुमेधा वर्षसी) उत्तम बुद्धिवान् और तैवस्वी वर्त् ॥ २॥

(बः मेशा मा दिखिष्टं) इमारी मेथाकी हानि न पहुंचाओं। (नः दीक्षां मा) हमारी दीक्षाकी हानि न पहुंचाओं, (यत् नः तपः) जो इमारा तप है (मा हिसिष्टं) उसका नाश न करो, (नः आयुर्षे शिवा सन्तु) हमारी आयुके किने करनाणकारी हों, (मातरः शिवाः भवन्तु) माताएं-जळधाराएं इमारे लिने करनाण करनेवालीं हों॥ ३॥

हे अधिनी ! (या ज्योतिष्मती नः पीपरत्) जो प्रकाशवाली हमें पूर्ण करती हैं और (तमः तिरः) अन्धकारसे पार करती हैं, (तां हवं असो रासतां) उस अनको हमें दे हो ॥ ४॥

(४१) राष्ट्रं बलमोजस्र।

( अद्रं इच्छन्तः खर्बिदः ऋषयः ) कर्याणकी इच्छा कर्तेवाले आत्मज्ञानी ऋषि ( अद्रे तपः दीक्षां उपसेदुः ) प्रारंभमें तप और दीक्षाका आवरण करने लगे, ( ततः राष्ट्रं बळं मोजः च जातं ) उससे राष्ट्र हुआ, और वल और सामध्यें भी अपन हुआ। ( तम् असे ) स्वलिये इसके सामने ( देवाः उप सं नमन्तु ) ज्ञानी पुरुष विनम्न हों ॥ १ ॥

ऋषियों के प्रवरंत से राष्ट्र बना है इसकिये ज्ञानी कोग राष्ट्रके सामने विनम्न होकर राष्ट्र सेवा करें ॥

#### (४२) ब्रह्मयद्यः।

( ज्ञञ्च होता ) नहां होता हुना है । ( ज्ञञ्च यकाः ) नहां ही यक हुए हैं। ( खरदः जञ्चना मिताः ) स्वरू नहांसे नाते हैं। ( ज्ञञ्चनाः अध्वर्षुः ज्ञातः ) नहाते 'बन्नतुं हुना है, ( ज्ञञ्चनः हृषिः अन्तर्रहितं ) नहांके अन्तर हित स्वा है ॥ १ ॥

(युश्ववतीः युषाः ब्रह्म ) पीचे नरी सुनाएं त्रहा हैं, (ब्रह्मणा केहिः ककिता) त्रहाये देशी तैगार की बनी है। ('यहाँका सक्यं ब्रह्म ) यहका तरक ब्रह्म है। (ये द्वाविष्कृतः आस्थितः ) को इनि तैगार करनेवाले अस्वित हैं। (द्वावितस्य सहाद्वा ) कान्त को है उसके किये समर्पन हो ॥ २ ॥

| अंडोमुचे प्र मरे मनीषामा सुत्राव्यो सुमितिमीवृणानः । इदामिन्द्र प्राते हृव्यं गृंभाय सुत्याः सन्तु वर्जमानस्य कामोः ॥ ३ अंडोमुचं वृष्भं यञ्जियोनां विराजनतं प्रथममेष्वराणीम् । |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अपां नपतिमुश्चिनां हुवे चिर्य इन्द्रियेणं त इन्द्रियं ईचुमोर्जः।। ४                                                                                                            | H (888) |
| ( ४३ ) ब्रह्मा ।                                                                                                                                                               |         |
| ( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्म, बह्मो देवताः । )                                                                                                                            |         |
| यत्रं ब्र <u>ह</u> ्मविद्रो यान्ति दीश् <u>चया</u> तपंसा <u>स</u> द्द ।                                                                                                        |         |
| अग्निमी तत्र नयत्विप्रिमें दंघातु मे । अप्रये स्वाहां ॥ १                                                                                                                      | 11      |
| यत्रं त्रह्मविद्रो यान्ति द्रीक्ष <u>या</u> तपंसा सु <b>द्द</b> ।                                                                                                              |         |
| <u>वायुर्मी</u> तत्रं नयतु <u>वायुः प्रा</u> णान्दं धातु मे । <u>वायवे</u> स्वाहां ॥ २                                                                                         | 11      |
| यत्रं त्र <u>क्ष</u> विद्रो यान्ति दीश् <u>षया</u> तर्पसा <u>स</u> ह ।                                                                                                         |         |
| स्रयो मा तत्र नयतु चक्षुः स्रयो दधातु मे । सूर्यीय स्वाहां ॥ ३                                                                                                                 | 11      |
| यत्रं ब्रह्मविद्रो यान्ति <u>द</u> ीश् <u>वया</u> तपंसा <u>स</u> द्द ।                                                                                                         |         |
| चन्द्रो मा तत्र नयतु मनेश्वनद्रो देचातु मे । चन्द्राय स्वाहां ॥ ४                                                                                                              | 11      |
| यत्रं ब्रह्मविद्रो यान्ति दीश्चया तर्पंचा सह ।                                                                                                                                 |         |
| सोमीं मा तर्त्र नयतु पयः सोमी दघातु मे । सोमीय स्वाही ॥ ५                                                                                                                      | 11      |

अर्थ— (अंहो मुचे मनीवां प्रभरे) पावसे छुडानेवालेके लिये प्रशंसा गाता हूं। (सुत्रास्थे सुमति वासुवानः) उत्तम रक्षण करनेवालेके लिये उत्तम मति देता हूं। हे इन्द्र! (इवं हव्यं प्रति गुमाव) वह हवि स्वीकार कर। (यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु) यजमानकी इच्छाएं सस्य हों॥ ३॥

(अंहो-मुखं) पापसे छुडानेवाले, (यिश्वयानां वृषभं) पूजनीयोंके अन्दर सामर्थ्यवान्, (अध्वराणां प्रथमं विराजन्तं) यज्ञोंमें प्रथम विराजमान (अपां न-पातं) जलोंको न गिरानेवालेको और (अध्वता हुवे) अश्विनी देवोंकी प्रार्थना करता हुं, मुझे (श्वियः) बुद्धियां, (ओजः) सामर्थ्य और (इन्द्रियेण इन्द्रियं) इन्द्रिय शक्कि इंद्रिन दे ॥ ४ ॥

(४३) मह्या ।

(दीक्षया तपसा सह) दीक्षा और तपके साथ (यत्र ब्रह्मविदः यान्ति) नहां नग्रवानी नाते हैं। (व्यक्तिः व्या तत्र नयतु) अपि मुझे नहां के जाय और (ब्रह्मिः में मेर्घा द्धातु) अपि मुझे मेथा दुदि देने। अपिके किने वर्षण हो ०१% ॥ • ॥ (वायुः मा तत्र नयतु) वायु मुझे नहां के जाय (वायुः प्राच्यान् में द्धातु) वायु मेरे वन्दर प्राचीको

भारण करे ॥ • ॥ २ ॥ ॥ • ॥ (सूर्यः मा तत्र नयतु ) सूर्व मुझे वहां ले नाय (सूर्यः मे चक्षः दधातु ) सूर्य मुझमें नांव रखे ॥ • ॥ ३ ॥ ं ॥ • ॥ (चन्द्रोः मा तत्र नयतु ) चन्द्र मुझे वहां ले नाय जीर (चन्द्रः मे मयः दधातु ) चन्द्र मुझमें, क्यू

स्थापन करें ॥ - ॥ ४ ॥ ॥ - ॥ (स्रोमः मा तत्र नयतु ) सेम गुत्रे वहां के नाव और (स्रोमः मे पयः दशातु) सीम ग्रुके ह्याः देवे ॥ - ॥ ५ ॥

```
पत्र महाविदो यान्ति दाश्यया तर्वसा सह ।
 इन्ह्री मा तर्त्र नयतु बलुमिन्ह्री दघातु मे ।
                                            इन्द्रीय स्वाही
                                                                        11 4 11
 यत्रं त्रवाविद्रो बान्ति दीश्वया तर्पसा सह ।
 आयों मा तर्त्र नयन्त्वमृतं मोपं विष्ठत् ।
                                            अस्यः स्वाहा
                                                                        11 9 11
ं यत्रं त्रहाविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।
 मुक्का मा तर्त्र नयतु बुका मर्क द्वातु मे ।
                                            त्रहाणे स्वाही
                                                                        11 6 11 (389)
```

# (४४) भैषज्यम्।

( ऋषिः — भृगुः । देवता — आश्वनम् , वरुणः।)

आयुषोऽसि प्रतर्रणं वित्रं भेषज्युच्यसे । तदाञ्चन त्वं श्रीताते श्रमापो अर्थयं कृतम् 11 8 11 यो हेतिमा जाबानयोऽक्रमेदो विसर्यकः । सर्वे ते यहममक्रेम्यो बहिनिहेन्त्वार्क्षनम् 11 7 11 आर्ञ्चनं पृथिच्यां जातं मुद्रं पुरुष्जीवेनम् । कृणोत्वप्रमायुक् रथेजूतिमनागसम् 11 3 11 प्राणं प्राणं त्रांयुखासो असेवे मुख । निर्श्नते निर्श्नत्या नः पाशेम्यो सुत्र 11 8 11 सिन्धोर्भभेंऽसि विद्युतां पुष्पम् । वार्तः प्राणः सूर्येश्वश्चरिवस्पर्यः 11 4 11

अर्थ- ॥ • ॥ (इन्द्रः मा तत्र नयतु ) इन्द्र मुझे वहां हे जाय, और (इन्द्रः मे बळं द्धातु ) इन्द्र मुझे वल देवे ॥ ० ॥ ६ ॥

<sup>॥ ॰ ॥ (</sup> आपः मा तत्र नयन्तु ) बलप्रवाह मुझे वहां ले जाय और ( अमृतं मा उप तिष्ठतु ) अमृत मुझे प्राप्त हो वाय ॥ • ॥ ७ ॥

<sup>॥ • ॥ (</sup> जहार मा तत्र नयतु ) त्रहा मुझे वहां ले जाय और ( जहार में जहा क्चातु ) त्रहा मुझे ज्ञान देवे ॥ • ॥ ८ ॥ (८४) भैषज्यम् ।

<sup>(</sup>आयुषः प्रतरणं मिस ) तू आयुका बढानेवाका है, (विप्रं भेषज्ञं उच्यक्ते ) तू विशेष स्फूर्तिवाका औषध कह-काता है। (तत् आक्षन ! त्वं शंताते ) तो हे अजन ! तृ शान्ति वढानेवाला, हे (आपः ) जलो ! (अभयं शं कृतं ) मेरे किये निर्भवता और सुद्ध करो ॥ १ ॥

<sup>(</sup> यः हरिमा ) जो पाण्डरोग है, ( जायान्यः ) जो जीसे होनेवाला रोग है, ( अंगभेदः ) अंगोंको तोडनेवाला दर्द है, (विसरपदः) विवर्षक फुन्वीका रोग है, ये (सर्वे यक्ष्मं ते अंगेस्यः) सर्व रोग तेरे अंगेंस (आंजनं विदः निर्दृत्तु ) यह अजन बाहेर निकाले ॥ २ ॥

<sup>(</sup> आश्चनं पृथिदयां जातं ) यह अजन पृथिवीपर उत्पन्न हुआ है। यह ( अद्रं पुरुषजीवनं ) बस्याणकारी और मनुष्योंको बीवन देनेवाला है, यह मुझे (अश्रमायुकं कुणोति ) मरणरहित करता है, (रश्जूति ) और रवके समान वेगवाला और (अलागसं ) पापरहित बनाता है ॥ ३॥

हे ( प्राप्त ) प्राप्त ! ( प्राप्त वायल ) मेरे प्रखेक प्राणकी रक्षा कर, हे ( अस्तो ) प्राण ! ( असवे सुष्ट ) प्राणकी इसी कर । दे ( निकारी ) दुर्गित ! ( निकारमाः पाद्योजयः नः मुख्य ) दुर्गतिके पार्थीके हमें छुटा है ४ ॥

<sup>(</sup> सिम्धोः गर्मः मसि ) त् विम्धून गर्म है, ( विद्युतां पुष्पं ) विनक्षिगैना त् पूरु है, ( वातः प्रापः ) वायु तेरा माण है, ( सूर्य: कक्ष: ) सूर्व नम्र है, ( दिव: एय: ) युकोड पौष्टिड रस है म भ

नदीयोंकी गतिशाकि और विद्युतका तेव तुन्हारे अन्दर है ।

देवां अनु त्रेकं छुदं परि मा पाहि विश्वतः । न स्वी तर्न्स्वोषंषयो बाद्याः पर्वृतीयां छुतः ॥ ६ ॥ वीर्द्रदं मन्यमवां सुपद्रश्चोहामी वृत्वातंनः । अमीवाः सर्वीश्चात्वं साञ्चावं सिमा हुतः ॥ ७ ॥ वृद्धीर्द्रदं रोजन्व छुणानृतिमाहु पुरुषः । तस्रोत्सहस्रवीर्य पुश्च नः पर्यहंसः ॥ ८ ॥ था पदापी अध्नया हित वरुणेति यद्चिम । तस्रोत्सहस्रवीर्य पुश्च नः पर्यहंसः ॥ ९ ॥ १ ॥ स्वित्रश्चं स्वा वर्षण्यानुप्रेयंतराञ्चन । तौ स्वीनुगत्यं दूरं मोगाय पुनरोहंतः ॥ १० ॥ (११०)

# (४५) आञ्जनम्।

( ऋषिः — भृगुः । देवता — आञ्जनम् , मन्त्रोक्तदेवताः । )

ऋणाहणमिन संनर्यन्कृत्यां केत्याकृती गृहम् । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हादैः पृष्टीरपि शृणास्त्रन ।। १ ॥ यदुसासु दुष्तप्नयं यद्गोषु यसे नो गृहे । अनामगुस्तं चे दुर्हादैः प्रियः प्रति मुश्रताम् ॥ २ ॥

अपामुर्ज ओर्जसो वावृधानम्मेर्जातमधि जातवेदसः।

चर्तुवीरं पर्वतीयं यदार्झनं दिश्रः प्रदिश्रः कर्दिन्छ्वास्ते

11 3 11

अर्थ — हे (देवाञ्चन ) दिव्य अञ्चन ! तू (त्रै –ककुदं ) तीन लोकोंमें श्रेष्ठ है। (मा किवारः परि पाहि )मेरीं सब ओरस रक्षा कर। (बाह्याः उत पर्वतीयाः ) बाह्य और पर्वतपर होनेवाली ( सोषध्यः क्ष्मी स मन्ति ) जीविधियौ तुससे बढकर नहीं होतीं ॥ ६॥

(रक्षोद्वा अमीवचातनः) राक्षसोंका मारनेवाला और रोगोंको इटानेवाला यह (इदं मध्यं वि क्वाकुपत्) इक्ष्मध्यायनमें भागा है [इमारे पास उत्तरकर भागा है ] यह (सर्चाः अमीवाः चातयन्) वव रोगोंको दूर करता है, और (इतः अभि भा नाश्यत्) यहांसे आक्रमक रोगोंका नाश करता है।। ७॥

(हे वरुण राजन्) वरुण राजा! (पुरुषः बहु इदं अनुतं आह्) पुरुष यहां बहुत असस बोकता है, हे (सहस्रवीर्य) हजारों सक्तियोंसे युक्त! (तस्मात् अंहस नः परि मुश्च) उस पापसे हमें खुडाओं ॥ ८ ॥

है (आपः) अले ! हे (अडन्याः) न मारने योज्य ! हे बहुण ! (इति यद् ऊखिम ) ऐसा जी इतने वहा, है हुआरो शक्तिवाले ! त उस पापसे हमें खुडाओ ॥ ९॥

हे आजन ! मित्र और वरण (स्था अनु प्रेयतुः) तेरे पीछे भाते हैं, (ती स्था दूरं अनुगस्य ) वे दोनों तेरे पीछे दूरतक जारुर (भोगाय पुनः ओहतुः) मोगडे लिये फिर तुसे लावें ॥ १० ॥

#### (४५) बाजनम्।

हे अजन ! ( ऋणात् ऋणं संनयन् इस ) ऋणसे ऋण वापस करनेके समान ( कृत्याकृतः गृहं कृत्यां ) दिक्क कर्म करनेवालेके घर उसीके दिसक कर्मको लौटा देते हैं। ( खक्षुः संत्रस्य दुर्हादः) आंखके इसारेसे हानि करनेवाले इस इत्यवालेकी ( पुष्टीः आपि भूण ) पस्तिवा तोड ॥ १॥

(यत् असासु तुष्यप्यं) वो इमारे अन्दर दुष्ट साप्त है, (यत् गोषु) वो गोओंमें और (यत् व वः मृदे) के इमारे बरमें है, (प्रियः दुर्हादः अ-नाम-मः) प्रिय दुष्ट इदयवाता अवश्वती (तं प्रति मुश्रातां) व्यक्ते वारण करे-

[ दुष्टके पास बह साप्त बावे । ] ॥ २ ॥

(अयां ऊजंः) वलांकी शक्त और (बोजसः वाबुधानः) वामर्थसे वहनेवाका (जातवेवसः वसे वािकांस्) बातवेद अभिने बत्तव हुआ, (बातुर्वीदं पर्वतीयं यद् आक्षतं) वार वीरोक्षी बक्तियाजा वो पर्वतपर हुआ अवद है वह (विद्याः प्रविद्याः ते शिक्षाः करत् इत् ) दिशा और उपस्थित तेरे लिने करनाण करनेवाजी करे ॥ १ ॥ पर्तितं वश्यत् आर्डिनं ते सर्वा दिशो अभैयास्ते भवन्तु ।

प्रवस्तिहासि सिवित् नार्थे इमा विश्वो अभि हेरन्तु ते बृहिम् ॥ ॥ ॥ ॥ शास्त्रेक् मुणिमेक इप्णुष्व स्नाक्षेक्षेना पिवैक्षेमेषाम् ।

चतुंवीरं नैर्ऋतेम्यं मृतुम्यों प्राह्मी बन्धेम्यः परि पात्वसान् ॥ ५ ॥ ६ ॥ मृतिमीविनीवतु प्राणायापानायायुषे वर्षेस् ओर्जसे तेर्जसे ख्रस्तये सुभूतये खाहां ॥ ६ ॥ इन्द्रों मेन्द्रियेणां वतु प्राणायापानायायुषे वर्षेस् ओर्जसे तेर्जसे ख्रस्तये सुभूतये खाहां ॥ ७ ॥ सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायापानायायुषे वर्षेस् ओर्जसे तेर्जसे ख्रस्तये सुभूतये स्वाहां ॥ ८ ॥ मृत्तो मा भगेनावतु प्राणायापानायायुषे वर्षेस् ओर्जसे तेर्जसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहां ॥ ८ ॥ मृत्तो मा गुणैरवन्तु प्राणायापानायायुषे वर्षेस् ओर्जसे तेर्जसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहां ॥ ९ ॥ मृत्तो मा गुणैरवन्तु प्राणायापानायायुषे वर्षस् ओर्जसे तेर्जसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहां ॥ ९ ॥ मृत्तो मा गुणैरवन्तु प्राणायापानायायुषे वर्षस् ओर्जसे तेर्जसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहां ॥ ९ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

मर्थ— (चतुर्वीरं माजनं ते बध्यते) चार वीरोंकी शक्तिवाला भजन तेरे शरीरपर बांधा जाता है, इससे (ते सर्वाः विद्याः समयाः मवन्तु) तेरे लिय सब दिशाएं निर्भय हों। (सविता इव आर्यः च श्रुवः तिष्ठसि) वविताके समान समा आर्य बनकर अपने स्थानपर स्थिर हो। (इमाः विद्याः ते बार्कि अभि हरन्तु) ये सब प्रजाएं तेरे लिये बलि लाकर अर्पण करें ॥ ४॥

( एकं अक्षु ) एक्को आंखमें, ( एकं माणि आ कुणुष्य) एक्को मणि बना, ( एकेन स्नाहि ) एक्के साथ स्नान कर, ( एवां एकं पिय ) इनमें वे एक्को पी ले, यह ( चतुर्वीरं ) चार वीरों के बलवाला अक्षन (चतुर्भ्यः नैऋतेश्यः बन्धेश्यः ) चार राक्षश्री बन्धनों वे तथा ( ग्राह्या ) पकडनेवाले रोगसे ( अस्मान् परि पातु ) इमारा रक्षण करे ॥ ५ ॥

इस मंत्रमें जो ग्रप्त ज्ञान कहा है उसका अन्वेषण करना चाहिय।

(अग्निना अग्निः मा अवतु ) अभिके साथ वामि मेरी रक्षा करें। (प्राणाय अपानाय) प्राणके लिये, अपानके लिये, (आयुषे वर्षके ) आयुके लिये, तेजके लिये, (आजसे तेजसे ) सामध्येके लिये, कान्तिके लिये, (स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ) कत्याणके लिये, उत्तम ऐश्वर्यके लिये समर्पण करते हैं ॥ ६ ॥

(इन्द्रः इन्द्रियेण मे अवतु ) इन्द्र इन्द्रशक्तिवे मेरी रक्षा करे ॥ ० ॥ ० ॥

( स्रोमः मा स्रोम्येन अवतु ) स्रोम स्रोमकी शक्तिसे मेरी रक्षा करें ॥ ० ॥ ८ ॥

( भगः मा भगेन अवतु ) भग मेरी ऐश्वर्येखे रक्षा करे ॥ • ॥ ९ ॥

( महतो मा गणैः सवतु ) मस्त मेरी गणींसे रक्षा हरें ॥ • ॥ १० ॥

॥ यहां पश्चम अनुवाक समात ॥

### ( ४६ ) अस्तृतमणिः।

(ऋषः - प्रजापतिः । देवता- अस्तृतमणिः ।)

प्रजापंतिष्टा बभारत्रयममस्तृतं बीर्याय कम्। तत्रे बधाम्यायुषे वर्षेस ओर्बसे च बलाय चारतंतस्त्वामि रक्षतु 11 8 11 कुर्वस्तिष्ठतु रश्चमप्रमादमस्तृतेमं मा त्या दभनपुणया यातुषानाः । इन्द्रे इव दस्यूनवे धूनुष्व प्रान्यतः सर्वोछत्रन्वि षहस्वास्त्रेतस्त्वाभि रेश्वतु ॥ २ ॥ शतं च न प्रहरन्तो निघन्तो न तंस्तिरे । तस्मिक्षिन्द्रः पर्यदत्त चक्षुः प्राणमयो बळमस्तृतस्त्वामि रेक्षुत् 11 \$ 11 इन्द्रेस्य त्वा वर्मेणा परि घापयामी यो देवानांमधिराजी मुभूव । पुनेस्त्वा देवाः प्र जीयन्तु सर्वेऽस्तृतस्त्वाभि रेश्चत् 11 8 11 असिन्मणावेकेशतं बीर्याणि सहस्रं प्राणा अस्मिनस्तृते । व्याघः शत्रुन्मि तिष्ठ सर्वान्यस्त्वी पृत्नयादधरः सो अस्त्वस्तृतस्त्वामि रेखतु ॥ ५ ॥ षृतादुल्छे<u>प्तो</u> मधु<u>मान्ययंस्वान्त्सहस्रंप्राणः श्</u>रतयोनिर्वयोषाः । <u>बंभूर्य मयोभूयोजेस्वांय पर्यस्वांयास्त्रतस्त्वा</u>मि रेक्षतु 11 8 B

( ४६ ) अस्तृतमाणिः।

अर्थ- (प्रजापितः तथा) प्रभापितने उसे (प्रथमं कं अस्तृतं वीर्याय सब्धात्) पहिले सुबदानी असत मिकी वीर्यके लिये बाधा था। (तत् ते आयुषे) वह तेरे शरीरपर आयुके लिये, (वकंसे ओजसे) तेजके लिये, शानव्यंके किये (बलाय च) बलके लिये बाधता हूं। (अस्तृतः तथा अभि रक्षतु) अस्तृत माणे तेरी रक्षा करे ॥ १॥

( अस्तृत अप्रमादं इमं रक्षन् ) असत मणि प्रमाद न करता हुआ, इसका रक्षण करनेके किये ( ऊर्चाः तिष्ठतु ) असर स्था रहे । (यानुधानाः पणयः त्या मा द्यान् ) यातना देनेवाके पणि तुक्षे हानि न पहुंचावें । (इन्द्र इस इंस्यूय् अस धूजुक्य ) इन्द्रके समान शत्रुओंको हिला दे । (यतन्यतः सर्वान् दाशुन् वि सहस्व ) सेनासे हमला करनेवाके स्थ शत्रुओंको पराभूत कर । (अस्तृतः त्या अभि रक्षतु ) अस्तृत मणि तेरा रक्षण करे ॥ २ ॥

(शतं च प्रहर्गतः न) प्रहार करनेवाले सौ और (निझन्तः न तास्विरे) मारनेवाले मी इसके सामने ठहर नहीं सकते। (तास्मिन् इन्द्रः) उसमें इन्द्रने (चक्ष्कः प्राणं मधी वस्तं पर्यवृत्तः) दृष्टि, प्राण और वस्त दिया। असत सिन तेरा रक्षण करे॥ ३॥

(इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परिचापयामः) इन्द्रके कावसे तुसे इन कावते हैं। (यः देवानां अधिराजः वसूय) को देवोंका अधिराज हुआ है। (युनः त्वा सर्वे देवाः प्र जयन्तु ) फिर तुसे शरे देव प्रेरित करें, अस्तृत मणि तेरा रक्षण करें स्थ

(मिसिन् मणी) इस मणिनें (एक द्यारं विशिष्ठि) एक सौ नीर्य हैं (अस्मिन् अस्तृते सहसं आधाः) इस अस्तृत मणिनें हवार प्राणकी वाकियां हैं। (क्यान्नः सर्वान् द्यानु असि तिष्ठ) ब्याप्न वनकर स्व क्षुवाँको पराभूत कर । (यः स्वा पुत्तक्यात्) वो तेरे स्वर सैन्यसे आक्रमण करें (सः अधरः अस्तु) वह नीचे लिरे। अस्तृतविण तेरा रक्षण करें ॥ ५॥

( खूतात् उस्कुतः ) पीचे किपटा हुआ, ( मधुमान् पवस्तान् ) मधुवे भरा, द्ववे पूर्व, ( खद्दामानः कतकेकिः ) स्वकः पायकः पायकः

<u>यथा स्वर्भुचरोऽसी असपुत्रः संपत्त</u>द्दा । <u>सजा</u>तानीयसङ्घत्री तथी त्वा स<u>वि</u>ता कं<u>र</u>दस्तृतस्त्<u>वा</u>मि रेश्वतु

11 9 11 (\$85)

(४७) रात्रिः।

( ऋषिः - गोपथः । देवता - रात्रिः ।)

आ रां<u>त्रि</u> पार्थिवं रजः <u>पित</u>ुरंप्रा<u>यि</u> धार्मिमः ।

बिवः सदासि बहती वि विष्ठस आ त्वेषं वर्षते तमेः

11 8 11

न बसाः पारं दर्दश्चे न योर्युवृद्धिर्थमुखां नि विश्वते बदेर्जति ।

अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमंत्रीमहि भद्रे पारमंश्रीमहि

11 7 11

बे ते रात्रि नुषक्षेत्रो द्रष्टारी नवृतिर्नर्व । अश्चीतिः सन्त्यष्टा उत्तो ते सुप्त संप्रतिः ॥ ३॥

<u>षष्टिश्</u> पद् चे रेवति पश्चाञ्चरपश्च सुम्नयि । <u>च</u>त्वारंश्वत्वा<u>रिंशस्</u> त्रयं सिंशस् वाजिनि ॥ ४॥

द्री च ते विश्वतिश्रं ते रात्र्यकादशावमाः । तेमिनी अद्य पायुमिर्त्त पोहि दुहितार्देवः ॥ ५॥

रशा माकिनों अवर्षंस ईश्वत मानों दुःशंस ईश्वत । मानों अद्य गवां स्तेनो मावीनां वृकं ईश्वत ।। ६ ।।

( ४७ ) रात्रिः।

हे रात्रि ! तूने (पितुः धामितः) यु क्षी पिताके स्थानों धमेत (पार्थिवं रक्षः) पृथिवीके प्रदेशोंको (आ अप्रायि) भर दिया है। तू (बृहती) वडी (दिवः सदांसि) युकोकके स्थानोंको (वि विष्ठसे ) भरकर रहती है। (स्वेषं तमः आ वर्तते ) तेजस्वी अंपरा पुनः आ रहा है। १॥

( यस्याः पारं न वृह्यों ) जिसका पार विवार्ड नहीं देता, ( न यो युवत् ) जिसमें न कुछ अलग अलग प्रतीत होता है, ( विश्वं अस्यां नि विद्यातें ) सब इसमें आराम करते हैं, ( यत् एजाति ) जो बलता है [ वह इसमें विधाम करता है ] हे ( वर्षि तमस्वति रात्रि ) बडी अन्धकारवाली रात्रि ! ( अ-रिष्टासः ) न विनष्ट होते हुए हम ( ते पारं अद्योगहि ) तेरे पार पहुँचेंग, ( मन्ने ! पारं अद्योगहि ) हे कल्याण करनेवाली ! तेरे पार इस वायंगे ॥ २ ॥

हे रात्रि ! (ये ते नृष्यक्षतः) जो तेरे मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले और (द्वष्टारः) देखनेवाले रक्षक हैं (जवतीः जव ) वन्ते और नी, (अश्वीतिः अष्टाः सन्ति ) असी और आठ (उत उ ते सप्त सप्तिः) और सात और सप्तर है ॥ ३॥

(विष्टः च वट्) साठ कीर छः, दे (रेवति) धनवाकि रात्रि!(पंचाद्यत् पञ्च)पवास और पांच, दे (सुंस्वि) द्वव देनेवाकी रात्रि! (खत्वादः खत्वारिंदात् च) वार और वार्कास, दे (वाजिति) सकिवाकी रात्रि! (इत्यः विद्यात् च) और ठैतीस है ॥ ४॥

(हो ज ते विद्यातिः ज ते) दो और बीस, हे रात्रि ! (अवसाः एकावृद्या ) कमसेका नगरह रक्षक हैं। हे (दिवः बुहितः) युलोक्की पुत्री ! (तेसिः पायुक्षिः) उन रक्षकोंचे (अद्यानः तु पाहि ) मान हगारी स्था कर ॥ ५ ॥

( रक्ष माकिः ) हमारी रक्षा कर ( अञ्चलंकाः मा नः ईश्वत ) वापी इमवर स्वामी न हो, (मा नः दुःशंस्त ईश्वत ) न इमवर दृष्ट कीर्तिवाका स्वामित्व करे, ( अद्य गर्या स्तेन नः मा ) आव गौजींका चीर न इमवर अविकार सकावे, ( अद्यीनां कुक मा नः ईश्वत ) मेडीबोंके मेडिवे इने वसमें करे ॥ ६ ॥

अर्थ— (यथा त्यं उत्तरः असः) बैसा तू उत्तर है और (अस्तप्तनः सपत्नहा) शत्रुरिहत और शत्रुओं हो मारनेवाका है, तथा (सजातानां यशी असत्) सवातीयों हो वशमें हरनेवाला है, (तथा त्या सचिता करत्) वैसा तुझे सविताने हिया है। अस्तृत मणि तेरी रक्षा हरे॥ ७॥

माश्चीनां महे तस्केरो मा नृणां योत्रधान्याः।

प्रमेभिः पृथिमि स्तेनो घाँवतु तस्करः । परेण दुत्वती रञ्जः परेणाषायुरेनेतु ।। ७ ॥ अर्थ रात्रि तृष्टर्थूममञ्जीर्वाणमहिं कुणु । इन् वर्कस्य जम्भयास्तेन तं द्वेपदे बिह ।। ८ ॥ त्वार्य रात्रि वसामसि स्वपिष्यामसि जागृहि । गोम्भो नः सभै युच्छास्रेम्यः पुरुवेभ्यः ॥९॥ (३५५)

(४८) रात्रिः।

( ऋषिः - गोपधः । देवता - रात्रिः ।)

अथो यानि च यस्मां हु यानि चान्तः पेरीणहिं। तानि ते परि दश्वसि ॥ १॥ रात्रि मार्तरुषसे नः परि देहि। उषा नो अहे परि ददारबष्टस्तुरुषं विभावरि ॥ २॥ यत्कि चेदं प्रयंति यत्कि चेदं सेरीसूपम्। यत्कि च पर्वतायासत्वं तस्माप्तं रात्रि पाहि नः ॥ ३॥ सा पृथात्पिहि सा पुरः सोच्हरादेशरादुत । गोपार्य नो विभावरि स्तोतारस्त दृह स्मंसि ॥ ४॥ ये रात्रिमनुतिष्ठंन्ति ये चं भूतेषु जाम्रति । पश्चन्ये सर्वात्रक्षन्ति ते नं आरम्सं जान्नति ते नं पश्चनं जान्नति

अर्थ — हे (भद्रे) कल्याण करनेवाली रात्री! (अध्वानां तस्करः मा) घोडोंका चौर, और (नृणां यातुषाध्यः मा) मनुष्योंको कष्ट देनेवाले हमें कष्ट न देवें। (स्तेनः तस्करः) चौर और डाकू (परमेमिः पिर्कृते भावतु) दूरिक मार्गसे भाग जांय। (दस्वती रज्जुः परेण) दातवाली रस्सी [ श्रेष ], (परेण आधायः सर्वतु ) दूरिक मार्गसे पापी भाग

जाए ॥ ७ ॥

हे रात्रि ! (अध) और (तृष्टधूमं) तृवा लगानेवाले (अहिं) सांपको (अशीर्वाणं) सिरपे हीन दर । ( मुकस्य

हनू जम्भय) मेडियेके जबडेको पीस (तैन तं द्रुपदे जहि) उससे उसको तू कीवडमें मार ॥ ८ ॥

हे रात्रि! (त्विय वस्तामित ) तेरे अन्दर हम रहते हैं. तेरे आश्रयसे (स्विपच्यामित ) हम सोयेंगे, (सायुद्धि) तू जाग। (तः गोक्यः दार्म युद्ध ) हमारे गौओं के लिये सुस दे और (मश्वेक्यः पुरुषेक्यः ) योगें के लिये और पुरुषेक्षेत्र । वार्षेक्षेत्र स्वार्षेक्षेत्र स्वार्य स्वार्षेक्षेत्र स्वार्षेक्षेत्र स्वार्य स्वार्य

(८८) रात्रिः।

(अधो यानि च यसा ह) और जो इम जानते हैं, (यानि च परीणाहे अन्तः) को पंदूक्त हैं (तानि ते परि दश्मिस्ति) ने सन तेरे लिये अर्पण करते हैं ॥ १॥

(रात्रि मातः) हे रात्रि माते ! (नः उषसे परि देहि) त हमें उषाके अभीन कर । (उदा नः महे परि ददातु)

उषा हमें दिनके सुपुर्द करें । हे (विभावार ) तेत्रस्थिनी रात्रि ! (अहः तुम्यं ) दिन तुम्हारे सुपूर्व हमें करे ॥ २॥

( यत् कि च इदं पतयति ) जो इक यहां उडता है, ( यत् कि च इदं सरीख्यं ) जो इक यहां राजता है, (चत् कि च प्रकेत अयासार्वं ) जे। इक पर्वतपर जीव है, हे रात्रि ! ( तस्मात् रवं नः पाहि ) उसके तू हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥

(सा पश्चात् पाहि) वह तू पंछिते हमारी रक्षा कर, (सा पुरः) आगेसे, (सा उत्तरात् अधरात् उत्त) वह तू स्मरते और नाचेसे हमारी रक्षा कर । हे (विसाधरि) तेजस्विनी रात्री ! (नः गोपाय) हमें प्रश्चेत रख। (से इह स्रोतारः स्मरित) तेरे हम वहां स्रोतावण हैं॥ ४॥

(ये रात्रि अनुतिष्ठनित) जो रात्रीमें अञ्चलन करते हैं, (ये च भूतेषु जामति) को प्रानियोंने यानते हैं, (ये सम्बोद पशुद्ध रक्षान्ति) को धव पशुक्षोंकी रक्षा करते हैं, (ते व आस्मसु जामति) वे हमारे कोनीमें वानते हैं, (ते व

प्रमुख आमृति ) वे इसारें पश्चमोंने बागते रहते हैं ॥ ५ ॥

७ ( अवर्ष, शाब्द, कान्ड १६ )

वेदु वै रात्रि ते नामं वृता<u>ची</u> नाम वा असि । तो स्वां भुरद्राची वेदु सा नी <u>वि</u>चेऽवि जाप्रति

11 4 11 (358)

(४९) रात्रिः।

( ऋषिः - गोपथः, भरद्वाजसः । देवता - रात्रिः । )

हिता योषां युवितर्दर्म्ना रात्रीं देवस्यं सिवतुर्मगंस्य ।

अश्वश्वमा सुद्रवा संश्वेतश्रीरा पेग्री द्यावापृथिवी मिहित्वा ॥ १ ॥

अश्वश्वमा सुद्रवा संश्वेतश्रीरा पेग्री द्यावापृथिवी मिहित्वा ॥ १ ॥

अश्वित विश्वान्यरुद्धम्मीरो विष्ठित मित्र ईव स्वधार्मः ॥ २ ॥

वर्षे वन्द्रे सुभगे सुजात आर्जगुत्रात्रि सुमनां दृद्ध स्थाम् ।

अश्वांस्वायस्व नयीणि जाता अशो यानि गृष्ट्या ॥ २ ॥

सिद्द्य रात्र्युञ्चती पींवस्यं व्याग्नस्यं द्वीपिनो वर्चे आ दंदे ।

अश्वस्य स्रां पुरुंवस्य मायुं पुरु रूपाणि कुणुवे विभाती ॥ १ ॥

श्विवां रात्रिमनुद्धये च द्विमस्यं माता सुद्धवां नो अस्तु ।

अस्य स्तोगंस्य सुभगे नि वीध येनं त्वा वन्दे विश्वास दिक्ष ॥ ५ ॥

अर्थ — हे रात्रि! (ते नाम चेद वै) तेरा नाम हम जानते हैं। (जृताची नाम वै असि) तूर्षी देनेवाजी है। (तां स्वा अरहाजः चेद्) उस तुसकी भरद्वाज जानता है, (सा नः विचे अधि जान्नति) वह तू हमारे धनपर जागती रह ॥ ६॥

( 8९ ) रात्रिः।

( इषिरा ) इच्छा करने योग्य, (योषा युवति ) तरुण क्षी जैसी (द्मूना) अपने अधीन अपना मन रखनेवाली, (स्वितुः भगस्य देवस्य ) सविता मन देवकी (राष्ट्री) यह राष्ट्री (अशु-अश्व-भा) शीघ देखरेख करनेवालेसे प्रकाशित, (सु-इद्या) सुबसे प्रार्थना करने योग्य, (संश्वत श्वीरा ) इकडी शोभावाली, यह राष्ट्री ( महिश्वा खावा-पृथिवी आ प्रयो ) अपने महत्त्वसे युक्तेक और भूकोकको मर देती है ॥ १॥

(गम्भीरः विश्वानि अति स्वहृत्) गहरा अन्धेरा सब जगतपर छा गया है। (श्वविष्ठाः वर्षिष्ठं स्वहृत्तः) वर्डा शक्तिवाली बहे कंचे आकाशपर चर्डा है। (उद्याती रात्री) इच्छा करनेवाली रात्री और (सा भद्रा अभि तिष्ठते) वह कत्यान करनेवाली रात्री संमुख आती है, (भित्रः स्वधाभिः इस्र) मित्र जैसा अपनी शक्तियोंके साथ आता है। २ ॥

( खर्चें ) वरण करने योग्य, ( ख्रम्बें ) बन्दन करने योग्य, ( ख्रुआगें ) उत्तम भाग्यवाली, ( ख्रु-जाते ) उत्तम कम्म-बाली, हे रात्रि ! तू ( आ जगन् ) आ गयी है, ( ख्रमना इह स्थाम् ) यहां उत्तम मनवाली हो। ( अस्मान् त्रावस्य ) हमारी रक्षा कर। ( सर्याणि जाता ) मनुष्योंके हितके लिये को उत्पन्न हुई हैं, ( अधो ) और ( यानि गञ्यानि युख्या ) को गौओंकी पुष्टि करनेवाली हैं उन सक्की रक्षा कर ॥ ३ ॥

( उद्याती राजी ) इच्छा करनेवाली रात्री (सिंहस्य ) विद्दके, (पिंचस्य ) इरिनके, (ज्याह्नस्य ) वायके, (द्वीपिकः) विदेके ( वर्षः आ द्दे ) तेवको केती है। ( अध्यस्य क्रक्तं ) वोडेके वेदेको ( पुरुषस्य आर्थु ) पुरुषके सन्दको केती है और ( विधाती ) वमकती हुई रात्री ( पुरु क्याणि कृत्युके ) बहुत स्पोंको दिखा करती है ॥ ४ ॥

(शियां रात्रीं) कश्याण करनेवाली रात्री ( अनुसूर्ये ) सूर्येक पीछे (श्वित्रस्य माता ) वरींकी यह माता ( अः सुद्ध्या अस्तु ) इतारे किये सुबसे स्तृति करने योग्य हो । हे (सुझारे ) उत्तम भाग्यवाली ! ( अस्य स्तोत्रस्य ) इत स्तोत्रकों ( नि बोधा ) जाने, ( येन विश्वासु विश्व वा धन्ये ) विससे में बन विश्वामीने तेरी वन्दना करता हूं ॥ ५ ॥ स्तोमंस्य नो विभावि राशि राजि बोषसे ।

असाम सर्वेवीरा भवाम सर्वेवेदसो च्युच्छन्तीरनृष्तः ॥ ६ ॥

श्रम्यां हु नामं दिष्वे मम दिप्तेन्ति ये भना ।

राश्रीहि तार्मसुत्वा य स्तेनो न विद्यते यस्पुन्ने विद्यते ॥ ७ ॥

भूद्रासि रात्रि चमुसो न विष्टो विष्यं गोर्ढ्रंपं युव्विविधिमिषे ।

चक्षुंष्मती मे उञ्जती वर्षेषि प्रति त्वं दिष्या न क्षामंग्रस्थाः ॥ ८ ॥

यो अद्य स्तेन आयंत्यघायुर्मत्यो रिपुः। राश्री तस्यं प्रतीत्य प्रश्रीबाः प्र क्षिरी हनत् ॥ ९ ॥

प्र पादौ न यथार्यति प्र हस्तौ न यथार्थिषत् । यो मेलिम्छक्वार्यिति स संपिष्टो अपायिति ।

अपायंति स्वपायिति श्रुष्के स्थाणावपायिति ॥ १० ॥ १० ॥

# (५०) रात्रिः।

(ऋषिः - गोपधः। देवता - रात्रिः।)

अर्थ रात्रि तृष्टर्थूममञ्चीर्शणमहिं कुणु । अक्षी वृकंख निर्जेशास्तेन तं द्रुपुद् जेहि ॥ १ ॥

अर्थ— हे (विभाविरे) प्रकाशवार्श रात्रि ! (नः स्तोमस्य ) हमारे स्तोत्रको तू (राजा ह्रय जायसे ) राजाके समान प्यार करती है । (व्युच्छन्तीः उषसः ) चमकनेवाली उपाओंमें (सर्ववीराः असाम ) सारे भार पुत्रोंके साथ हम हों केशर (सर्व-वेद सः भवाम ) सब धनोंके साथ हों ॥ ६॥

( शस्या ह नाम द्धिये ) भाराम देनेवाली इस अर्थका नाम तू धारण करती है। (ये मम धना दिप्सानित ) को मेरे धनोंको हानि पहुंचाते हैं, (तान् अस्तुतपा राष्ट्री हाड़े ) उनके प्राणोको ताप पहुंचानेवाली तू राष्ट्री हो। (यः स्तोनः न विद्यते ) को चोर है वह न रहे (यत् पुनः न विद्यते ) वह फिर भी न है। । अ

हे रात्रि ! तू ( अद्रा असि ) कत्याण करनेवाली है। ( समसः न विष्टः ) जैसा परासा हुआ पात्र होता है। ( युवतिः विकाक गोक्षपं विभविं ) तू युवती होकर बारों ओर गौका रूप धारण करती है। ( म उद्याती बाधुष्मती वर्षूषि ) मुझे इच्छती हुई तू नेत्रोंसे युक्त अपने आवर्षकारक शरीर दिवला। ( स्वं दिव्या न ) तू बाकासके नक्षत्रोंक समान ( स्वां प्रति अमुक्थाः ) पृथिवीको भी युभूवित कर ॥ ८॥

( यः अद्य स्तेन आयति ) त्रो भाज चार भाता है जो ( अद्यायुः मर्त्यः रियुः ) पापी मर्क चत्रु है, ( राजी तस्य प्रतित्य ) रात्री सक्के उलट जाकर उसका ( प्रीवा प्र द्विरः प्र हनत् ) गला और बिर काट डाके ॥ ५ ॥

हे शत्री ! (पादी प्र ) उसके पानोंको काट वाल, (न यथा आयति ) विवसे वह फिर न भा वके । (इस्तै प्र ) हान तोड दे (यथा न अशिवत् ) विवसे वह शाने न पहुंचा वके । (यः मिक्किस्तुः उप आयति ) वो पापी आता है वह (संपिष्टः अपायति ) पीसा हुआ वला वाय । (अपायति सु अपायति ) वह चला वाय, अध्का तरह चका वाय, (शुक्ते स्थाणी अपायति ) स्ते वंदे पर चला वाय ॥ १०॥

#### (५०) रात्रिः।

हे राति ! (तृष्टधूमं वार्डि ) तृबा उरपच करनेवाके विववाले वांपको (अध अशीर्याणं कुणु ) विरवे होन कर । (कुकस्य असी निर्म्नद्याः ) भोडेयेके आंखोंको निकार हे । (तेन रवं तुपदे आहि ) स्वये तू स्वयो दशके वाल्याहरूक वै ते राज्यनुद्वाहुस्तीक्ष्यंघृताः खायवः । तेभिनी अय पार्यावि दुर्गाणि विश्वरा ॥ २ ॥ रात्रिराद्विवरिष्यत्वसरिष तुन्वा व्यम् । गुम्धीरमप्रंवा इव न तेरेपुररोतवः ॥ ३ ॥ २ ॥ वयां खाम्याकः प्रपत्वववात्वात्विद्यते । एवा रात्रि प्र पतिय यो असाँ अभ्यवायति ॥ ४ ॥ अपं स्तुवे वासो गोअवपुत तस्करम् । अथो यो अवेतः विशेऽिश्वधाय निनीवित ॥ ५ ॥ वद्या रात्रि सुमगे विभवन्त्ययो वसु । यदेतदस्मान्मीवय यथेदन्यानानुपायिस ॥ ६ ॥ दवसेनः परि देहि सर्वात्रात्र्यंनायसः । उषा नो अद्ये आ भंजादहस्तुभ्यं विभावरि ॥ ७॥ (२०८)

अर्थ — हे रात्रि ! (ये ते त्रिश्णकृंगाः ) जो तेरे तीचे सींगवाले (स्वादावः) वडे तेज (अनद्वाहः) वैल हैं, (त्रिभिः नः अद्य) उनके साथ हमें आज (विश्वहा दुर्गाणि अति पार्य) सदा संकटों के पार पहुंचा दे ॥ २ ॥

(वयं तस्वा अरिष्यन्तः) इम शरीरसे हानि न उठाते हुए (रार्त्ति रात्रि तरेम) प्रत्ये क रात्रीमें पार हो आय। (अरातयः अप्रवाः इच) शत्रु नौका रहितों के बमान (न तरेयुः) पार न हों ॥३॥

(यथा शास्याकः) जैसा सार्वाका दाना (प्रापतन्) उडता हुआ (अपवान् न अनुविद्यते) इंडनेपर मिळता नहीं, हे रात्रि ! (एवा) इस तरह (प्रापातय) उसके उडा दे (यः अस्मान् अभ्यघायति) जो इमसे पापाचरण करता है ॥ ४ ॥

(बासः स्तेनं अप) वर्षोदे चोरको दूर कर (गो अर्ज उत तस्कर) गोओंको ले जानेवालेको तथा छटेरेको दूर कर। (अथो यो अर्थतः शिरः) और जो चोडेके सिरको (अभिचाय निनीषति) बांधकर ले जाता है, उसको भी दूर कर॥ ५॥

हे (सुमगे रात्रि) मान्यवाली रात्रि! (यत् अद्य वसु विभक्तन्ती) जो आज तू धन बांटती हुई (आ अयः) भागी है। (तत् पतत् अस्मान् मोजय) वह हमें उपमागके लिये दे, (यथा इत् अन्यान् न उपायांसे) जिससे वह दसरें के पास न जाव ॥ ६॥

हे रात्रि ! ( अनागतः सर्वान् नः ) निष्पाप इम सबको ( स्वयंते परि देहि ) उपाके लिये दे दो । ( उपा नः अहे आ अजात् ) उपा हमें दिनके लिये दे, हे ( वि-भाविरि ) मकाशवाली ! ( अहः तुम्यं ) दिन तुम्हारे पास हमें सोप दे ॥ ७ ॥

# चार रात्री सूक्त

यहां गोपय ऋषिके चार सूक्त रात्रीके वर्णनके हैं। इनमें एक तीसरा सूक्त भरद्वाकका भी अर्थात् गोपय और भरद्वाज इन दोनोंका है। इनमें जो रात्रीका वर्णन है वह विशेष विचार पूर्वक देखने योग्य है।

- १ वि-आ-वरि- विशेष तेत्रस्वी ४८।२; ४; ४९।६; ५०।७;
- १ संभूत-भी:- इस्ट्री हुई शोमाबाली ४९।१;
- रै विभाती— विशेष तेत्रस्वी ४९।४;
- ध **ब्युच्छन्ती** विशेष प्रकाशनेवाली ४९-६।

विशेष चयकनेवाली, विशेष प्रकारके प्रकासींचे युक्त यह सूत्री है । इसारी इस देसमें को रात्री होती है, उसमें विशेष प्रकाशोंका दर्शन नहीं होता इसिलेये यह वर्णन हमारे देशमें होनेवाले रात्रीका नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है। तथा—

- १ तेमिनों अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ॥५०२
- २ रात्रि भरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम् ॥ ५०।३
- रे अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वित रात्री पारम-श्रीमहि । मन्ने पारमशीमहि ॥४७।२

9 हमें सब संकटोंसे पार ले जाती है। २ इस राजीकी इस अपने शरीरके साम विनद्ध न होते हुए पार जायगे। ३ जिनद्ध न होकर बड़ो अंथकारमय राजीक पार जायगे, हे कश्याण् करनेवाको राजी ! इस पार हो जायगे!

राजीमें प्ररक्षित शर होंगे यह क्यम आजको १२ वर्णोकी राजीके विषयमें नहीं है, क्योंकि इस राजीके वार हम बाबये

# (५१) आत्मा।

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - बात्मा, सविता व । )

अर्थुतोऽहमयुंतो म आत्मायुंतं मे चक्रुरयुंतं मे भोत्रमयुंतो मे शाणोऽयुंतो मेऽणानोऽयुंतो मे न्यानोऽयुंतोऽहं सर्वैः ॥ १ ॥ देवस्य त्वा सित्तः प्रसुवेऽश्विनीर्बाहुम्या पृष्णो हस्ताम्यां प्रस्तु आ रेमें ॥ २ ॥ (१८०)

(५२) कामः।

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - कामः । )

कामुस्तद्रेष्ट्रे समेवर्तत् मनेसो रेतेः प्रथमं यदासीत् । स काम कामेन बहुता सयोनी रायस्यावं यजमानाय बेहि

11 \$ 11

यह हरएक अनाडी मनुष्य भी जानता है। प्रतिदिन मनुष्य सोता है और दूसरे दिन उठकर पार होता ही है। इसलिये यह प्रार्थना (ऊर्वित तमस्वती राजी) के अन्यकारवाली विशास राजीकी ही होगी। जो राजी २।३ मास रहती है अथवा ६ मास उत्तरीय धुवके पास रहती है। उस राजीकी यह प्रार्थना होगी। क्योंकि दीर्घकाल तक वहां राजी रहती है इसलिये प्रार्थनाकी सार्थकता वहीं हों सकती है। इस राजीके विशेषण देखिये—

१ बृहती (४७।१) - वर्डा।

२ यस्याः पारं म दहरो । (४०)२)— त्रिस्का पार दीसता नहीं इतनी यह रात्री दीर्घकाल टिकनेवाली है।

रे ये ते रात्रि नृषक्षसो द्रष्टारो नवतिर्मख। (४७१२) — देरात्री! तेरे अन्दर पहारेदार मनुष्योंक। निरीक्षण करनेवाले ९९ हैं। ४ ये भूतेषु जान्नति । (४८।५)— जो मनुष्याँकै रक्षणार्थ जागते हैं।

ये जो जागता पहारा करनाहै. यह अति दीर्थ रात्रीके किये ही हो सकता है। इक्किये यह रात्री अमेक मिर्देने रहनेवाकी उत्तरीय धुवके पास होनेवाली रात्री हाना।

जिस समय दीर्घ रात्री होती है, उस समय हिंसप्छुओं से भय होता है जिसका वर्णन इन मंत्रों में है, चेर, डाकू, छटेरों का भय होता है, वह इन मंत्रों में है। पशुओं की चौरी भी है। इमारी छोटी रात्री में भी ये भय होते हैं, पर जितना वर्णन इन मंत्रों में है उतना नहीं होता। इन मंत्रों में वर्णन किया अब दीर्घ रात्री में ही हो सकता है। 'बुद्दती खर्बी' काबि पद उस रात्री के दर्शक है। इसकिये निकास यह है कि वह अब-कारक रात्री का वर्णन दीर्घ रात्री का है।

#### (५१) भारमा।

अर्थ— ( अहं अयुतः ) मैं पूर्ण हुं, ( मे आत्मा अयुतः ) मेरा आत्मा पूर्ण है, ( मे स्रश्नुः अयुतं ) मेरा काल पूर्ण है, ( मे ओतं अयुतं ) मेरे काल पूर्ण है, ( मे आतं अयुतः ) मेरा व्यालः अयुतः ) मेरा व्यालः अयुतः ) मेरा व्यालः अयुतः ) मेरा व्यालः पूर्ण है, ( मे क्यालः अयुतः ) मेरा व्याल पूर्ण है, ( अहं सर्वः अयुतः ) में वव पूर्ण है ॥ १ ॥

(स्वितुः देवस्य प्रस्तवे ) बविता देवकी प्रेरणावे (अध्वितोः बाहुरुयां ) अधिनोके बाहुनींसं और ( कुन्यः इस्ताप्रयां ) प्रवोके हाबोंसे (प्रस्ताः ) प्रेरा हुना में ( सा रसे ) इस कार्यका प्रारंग करता है ॥ २ ॥

(५१) कामः।

( सम्रो कामः समावति ) गरंभमें काम स्थव हुना । (तत् मनसः रेतः प्रथमं वत् भाषाित् ) वह सम्बद्धः परिका क्षेत्रं या बीच था । हे काम! ( बृहता कामेन सम्बोती साः ) वहे काम स्थव होनेवाका वह सम ( वय-मानास राजस्योवं घोडिः ) स्वतावदे क्रिने पनकी प्रति है ॥ १ ॥ त्वं कोम सर्वसासि प्रतिष्ठितो विश्वविभावां सखु आ संखीयते ।

न्वमुत्रः पृतेनासु सासहिः सहु ओज्यो यर्जमानाय घेहि

11 7 11

दूराचेकमानार्यं प्रतिपाणायार्थये । आस्मा अशुण्युकाञ्चाः कामेनाजनयुन्तस्त्रीः कामेन मा काम आगुन्द्रदेयाद्भदेयं परिं । यदमीषीमुदो मनुस्तदैत्पु मामिद

11 8 11

यत्काम कामयंमाना दुदं कुण्मसि ते हविः।

तकः सर्वे समृष्यतामधैतस्य हविषी वीहि स्वाहां

11 4 11 (964)

(५३) कालः।

( ऋषिः— भृगुः। देवता— कालः।)

कालो असी वहति सप्तरंशिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । तमा रोहन्ति क्वयो विपृथितस्तस्य चुका स्वनानि विश्वा सप्त चुकान्वहति काल एव सप्तास्य नामीरमृतं न्वर्धः ।

11 8 11

11 2 11

स इमा विश्वा सर्वनान्यञ्जतकालः स ईयते प्रथमो तु देवः

अर्थ — दे काम! (स्वं) तू (सहसा प्रतिष्ठितः असि) सामध्येके साथ रहता है। तू (विभुः विभावा) व्यापक तथा तेजस्वी और (सक्षीयते सक्षः) मित्रके समान वर्तनेवालेके साथ तू मित्र वनकर रहता है। (स्वं उप्रः) तू उप भीर है, (पृतवासु सासहिः) संग्रामों विजय करनेवाला, (यज्ञमानाय सहः स्रोजः आ घेहि) यजमानके लिये

खाइस और बेल दे ॥ रे ॥ (दूरात् चकमानाय) दूरसे कामना करनेवाले (प्रतिपाणाय अक्षये) प्रति रक्षणके क्षयरहित कार्यके लिये (असी बाज्ञा अञ्चयन्) इस कामकी घोषणा सब दिशाएं सुनती हैं कि (कामेन खः अज्ञनथन्) इस कामसे दिन्य सुब निर्माण किया है ॥ १ ॥

(कामेन मा कामः आगन्) कामसे नेरी ओर काम था गया है। (हृद्यात् हृद्यं परि) हृदयसे हृदयकी ओर भी काम था गया है। (यत् अमीषां अदः मनः) जो उनका यह मन है (तत् मां इह उप प्तु) वह मेरे पास यहां आवे ॥ ४ ॥

है काम ! (यत् कामयमानाः ) जिसकी इच्छा करते हुए (ते इदं हाविः कुण्मसि ) तेरे लिये यह इवि करते हैं, (तत् नः सर्वे समृध्यतां ) वह सब इमारे लिये सिद्ध हो जाय । ( अथ एतस्य हविषः वीहि ) और इस हविका तू स्वीकार कर, (क्वाहा ) तुम्हारे लिये समर्थण हो ॥ ५ ॥

'काम 'का अर्थ 'इच्छा आकाक्षा 'है। यही सब सृष्टिमें बड़े कार्य कर रहा है। सृष्टि उत्पन्न करनेकी कामना परमेक्षरने की और सृष्टि बनायी। मनुष्य भी नाना प्रकारकी कामनाएं करता है और अनेक छोटे बड़े कार्य करता है। इस दृष्टिसे देखा जाय तो इस कामका राज्य ही सब स्थानोंपर है। यह देखना चाहिये।

( ५३ ) कालः।

(कास्तः अश्वः) कामक्षी पोटा (बहति ) विश्वक्षी रथको बॉबता है। (सप्त-रहिमः) इसके सात किरम हैं, (सहस्त-स्मः) इसार श्रांब हैं, वह (अ-स्रः) बरारहित और (भूरि-रेताः) बहुत वीर्यवान है (तं विपविधतः स्वयः आ रोहन्ति ) उसके वक स्व भुवन हैं ॥ १ ॥

( प्रयः काळः साप्त चकान् बहति ) यह काल वात वकाँको बीवता है । ( सस्य साप्त नामीः ) इवकी सात वाभियों हैं, ( बक्कः जु समृतं ) इवका अध्व अपृत है । ( सः हमा विश्वा भुवनानि अञ्जत् ) वह इन सव भुवनीको प्रकट करता है । ( सः प्रथमः हेवः काळः ईयते ) वह काल पहिला देव है और वह वनता रहता है ॥ २ ॥ पूर्णः कुम्मोऽधि काल आहित्स्तं वै वश्योमो बहुधा तु सन्तः ।
स हुमा विश्वा धर्वनानि प्रत्यक्कालं तमोहुः पर्मे व्योमिन् ॥ ३ ॥ ३ ॥ स एव सं धर्वनान्यार्भरस्य एव सं धर्वनानि पेषैत् ।

पिता सर्वामवत्पुत्र एंशां तस्माद्दे नान्यत्परमस्ति तेर्वः ॥ ४ ॥

कालोऽम्ं दिनमजनयस्काल हुमाः पृथिवीरुत। काले हं भूतं भव्यं चेष्टितं हु वि तिष्ठते ।। ५ में कालो भूतिमेसृजत काले तंपति स्वर्धः । काले हु विश्वा भूतानि काले चश्रुवि पंत्रवि ॥६॥ काले मनः काले माणः काले नामं समाहितम् । कालेन सबी नन्द्रन्त्यागेतेन प्रजा हुमाः ॥ ७ ॥ काले तपः काले च्येष्ठं काले नद्यां समाहितम् । कालो हु सर्वेस्पेश्वरो यः पितासीस्प्रजापेतेः ॥ ८ ॥ वेनेषितं तेनं जातं तदु तस्मिन्प्रतिष्ठितम् । कालो हु मद्यं भूत्वा विभित्तिं परमेष्ठिनेम् ॥ ९ ॥ कालः प्रजा अंगुजत कालो अग्रे प्रजापंतिम् । स्वयंभुः कृद्यपः कालाचपः कालाक्ष्रवायतः ॥ १ ॥ कालः प्रजा अंगुजत कालो अग्रे प्रजापंतिम् । स्वयंभुः कृद्यपः कालाचपः कालाक्ष्रवायतः ॥ १ ॥ १ ॥

अर्थ— (पूर्णः कुम्भः काल अधि आहितः ) भरा हुआ वटा [यह विश्व ] कृष्के कर रका है। (तं वै पश्यामः बहुधा जु सन्तः ) उसके हम देखते है जो अनेक प्रकारते होता है। (सः हमा विश्वा सुवनानि प्रस्यक् ) वह काल हन सब मुक्तों के सामने है, (परमे क्योमन् तं कालं झाहुः ) परम आवाधमें उसका का की है ॥ ३ ॥

(सः एव भुवनानि सं आभरत्) वह ही सब भुवनोंका भरणधेवण करता है, (सः एव भुवनानि सं पर्वेत्) वहीं सब भुवनोंको न्यापता है। (पिता सन्) वह पिता होता हुआ (एवां पुत्र अभवत्) इनका पुत्र हुआ है। (तस्त्रास् वै परं तेजः नान्यत् अस्ति ) उससे अधिक तेत्र कोई नहीं है ॥ ४॥

(कालः अम् दिषं अजनयत्) कालने ही इस युकोकको बनाया है। ( उत कालः इमाः पृथिकीः ) और कालके ही ये भूमियां बनायी हैं, (काले ह भूत भव्यं ख) कालमें जो भूतकालमें हुआ और मिक्यमें होगा वह सब रहता है तथा कालमें (इषितं ह वितिष्ठते ) जो प्रेरित होता है वह सब रहता है॥ ५॥

(कालः भूतिं असूजत) कालने सिष्ट बनायी है। (सूर्यः काले तपति) सूर्य कालमें ही तपता है। (काले द विश्वा भूतानि) कालमें ही उन भूत रहे हैं (काले चक्कः विपद्यति) कालमें भाव विशेष शितसे देखता है ॥ ६ ॥

(काळे मनः) काळमें मन, (काळे प्राणः) काळमें प्राण, और (काळे नाम समाहितं) काळमें नाम रहा है। (काळेन मागतेन) काळ मानेपर (इमाः सर्वाः प्रजाः) ये सब प्रकाएं (नम्दन्ति) मानंदित होती है ॥ ७ ॥

(कांक्षे तपः) कालमें तप होता है, (कांक्षे उचेष्ठं) कालमें उपेष्ठ रहता है, (कांक्षे ब्रह्म समाहितं ) कालमें संनि इक्ट्रा हुआ है, (कांकः ह सर्वस्य ईश्वरः) काल हो सबका ईश्वर है, (यः प्रजापतेः पिता जासीत्) के। प्रवापतिका पिता का ॥ ८॥

(तेन इचितं) उसने प्रेरित किया है, (तेन आतं) उससे उत्पन्न हुआ है, (तत् उ तिस्मन प्रतिष्ठितं) कह निःसंदेह उसमें रहा है। (कास्तः ह ब्रह्म भूत्वा) कास्त्र निःसंदेह ब्रह्म वनकर (परमिष्ठितं विभक्तिं) वरमेन्नीको वार्य करता है ॥ ९ ॥

(काळः प्रजा अञ्चलत ) बळने प्रवाएं निर्माण की हैं, (काळः अग्रे प्रजापति ) बाक्ने वहिते प्रवापति वनावा है, ( स्वयंभूः कृत्वपः काळात् ) स्वयंभू ब्रवप काळचे वना है, (काळात् तपः अजायत ) बाक्ने तप वना है ॥ १० ॥

कारके पन क्रम नगा है। बाक ही सनका कारण है। यह निमार करके मानना नोवन है स

# (५४) कालः।

### ( ऋषिः -- भृगुः । देवता -- काळः ।)

कालादापः सर्वमदन्कालाह्म तपो दिश्वः । कालेनोदैति वर्षः काले नि विश्वे पुनः ।। १ ।। कालेन वार्तः पत्रते कालेन प्रथिवी मृही । धौर्मेही काल आहिता ॥ २ ॥ २ ॥ कालो है मृतं मन्ये च पुत्रो अजनयत्पुरा । कालाहचः सर्वमदन्यश्वः कालाहेबायत ॥ ३ ॥ कालो युद्धं समैरयदेवेम्यो मागमधितम् । काले गैम्धर्वाप्तरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ४ ॥

कालेऽयमित्रा देवोऽथवी चाचि विष्ठतः।

इमं चे लोकं पर्मं चे लोकं पुण्यांत्र लोकान्विधृतीश्र पुण्याः। सवीलोकाने भिजित्य त्रक्षणा कालः स हैयते पर्मो स देवः

11 4 11 (800)

### ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥

#### ( 48 ) कालः।

अर्थ — ( कालात् आपः समभवन् ) कालसे जल उत्पन्न हुए हैं, (कालात् ब्रह्म तपः दिशः ) कालसे ज्ञान, तप और दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। (कालेन सूर्यः उद्ति ) कालसे सूर्य उदयको प्राप्त होता है, ( पुनः काले नि विदाते ) पुनः वह सूर्य कालमें ही प्रविष्ट होता है ॥ १॥

(काळेन वातः पथते ) कालसे वायु बहता है, (काळेन पृथिवी मही ) कालसे ही पृथिवी बडी हुई है । (काळे बी: मही आहिता ) कालमें ही बडी बी रही है ॥ २ ॥

(पुत्रः काळः ह भूतं भव्यं च) पुत्र काळने ही भूत और भविष्य (पुरा जनयम्) पहिले बनाये हैं, (काळात् ज्ञाचः समभवन्) कालसे ऋचाएं उत्पन्न हुई और ( काळात् यजुः अजायत ) काससे यजु उत्पन्न हुआ है ॥ ३॥

(कालः) कालने ही (अश्वितं यद्यं भागं) अक्षय यहमागको (देवेम्यः समैरयत्) देवोंके लिये प्रेरित किया है। (काल्के गम्धर्व-अप्सरसः) कालमें ही गम्धर्व और अप्सराएं हुई है। (काल्के लोकाः प्रातिष्ठिताः) कालमें सब लोक रहे हैं। ४॥

(काले अयं अक्तिरा देवः) काकर्ने यह अतिरा देव और (अधर्या ख अधि तिष्ठतः) और अधर्या अधिकाता होकर रहा है। (इसं ख लोकं परमं ख लोकं ) इस कोकंको और परम कोकंको तथा (पुण्यान् लोकान् ख) सन पुण्य कोकोंको और (पुण्याः विश्वतीः ख) पुण्य सर्यादाओंको तथा (सर्वान् लोकान् अभिजित्य) सारे लोगोंको जीतकर (परमः देवः कालः) परमदेव काल (ब्रह्मणा सः ईयते ) ब्रह्म-इन-के साथ सर्वत्र जाता है ॥ ५ ॥

#### ॥ यहां पष्ट अञ्चलक समात ॥

# (५५) रायस्योपप्राप्तिः।

(कविः - भूगः। देवता - वक्तिः।) रात्रिरात्रिमप्रयातं मर्न्तोऽश्वयिव तिष्ठते चासमस्मै । रायस्पोर्षेण समिषा मर्दनतो मा ते अग्ने प्रतिनेश्वा रिषाम 11 9 31 या ते वसोर्वात इषुंः सा ते एषा तया नी मुड । रायस्पोषेण समिषा मर्दन्तो मा ते अग्रे प्रतिवेश्वा रिषाम H F II सायंसीयं गृहपंतिनीं अप्रिः प्रातःप्रीतः सीमनुसस्यं द्वाता । वसीर्वसोर्वसुदानं एषि वयं त्वेन्थानास्तन्वं प्रयेम 11 3 11 प्रोतःप्रांतर्गृहपेतिनों अग्निः सायंसीयं सीमनसस्यं दाता । वसोर्वसोर्वसुदानं एधीन्धानास्त्वा शतंहिमा ऋषेम 11 8 H अपेशा दुग्धार्त्यस्य भूयासम् । अशादायात्रीयतेषे ठुद्राय नमी अप्रदे । सम्यः सभा में पाहि ये चं सम्याः संमासदंः 11 4 11 त्विमिन्द्रा पुरुद्द्व विश्वमायुर्व्येश्ववत् । अहरहर्वेलिमिचे हर्न्तोऽश्वायेव तिक्के शासपेदे॥६॥(४०३)

( ५५ ) रायस्पोषणाप्तिः।

अर्थ— ( राजिं राजिं अप्रयातं ) रात रातमें चहे हुए कहीं भी न जानेवाले ( असी तिष्ठते एन्न्याय ) इस अरे हुए घोडेको ( घासं इस अरन्तः ) वास देते हैं, उस तरह अमिके लिये छुद्ध इवि लानेवाले हम सब ( रायक्पोचेण इस सं मदन्तः ) धन और पुष्टिके तथा अवके साथ आनन्द करते हुए (ते प्रतिवेद्याः ) तेरे पड़ोशी हम, हे अमे ! (मा रिवाम ) कष्ट न भोगें ॥ १ ॥

(या ते वस्तोः वातः इषुः) जो तुझ वसानेवालेका वायुरूप बाण है (सा ते एवा) वह तेरा ही यह बाण है,

(तथा नः मृड) उससे हमें सुल दे ॥ • ॥ २॥

(सार्यं सार्यं) प्रति सार्वकाल (अग्निः नः गृहपतिः) अप्रि हमारा गृहपति होकर रहता है। वह (प्रातः प्रातः सीरान सीरान स्वारं क्यां कार्यं प्रति । वह (प्रताः वस्तुका वान देनेवाला हो, (स्वा इन्धानाः वयं) तुझे प्रवीप्त करनेवाले हम (तन्त्वं पुचेत्र ) अपने सरीरको पुष करेंगे ॥ ३॥

(प्रातः प्रातः) प्रत्येक प्रातःकालमें (आग्निः नः गृह्यतिः) अग्नि हमारा गृह्यति हुआ है, वह ( स्त्रायं सामें सौमनसङ्य दाता ) प्रत्येक सार्वकालमें उत्तम मनका दाता है। वह ( बस्तोः बस्तोः बस्तुदान प्राचि ) हमें प्रसेक क्तास वस्तुका दान देनेवाका हो, ( त्वा इन्यानाः शर्त हिमाः ऋषेम ) तुके प्रदेश करनेवाले हम सौ वर्ष कमूद होते रहेंचे ॥ ४ ॥

( दग्धीचस्य अ-एक्का भूयासं ) कले भवनाकेंद्रे पीछ में न होतं । ( सचादाय अवस्ति ) भवका भीकार करनेवाले अवके पति ( रुद्राय अग्रये समः ) खरूपी अपिके लिवे में नमस्कार करता हूं । ( सम्बाः में सभी पादि के समादे वोरव तू है, मेरी समादी रक्षा कर । ( ये च सम्बाः समास्त्रः ) को समामें वैक्ष्रेवाले समादव है वे भी समादी रक्षा कर । ( ये च सम्बाः समास्त्रः ) को समामें वैक्ष्रेवाले समादव है वे भी समादी रक्षा कर ॥ ५ ॥

हे इन्द्र ! ( स्थं पुरुष्कुरक्त ) त् बहुती द्वारा आर्थना करने नेपन हो । ( विश्वं आयुः न्यस्थुचत् ) तेरा ज्याक्ष चारी आंडु नोनें । ( अहः अहः वर्डि इत् ते हरन्तः ) श्रीतिदन तुसे विश्व आते हुए इन, हे अमे ! ( तिस्तें अञ्चार्य खोजी इंच ) उहरे कोडेका वास देते हैं कस तरह तुसे इन इवि देते हैं ॥ ६ ॥

८ (अवर्षे, मान्त्र, काण्ड १९)

### (५६) बुष्वप्रनाशनम्।

### ( ऋषिः — यमः । देवता — तुष्वप्रनाशनम् । )

| युमस्य लोकादच्या वेभूविय प्रमेदा मर्त्यान्त्र स्निधि धीरेः ।                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| प्काकिना सर्व यासि विद्वान्त्सम् मिर्मानो असुरस्य योनी                      | 11 8 11 |
| बुन्बस्त्वाम् विश्वचया अवस्यत्युरा राज्या जनितोरके अदि ।                    |         |
| त्रतेः सामेदमध्या वंभृविथ मिवरम्यो ह्रपर्मपुत्रहेमानः                       | 11 7 11 |
| षृष्टद्रावासुरेम्योऽधि देव।तुर्पावर्तत म <u>ष्टि</u> माने <u>मि</u> च्छन् । |         |
| तस्मे स्वप्नाय द्युराधिपत्थं त्रव <u>सिं</u> द्यासः स्विरानञ्चानाः          | 11 3 11 |
| नैतां विदुः पितरो नोत देवा येषां जल्पिश्वरस्यन्त्रेदम् ।                    |         |
| त्रिते स्वप्नेमद्युराप्त्ये नर् आदित्यासो वर्रुणेनानुशिष्टाः                | 11 8 11 |
| बस्ब क्रुरमर्भवन्त दुष्कृतोऽस्वप्नेन सुकृतः पुण्यमार्थः।                    |         |
| स्व मिदास पर्मेष बन्धुना तृष्यमानस्य मनुसोऽधि जिल्लिके                      | 11 4 11 |

#### (५१) दुष्वप्रनाशनम्।

अर्थ— ( समस्य क्वोकात् ) यमके लोक्स ( अध्या समृथिध ) त् इघर भागा है । ( धीरः प्रमदा मर्स्यान् प्र युनिस ) त् बुढिवान् ह्वेसे मनुष्यों को स्वप्नमें प्रयुक्त करता है । ( असुरस्य योनी ) प्राणमें रमनेवालेके स्थानमें (स्थ्यनं मिमानः ) स्वप्नको रचता हुआ (विद्वान् ) भानता हुआ (पक्तांकना सरधं यासि ) त् अकेलेके साथ समान रवपर वैठकर भाता है ॥ १॥

(विश्ववया बन्धः) पूर्ण शक्तिवाले बन्धनने (राज्याः जनितोः पुरा) रात्रीके उत्पन होनेके पूर्व (एके अद्वि) एक दिन (त्वा अप्रे अपद्यत्) दुसे प्रथम देसा था। हे (स्वप्त) स्वप्न! (ततः इदं अध्या वभूविध) वहांसे त् इधर बाबा है, (श्विवन्थ्यः रूपं अपगृहमानः) और वैशोंसे अपने रूपको त् छिपाता है ॥ २॥

( बृहद्वाचा महिमानं इच्छन् ) वडी गौवीवाला, अपना महत्व बाहता हुआ, स्वप्न ( असुरेश्यः देखान् अधि उपाचर्ततः ) अष्ठरीये देवेंके पास आया है । ( साः आमद्यानाः अयाखिद्यासः ) स्वर्गमें रहनेवाले तैतीय देवोने ( तसी सम्बाध आधिपत्यं द्युः ) उस स्वप्नके किये आधिपस्य दिवा है ॥ १ ॥

( यितरः पतां न बिदुः) पितर इस स्वप्नको जानते नहीं, ( उता न देवाः) और देव भी इस स्वप्नको जानते नहीं, ( येवां अस्पिः इसं अम्तरा वारति) जिनका वार्ताकाप इस स्वप्नके अन्दर चलता है। ( चळणेन असुशिष्टाः आसि-स्यासः नरः) वरुणने शिक्षित किये आदिस और मनुष्य (स्वप्नं आपसे जिते अद्धुः) स्वप्नको वसके पुत्र त्रितमें रखते हैं। [ वस्न पुत्र प्राणदे कारण स्वप्न होता है ऐसा मानते हैं। ] ॥ ४॥

(यस्य क्रं तुष्कृतः अध्यक्षरः) विदा स्वय्नके क्र्र प्रक्षको तुष्कर्म करनेवाले आपवर्म वाटते हैं और (सुकृतः - सास्वप्रेम मुख्यं आयुः) पुष्प कर्म करनेवाले स्वप्न न आनेवे पुष्पमव आयुक्ते भोगते हैं। (यद्भेष वर्ष्णुना स्वः मवस्वि) व्यम् वर्ष्णु परमात्वाके प्राच रहनेवे स्वर्गश्चका वावन्य मिलता है। तु स्वप्न (तथ्यमानस्य मनसः व्यक्ति अधिके) तथने- विकेष मनमें स्वया होता है ॥ ५ ॥



विष ते सबीः परिजाः पुरस्ताहिष स्वेप्न यो अधिपा इहा ते । युश्चस्विनी नो यश्चेसेह पाद्याराद् हिषेमिरपे याहि दूरम्

।। वं ॥ (अश्य)

# (५७) दुष्वमनाशनम्।

(ऋषः - यमः । देवता- दुष्वप्रनाश्चनम् ।

यथां कुलां यथां शुर्फ यथां संनयन्ति । एवा दुष्वप्त्यं सर्वमिष्ठेषे सं नेयामि ॥ १ ॥ सं राजांनो अगुः समृणान्यंगुः सं कुष्ठा अगुः सं कुला अगुः । समुसासु यदुष्वप्त्यं निर्धिष्ते दुष्वप्त्यं सुदाम ॥ २ ॥ देवांनां पत्तीनां गर्भे यमस्य कर् यो भुद्रः स्र्वप्त । स मम् यः पापस्तद् दिष्ते प्र हिण्यः । मा तृष्टानामिसि कृष्णश्रकुनेश्वस्य ॥ ३ ॥ तं त्वां खप्त तथा सं विश्व स त्वं खप्तार्थं इव कावमर्थं इव नीनाइव् । अनास्माकं देवपीयुं पियोकं वप यदसास्र दुष्वप्त्यं यद्वोष्ठ सर्व नो गृहे ॥ ४ ॥

अर्थ— हे स्वप्त ! (ते सर्वाः पुरस्तात् परिजाः विद्या) तेरे सव शांधी परिवर्धको स्व वानते हैं। (यः इह ते अधिपाः विद्या) जो यहां तेरा अधिपांत है, हम जानते हैं। (तः यदास्वितः ) हम वशस्विकंकी र् क्षे आरात् यदासा पाहि ) यहां समीपमें यशके साथ रक्षा कर । (हेवेभिः दूरं अप याहि ) शतुओंके साथ दूर वस्न वा ॥ ६॥

स्वय्न पुण्यकर्म करनेवालीको कष्ट नहीं देते । पापियोंको इनके कष्ट भोगने पहते हैं । अतः मनुष्य पुण्यकर्म करें और आनन्द प्रकृष्ण रहें ।

(५७) दुष्यप्रनाशनम्।

(यथा कलां) जैसे कलाको, (यथा द्वाफं) जैसे खरको तथा (यथा आणं संनयनित ) जैसे आनको दे देते हैं [ जैसे १६ वें भाग कलाको देते हैं, जैसे एक एक पांव चलकर मार्गको समाप्त करते हैं, जैसा आण बोका बोका देकर उच्चन हो जाते हैं ] वैसे ही (सर्थे दुक्यक्यं) सब दुष्ट खप्नको (अप्रिये सं नयामिस ) अप्रिय सनुकर है जाते हैं ॥ ९ ॥

(राजानः सं अगुः) राजे इक्ट्रे होकर सन्नुपर जाते हैं, जैवे ( जाणानि सं अगुः) कन मी इक्ट्रे होकर दूर होते हैं, (कुष्ठाः सं अगुः) कृष्ट रांग जैवे दूर होते हैं, (कुछाः सं अगुः) वन्त्रको कला इक्ट्रां होकर नैसी कार्ता है, वैस ( अआसु यद् दुष्वपन्यं ) हमें जो दुष्ट सप्न साता है वह ( दुष्वपन्यं ) दुष्ट सप्न ( द्विपते सं निः सुकान ) हैक करनेवालेके कपर भकेल देते हैं ॥ २ ॥

( देवानां परनीनां गर्भ ) हे देशेशकियों हे गर्भ ! हे ( यमस्य कर ) यमके हान ! हे सप्त ! ( या साहः ) की तेरा कल्याणका कल है ( सार माम ) नह भुक्षे प्राप्त हो । ( या पापः तत् क्रियते प्राष्ट्रिकाः ) को पापका, कान है नवाकी शत्रुपर सेवते हैं । ( त्याचां कृष्णशक्तिः मुखां मा मासि ) त् तृत्वतीका, काने पक्षीका मुखा नेसा सदस्यान सूचक कृष्ण । ३ ॥

दे सप्त ! (सं श्वा तथा सं विद्य ) वय तुम्र को इम पूर्णतया मानते हैं, (श्वं अभ्यः इय कार्य ) यू वांका वैद्या मारीरको हिलाकर भूतीको सटक देता है, ( अभ्यः इव मीमाई ) वेडा मेदा अपने उपर रचे वस्तुको के देता है, ( अभ्यः इव मीमाई ) वेडा मेदा अपने उपर रचे वस्तुको के देता है, ( अभ्यः स्वाक्ता के सुक्षा कार्य के विद्य कार्य है । अपने कार्य कार्

अनारमाकरवेदैवपीयुः वियोरुनिन्करिव प्रति मुश्रतास् । नवर्ष्ट्रिनर्यमया असाकं ततुः परि । दुब्बप्न्यं सर्वे द्विष्तते निर्देयामसि ।। ५ ॥ (७१७) (५८) यज्ञः। ( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - यक्षः, वहवी देवतास्त । ) ष्रतस्यं जतिः समना सदैवा संबत्सरं हविषां वर्षेयेन्ती । भोत्रं चर्श्वः प्राणीऽच्छिको नी अस्त्वच्छिका वयमार्युषो वर्षसः 11 8 11 उपासान्त्राणो द्वयताम् वयं त्राणं हेवामहे । वर्ची जग्राह पृथिब्यं १ न्तरिश्वं वर्चः सोमो बृहस्पतिविधत्ता 11 7 11 वर्षेसो द्यावीपृथिवी संग्रहणी बभूवथुर्वची गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चेरेम । युक्तं गावी गीर्पतिमूर्प तिष्ठनत्यायतीर्यश्ची गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम 11 3 11 वर्ज कुंजुब्दं स हि वॉ नुपाणो वर्मी सीव्यब्दं बहुला पृथ्वि । पूरं: कृणुष्वमार्यसीरबृष्टा मा वै: सुस्रोत्रमसो देहता तम् 11 8 11 युद्धस्य चथुः प्रभृतिर्भुखं च वाचा श्रोत्रेण मनेसा जुहोमि । . इमं यज्ञं वितर्तं विश्वकर्मणा देवा यन्त समनस्यमानाः 11 4 11

अर्थ— ( अनासाकः देवपीयुः पियारः) जो इमारा नहीं, जो देवीका निंदक है, दोव गुक्त है वह ( तत् निष्कं इव प्रति मुश्चतां ) वस खप्नफलको हारके समान पहने । ( नच-भरत्नीन् अपमयाः ) नी हाथ परे इट जा । ( अस्माकं ततः परि ) इमारे दुष्ट खप्न वससे परे कांग । ( सर्वे दुष्वप्मयं द्विषते निर्देशामिल ) स्व दुष्ट स्वप्न हम उसपर बालते हैं जो इमारा द्वेव करता है ॥ ५ ॥

(५८) यहः।

(समना सदेवा) मन लगाकर दैवी शक्तिमें के साथ ( घृतस्य जूतिः) शिकी अविच्छित्र गति ( हविचा संघश्सरं सर्घयन्ती ) इविसे संवत्सरको बढाती है। (नः ओत्रं सक्षुः प्राणः अच्छितः अस्तु ) इमारी कान, कांस और प्राण में शक्तिमा अविच्छित रहें, ( आयुषः वर्षसः वयं अच्छिताः ) आयु और तेजसे इम अविच्छित हों॥ १॥

(प्राणः सस्मान् उपह्रयतां ) प्राण हमें बुकावे, (वयं प्राणं उपह्वामहे ) हम प्राणको बुलावें । (पृथिवी वर्षः क्षेत्रमह ) पृथिवीने तेत्र प्रहण किया है । 'अन्तरिक्षं वर्षः ) अन्तरिक्षने तेत्र प्रहण किया है, (सोमः बृह्स्पतिः विश्वता ) सोम और बृहस्पति तेत्र धारण करते हैं ॥ २॥

(शावापृथियी) यु और पृथियी (वर्षेसः संग्रहणी सभूवथुः) तेजका संग्रह करनेवाले हुए हैं। (वर्षः गृही रिवार् पृथियीं मसु संचरेम) तेजका लेकर हम पृथियीपर संचार करेंगे। (श्वासं गोपति गावः उपतिष्ठन्ति) वशस्वी गोके स्वामीके पास गोवें आती हैं। (श्वाः शृहीस्वा आयतीः) वश लेकर आनेवाकी गौजीको (शृहीस्वा) केकर हम (पृथियीं ससु संचरेम) पृथिनीपर चूनेंगे॥३॥

(वर्ष कुणुष्वं) गोशाला बनाओ, (सः हि सः वृंपाणः) वही तुन्हारे मानवीका दूम पीनेका स्थान हो। (सर्मा सीक्यध्यं) क्व संकिर तैयार करो, वे (संदुक्ता पृथ्नि) वहुत हों और वंदे भी हों। (संखुष्टा पुरः भायसीः कुणुष्टा धंयं) शत्रुके भाषीन न होनेवाले किलोके नगर लोहेके बनावो। (यः समसः भा सुसीत्) तुम्हारे पात्र व चूहें, (संखुष्टा ) उपको सुरव बनाको ॥ ४॥

( यबस्य बश्चः मुक्तं म मृतिः ब ) यहाँ राष्ट्र और मुब विशेष भरण पोषण करनेवाले हैं। (बाबा क्षेत्रेक समस्ता खुदोसि) वाणीसे, कानीस और समसे में बाहुति यहमें डाकता हूं। (बिश्व-क्षरीका हमें वितर्त वहां) विश्वकानि कैमावे हुए इस यहाँ पास (सुमनस्ममानाः देवाः सम्तु ) उत्तम मनवाके देव बावें ॥ ५॥ ये देवानामृत्विजो ये च यहिया येग्यो इब्बं कियते मायवेरीस । इमं युक्कं सह पत्नीभिरेत्य बार्वन्तो देवास्तिविषा मोदयन्ताम् 11 4 11 (was) (५९) यज्ञः। ( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- अग्रिः । ) त्वमंग्रे व्रवपा असि देव आ मत्येष्वा। त्वं यञ्जेष्वी क्यंः 11 8 11 यद्वी व्यं प्रमिनामं त्रतानि विदुषी देवा अविदुष्टरासः । अभिष्टद्विश्वादा पूर्णातु विद्वान्स्सोर्मस्य यो ब्रोब्सणाँ अविवेश्व 11 8 11 आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्रवीम तद्नुप्रवीद्वम् । अग्निविद्वान्त्स यंजात्स इद्घोता सोऽ प्रवरान्त्स ऋतुन्केलपयाति 11 3 11 (894) (६०) अङ्गानि। ( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वाक्, अङ्गानि च ।) वार्षा आसमसोः प्राणश्रश्चरक्ष्णोः भोत्रं कर्णयोः । अपीलिताः केंगा अभीणा दन्ता बहु बाह्योर्बलेम् 11 9 11 कुर्वेराजो जङ्वयोर्ज्वः पादयोः । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वोत्यान्त्रियुद्यः ॥ २ ॥ (४२८)

हे अमे! हे देव! (त्वं मत्यें बु व्यतपा अस्ति) तू मर्खीमें हमारे व्रतीका रश्चक है। (यक्के पुत्वं ईक्यः) तू वहीं के स्तुतिके योग्य है॥ १॥

हे (देवाः) हे देवो ! (यत् वयं विदुवां व जतानि प्रमिनाम ) यदि इमने आप विद्वानों है कोई जत तो है होंगे, (अविदुष्टराखः) न जानते हुए तोडे होंगे, (तत् विश्वादा अग्निः) तो उसको यन खानेवाला अग्नि (पृष्णातु) पूर्ण करे, (स्रोमस्य यः विद्वान् आञ्चान् आविवेदा) सीमको जाननेवाला जो जाझागोमें जाकर वैद्वता है, वह उस दोषको पूर्ण करे ॥ २ ॥

(देशानां पन्थां अपि झा झगम्म) इस देवोंके मार्गवर आ गये हैं। (यस शक्तवाम) विद इस समूर्व हुए ती (सस् अजु प्रवोद्धं) उसकी आंग ले जानेके किये यरन करेंगे। (स विद्वान सिद्धाः) वह झानी अभि, (स वजान्) वह पूजा करे, (सा इस होता) वह निःसंदेह इवन करता है, (सा सम्बराज्) वह वहांके और (सा सामूज्य कर्पन वाति) वह अतुषोंके सामध्येवान बनाता है।। ३॥

(६० / अझानि ।
(मे आसन् वाक् ) मेरे मुक्तें उत्तम वाक् शक्त रहे, (मद्द्राः प्रापः) मेरे नाक्तें आज रहे, (सद्द्र्योः प्राप्तः)
मेरे आंक्षोंने उत्तम रहि रहे, (कर्षयोः भोतं ) मेरे कानोंने उत्तम अवन सक्ति रहे, (केशाः अवस्तिहाः) मेरे बात वेत न हों, (वृश्ताः -मशोक्षाः) मेरे दात मित्र न रहें, न निर कान, (बाह्रोः बहु बक्तं ) मेरे वाह्रवेते व्या का रहें, (क्रांताः ओक्षः) मेरे वाह्रवेते व्या का रहें, (क्रांताः ओक्षः) मेरे वाह्रवेते व्या क्रांताः मित्रव्या अरिक्षानि । मेरे सन व्यवस्त नीरोग हों, (ज्ञात्का अविद्यानि । मेरे सन व्यवस्त नीरोग हों, (ज्ञात्का क्रांताः हों स १-३६॥

अर्थ— ( ये देशानां ऋत्यिजः) जो देवों के ऋत्यिज हैं, (ये च यहियाः) जो पूजनीर हैं, (बेक्यः आगचेषं इडयं क्रियते) जिनके लिये स्वीकार करने योग्य इन्य दिया जाता है, (इसं यहं पत्नी जिः सद व्ह्य) इस यहकी पत्नियों के साथ आकर (याचन्तः देशाः) जितने देव हैं वे सव (तिविचा माव्यन्तां) दिवसे तृप्त हैं। त ६ म (५९) यहः।

, ,

# (६१) पूर्णायुः।

( ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- ब्रह्मणस्पतिः ।)

कुन्स्तुन्ना मे सहे दुतः सर्वेमायुरशीय । स्योनं में सीद पुरुः पूणख पर्वमानः खर्गे ॥१॥ (४१९)

(६२) सर्ववियत्वम् ।

( क्रांपः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्मणस्पातिः । )

श्चियं मा कुन देवेन श्चियं राजस मा कुन्न । श्चियं सर्वेस्य पश्यंत जुत शूद्र जुतार्थे ।। १ ।। (४१०)

(६३) आयुर्वर्धनम्।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः । )

उचिष्ठ महाणस्पते देवान्यक्षेनं बोधय । आर्युः प्राणं प्रुजां पुश्चन्कीर्ति यर्जमानं च वर्धय ॥१॥ (८३०)

# (६४) दीर्घायुत्वम्।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — अग्निः । )

अमें सिमधुमाद्दिष मृहते जातवेदिसे । स में श्रद्धां च मेघां च जातवेदाः प्र यंच्छतु ॥ १ ॥ इन्मेनं त्वा जातवेदः सिमधां वर्धयामसि । तथा त्वमुसानवंधय प्रजयां च धनेन च ॥ २ ॥ यदंमे यानि कानि चिदा ते दार्कणि दुष्मसि । सर्वे तदंस्तु में श्विवं तज्जंबस्व यविष्ठय ॥ ३ ॥ एतास्ते अमे सिमधुस्त्विदः सिमद्भेव । आयुर्सासु वेद्यमृत्त्वमांचार्याय ॥ ४ ॥ ४॥ (४३५)

(६१) पूर्णायुः।

अर्थ — ( मे तन् सम्बा ) मेरा शरीर मोटा ताजा हो, (दतः सहे ) शत्रुओंका में पराभव कहंगा, मुझे दवानेवालेको में अपने बामर्थ्यसे दूर करता हूं। ( सर्चे आयुः अशिय ) में पूर्ण आयुको प्राप्त कहंगा ( मे स्थोनं सीद ) मेरे सुखरायी स्थानपर बैठ, ( पुरुः पूणस्व ) अपने आपको परिपूर्ण कर, ( पश्चमानः स्वर्गे ) पवित्र होता हुआ सुखपूर्ण स्थानमें रहूंगा ॥१॥ ( ६२ ) सर्विप्रयस्य ।

(देवेषु मा प्रियं छणु) देवोमें मुझे प्रिय बना, (राजसु मा प्रियं छणु) राजाओं में मुझे प्रिय कर, (सर्वस्य पद्यतः प्रियं) सब देवनेके लिये में प्रिय बनू (उत शुद्धे उत आर्थे) चाहे बह शूद्र हो चाहे आर्थे हो ॥ १ ॥ (६३) आर्थ्यर्थकम् ।

हे (ब्रह्मणस्पते ) शानके खामिन् (उत्तिष्ठ ) उठ, (यज्ञेन देवान् बोधय ) यज्ञसे देवींकी समझा दो । आयु, श्राण, प्रज्ञा, पद्य, कीर्तिकी तथा यश्रमानकी (वर्षय ) बढाओ ॥ १ ॥

(६४) दीर्घायुत्वम्।

है अमे ! ( बृहते जातवेदसे ) वढं जातवेदके लिये ( समिश्रं माहार्षे ) समिशा काया हूं, ( सः जातवेदाः ) वह बातवेदा ( मे अर्जा स मेश्रां स प्र यच्छतु ) मुक्ते अदा और मेशा देवे ॥ १ ॥

जातचेदाः - जिससे वेद हुए। परमारमा, अप्ति।

हे कातवेद ! (इध्मेन समिधा स्वा चर्धयामि ) जलनेवामी समिधासे में तुसे बढाता हूं। (तथा स्वं अस्मान् ) वैसा तुहमें (प्रजया च धनेन च वर्धय ) प्रजा और घनसे बढा ॥ २ ॥

है अमे ( याति कानि चित् ) को कोई ( दाकणि ) कक्षत्रेग (ते आ दश्मिस ) तेरे किये इम काकर काकते हैं, इ यिष्ठिय ! तत् जुलस्य ) हे तुकल अमे ! उसका त्येवन कर। (तत् सर्वे मे शिवं अस्तु ) यह सब नेरे किये कम्याणंकारी हों ॥ १ ॥

ं दे अपे ! ( एताः तें संविधः ) ये तेरे किये स्थियाएं हैं, ( त्यं हुद्धः ) तू प्रशीत होकर ( समित् शव ) तेकस्थी ही । ( कसासु मायुः घेहि ) हों भावुष्य दे भीर ( आखार्याय मसृतत्यं ) आयार्यकं किये मगरप्य दे ॥ ४ ॥

```
(६५) अवनम्।
```

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — जातवेदा सूर्यक्य ।

इरिं सुपूर्णो दिवमारुहोऽर्चिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतेन्तम् । अव तां जेहि इरसा जातवेदोऽविभयदुमोऽर्चिषा दिवमा रोह सर्य

H S II

#### (६६) असुरक्षयणम्।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — जातवेदाः स्याँ वज्रश्च । )

अयोजाला असुरा माबिनोऽयुस्मधैः पार्श्वरङ्किनो ये चर्रन्ति ।

तांस्तें रन्धयामि हरसा जातवेदः सहस्रंऋष्टिः सपनांन्यमुणन्यां हि वर्षः ।। १ ॥ (४१७)

# (६७) दीर्घायुत्वम्।

( ऋषिः - महा। देवता - वर्षः । )

पश्चेम श्रारदेः श्रातम् ॥ १॥ जीवेम श्रारदेः श्रातम् ॥ १॥ वृष्ट्येम श्रारदेः श्रातम् ॥ १॥ रोहेम श्रारदेः श्रातम् ॥ ४॥ पूर्वेम श्रारदेः श्रातम् ॥ ५॥ मवेम श्रारदेः श्रातम् ॥ ६॥ भूयेम श्रारदेः श्रातम् ॥ ७॥ भूयेसीः श्रारदेः श्रातम् ॥ ८॥ (४४५)

(६८) वेदोक्तं कर्म।

( ऋषिः - ब्रह्मा। देवता - कर्म। )

# अब्यसम् व्यचेसम् विकं वि व्यक्ति मायया । ताम्यामुद्धृत्य वेद्रम्य कमीणि कण्महे ॥ १ ॥ (१४६)

#### (६५) अवनम्।

अर्थ — (हिरः सुपर्णः ) दुःखाँका हरण करनेवाला उत्तम किरणवाला सूर्य (विश्वं आठह् ) युक्तोक पर काक्ष्र हुका है। (विश्वं उत्पत्तन्तं त्वा) युलोक पर कढते समय तुझे (ये विष्तानित ) को हानि पहुंचाते हैं, हे ( आतवेदः ) अमे ! (तान् हरसा अव जहिं) उनको अपने ज्वाकासे मार गिरा दे ! हे सूर्य ! (अविश्यत् ) न करता हुआ (उद्धः ) उम्र होक्र (अर्थिया विश्वं आ रोह् ) तेजसे युलोक पर चढ ॥ १ ॥

(६६) असुरक्षयणम्।

( अयोजालाः ) लोहेका बाल लेकर को आते हैं, ( माथिनः असुराः ) को कपटी असर ( अयक्षयैः पासैः अद्भिनः ये करन्ति ) लोहेके पास हाथमें लेकर बलते हैं। हे (जातवेदः ) अमे ! (ताब् ते हरसा रम्यकामि) उनको में तेरे तेजसे विनष्ट करता हूं। त् सहस्त-ऋष्टिः संद्धः ) सहस्र नोक्नाला बज्ज वन वर (सपरमाब् असुवन् पाहि ) शतुओंका नाश करता हुआ हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥

(६७) दीर्घायुत्वम्।

हम थी वर्ष देखें ॥ १ ॥ हम शी वर्ष कीवें ॥ २ ॥ हम शो वर्ष झान केते रहें ॥ ३ ॥ हम शी वर्ष बढते रहें ॥ ४ ॥ इस शी वर्ष प्रष्ट होते रहें ॥ ५ ॥ हम शी वर्ष अच्छी तरह रहें ॥ ५ ॥ हम सी वर्ष समते रहें ॥ ७ ॥ शी वर्षों में शिक्श शीर्ष ॥ ४ ॥

(६८) वेदोक्तं कर्म । (अध्यक्तः च) अन्यापक और (अध्यक्तः च) न्यापक (विश्वं मायया विश्वामि) क्ष्मि क्रमक्ताचे में काता है। (ताज्यां वेदं उज्रुत्य) उन योगोंचे वेदकी उज्जक्त (अध्यक्तांचि क्रमहें) क्रमेंको इस करते हैं॥ १ ॥

बढ़े और छोटे छंबूँकेंको में चावीचे बोकता हूं। दोनों शर्वीचे वेदकी वाहर निकासता हूं। उस वेदकी देवकर इस व्यक्तिक

'क्ले हैं।

#### (६९) आपः।

( ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — भाषः । )

मीया स्व बीश्यासं सर्वमार्युजीश्यासम् ॥१॥ उपजीया स्थोपं जीश्यासं सर्वमार्युजीश्यासम् ॥२॥ स्व सं जीश्यासं सर्वमार्युजीश्यासम् ॥४॥ जीवला स्व जीश्यासं सर्वमार्युजीश्यासम् ॥४॥ (७०) पूर्णायुः।

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - इन्द्रसूर्यादयः । )

इन्द्र जीव सर्व जीव देवा जीवां जीव्यासमुहम् । सर्वेमायुर्जीव्यासम् ।। १ ॥ (४४१)

(७१) वेदमाता।

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - गायत्री ।)

-स्तुता मर्या वर्दा वेद<u>मा</u>ता प्र चोदयन्तां पावमानी हिजानीम् ।

बाद्दः प्राणं प्रजां पुद्धं कीर्ति द्रविणं नक्षवर्षेसम् । मधौ दत्वा त्रेजत नकालोकम् ।। १ ।। (४५२)

(७२) परमात्मा।

(ऋषिः — भृग्वक्तिरा ब्रह्मा । देवता — परमात्मा देवास्य । )

यस्मारकोषादुदर्भराम् वेदं तस्मिम्नन्तरवं दच्म एनम्।

कृतमिष्टं प्रबंणो वीर्वेणि तेने मा देवास्तर्पसावतेह

11 ? 11 (843)

॥ इति सप्तमोऽज्ञवाकः ॥ ७ ॥ ॥ इत्येकोनविंदां काण्डं समाप्तम् ॥

(६९) आपः।

अर्थ — (जीवाः स्थ) तुम जीवनवाले हैं, (जीव्यासं, सर्वे आयुः जीव्यासं) में जीवूं, में सब आयुत्तक जीवूं॥ १॥ (उपजीवाः स्थ) तुम जीवनवाले हो, (उप जीव्यासं) में जीवूं, सब आयुत्तक जीवूं॥ २॥ (संजीवाः स्था) तुम जीवनवाले हो, में उत्तम जीवनवाल बन्नं, सब आयुत्तक जीवूं॥ १॥ (जीव्यलाः स्था) तुम जीवन युक्त हो, में जीवूं, सब आयुत्तक में जीवूं॥ ४॥

(७०) पूर्णायुः। देश्यः! (जीवः) जीवो ! देस्यं (जीवः) जीवो, (देवाः जीवाः) देदेवो ! जीते रहो। (अहं जीव्यासं) में बीवुं। (सर्वे आयुः जीव्यासं) सब भागुतक जीवेत रहुं॥ १॥

(७१) वेदमाता।

( मया यरदा वेदमाता स्तुता) मैंने नेदमाताकी स्तुति की, वह नेदमाता ( क्रिजामां म खोदयन्ती ) द्विजीकी प्रेरणा देनेवाली और (पादमानी ) पवित्र करनेवाली है, अश्वु, प्राण, प्रका, पद्य, कीर्ति, यन, ज्ञान, तेज ( मह्य दश्या ) सुसे देकर ( प्रकासोकं ज्ञात ) प्रस्लोक्को जाओ श १ ॥

(७१) परमास्मा।

(यसात् कोशात्) विष संदुक्ते (वेदं उद्याराम) वेदको हमने निकाला (तिहमन् अन्तः) उसीमें (यसं अवद्धान) इस वेदको हम पुनः रखते हैं। (ब्रह्मणः वीर्येण इसं कृतं) ज्ञानके वीर्येक्षे को कर्म करना था वह किया। (तेम तपसा ' उस तपसे (देवाः हह अवतः) देव यहां हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

॥ य**दां सर्वम मनुवाक समार्व ॥** ॥ **यहां १९ वो काण्ड समार्व इया** ॥

# अथ वं वे द

खुकोब मान्य विंशं काण्डम् ।

ळेखक

पं. भीपाद दामोद्र सातवलेकर अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

स्वाध्याय – मण्डल, पारडी

वंबत् २०१७, शक १८८२, सम १९६०

```
कीपाद साध्यकेकर, वी. ए.,
  विवास-जेक्क,
केरक- ' स्वाध्याय-वेदक ( पार्की ) '
कारकी [ जि. स्रत ]
बोक १८८२, खंबत् २०१७, ई. स. १९६०
```

सम्बद्ध सीपाद सातवकेकर, वी. ए., श्वारत सम्बद्धन, स्वाप्याय-मंडक, श्रोस्ट- 'स्वाप्याय-मंडक ( पारवी ) ' पारवी [ श्वि. सूरत ]



# अथर्ववेदका स्वाध्याय। र्विशं काण्डकः।

# अथर्ववेदमें इन्द्र देवताका वर्णन

| อาจาร์ติเ | समें इन्द्र देवताके मंत्र इप | G 200 E            | 9•        | अथवी                         | ,   |    |
|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----|----|
|           |                              | a me a —           | 11        | त्रद्धा भृरवंगिरास           | į   |    |
| प्रथम का  |                              |                    |           | त्रद्धाः भृग्वंगिराध         |     |    |
| da        | ऋषि                          | <b>मंत्रसंख्या</b> | 98        |                              | •   |    |
| २         | <b>अथ</b> वी                 | 1                  | 94        | અથર્વા                       | \$  |    |
| v         | <b>चातनः</b>                 | 3                  | 9 \$      | अथर्वा                       | •   |    |
| •         | <b>अथ</b> र्वा               | 3                  | 15        | <b>विश्वः</b>                | \$  |    |
| 15        | चातनः                        | 1                  | 30        | <del>थ</del> थर्वा           | 7   |    |
| 15        | वद्या                        | 9                  | 33        | नद्या                        | 2   | 26 |
| ₹•        | अथर्वा                       | ٩                  | चतुर्थ का | 28                           |     |    |
| 29        | अथर्वा                       | ¥                  | ¥         | अथर्वा                       | 1   |    |
| २६        | नद्या                        | 1                  | 11        | मृ <b>ग्वंगिर</b> ाः         | 12  |    |
| 34        | अथर्वा                       | 9 29               | २२        | वसिष्ठः अवनी वा              | v   |    |
| द्वितीय प | TOP                          |                    | 28        | <b>भृगारः</b>                | •   | 20 |
| 4         | मृशुरा <b>थर्व</b> णः        | v                  | पश्चम का  | वर                           |     |    |
| 92        | भरद्वाबः                     | 1                  | 3         | <b>बृह</b> हिबोऽ <b>थव</b> ी | •   |    |
| २७        | स्विककः                      | 1                  | 6         | अथर्ग                        | 4   |    |
| 25        | अथर्वा                       | 9                  | 93        | <b>GOQ</b> :                 | 93  |    |
| . 34      | पतिवेदनः                     | 1 88               | 28        | <b>अवर्</b> ग                | 9   |    |
| वतीय क    |                              |                    | 34        | नद्या                        | -3  | 48 |
| 9         | अवर्ग                        | ¥                  | बन्द काव  | •                            |     |    |
| •         | અથર્વા                       | 3                  | - 4       | <b>અ</b> થર્વો               | •   |    |
| •         | व्यवर्ग                      | *                  | 11        | बाटिडायनः                    | •   |    |
| Ì         | વવર્ષ                        | 1                  | ¥•        | अवर्ष                        | •   |    |
| 6,        | <b>अ</b> थवी                 | 1                  | 46        | બવર્ય                        | , ♥ |    |
| - 1       | the c                        |                    |           |                              |     |    |

#### मधर्ववेदका स्वाध्याय ।

| 54      | व्यवी               | 1                        |        | 9•            | बाबिष्ठः                   | \$     |    |
|---------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------|--------|----|
| 44      | વ્યવા               | 3                        |        | 13            | <b>अ</b> प्रतिर् <b>यः</b> | 11     |    |
| 50      | वायर्ग              | 3                        |        | 94            | अथर्व                      | ¥      |    |
| wy      | <b>चंत्रम्यः</b>    | 3                        |        | ••            | ं <b>नहा</b> ।             | 1      | 20 |
| 43      | मधः                 | ą                        |        | विद्य काण्य   | 2                          |        |    |
| 58      | अपनी                | ą                        |        | • •           | विश्वामित्रः               | •      |    |
| 36      | <b>अथ</b> री        | Ę                        |        | ર             | गृत्समदः                   | 9      |    |
| 55      | <b>ગવ</b> ર્વા      | ą                        |        |               | इरिम्बिठिः                 | 93     |    |
| 103     | उच्छोचनः            | ą                        |        | ' <b>£</b>    | विश्वामित्रः               | 9      |    |
| 908     | प्रशेषनः            | 3                        | 15     | ٠,٠           | युक्काः ३, विश्वामित्रः १  | Α,     |    |
| चसम का  | वर                  |                          |        | 6             | भरद्वाबः १, इस्सः १,       |        |    |
| 92      | शोनकः               | 3                        |        |               | विश्वामित्रः १             | 3      |    |
| २४      | मद्गा               | 1                        |        | 9             | नोधाः २, मध्यातिधिः २      | ¥      |    |
| 39      | <b>मृज्वं</b> गिराः | 1                        |        | 9•            | मेध्यातिथिः                | ٠<br>٦ |    |
| ¥¥      | प्रस्कवः            | 9                        |        | 99            | विश्वामित्रः               | 11     |    |
| 40      | अंगिराः             | •                        |        | 13            | विषष्ठः ६, अत्रिः १        | •      |    |
| 49      | <b>अंगिराः</b>      | 9                        |        | 93            | वामदेवः १, गोतमः १, फुरसः  | ۹.     |    |
| 48      | मृगुः               | 1                        |        |               | विश्वामित्रः १             | "<br>¥ |    |
| 44      | मृगुः               | 9                        |        | 14            | सौभरिः                     | ¥      |    |
| 40      | कीरुपथिः            | 3                        |        | 94            | गोतमः                      |        |    |
| ७२      | अथर्वा              | <b>₹</b>                 |        | 90            | कृष्णः ११, वसिष्ठः १       | 92     |    |
| ve      | <b>अथर्वा</b>       | 3                        |        | 16            | मेधातिथिः प्रियमध्य ३,     | 11     |    |
| 43      | <b>म्</b> गुः       | २                        |        | 10            | वासेष्ठः १                 | •      |    |
| 46      | अवर्ग               | 1                        |        | 15            | विश्वामित्रः               | •      |    |
| 51      | अथर्वा              | • 1                      |        | 20            | विश्वामित्रः ४, गृत्समदः ३ | -      |    |
| 43      | अथर्वा              | 9                        |        | 29            | सुरुष:                     | 11     |    |
| 43      | <b>अग्वं</b> गिराः  | 1 1                      |        | 22            | त्रिशोकः ३, त्रियमेभः ३    | Ę      |    |
| 50      | भयर्वा              | 6                        |        | ₹ <b>-</b> ₹¥ | विश्वामित्रः               | 96     |    |
| 96      | <b>અથ</b> ર્યો      | ٩                        |        | २५            | गोतमः ६, अष्टकः १          | •      |    |
| 99•     | स्गुः               | ३                        |        | 26            | शुनःशेषः ३, मधुच्छन्दाः ३  | •      |    |
| , 990   | <b>अथवी</b> गिराः   | <u> </u>                 | 88     | 24-85         | गोषूक्सश्वस् किनौ          | 94     |    |
| भष्टम क | विष                 |                          |        | 30-37         | वरः सर्वहरिर्वा            | 93     |    |
| ٧       | चातनः               | <b>१</b> ५               |        | 41            | 9E2:                       | 3      |    |
| 4       | <b>भृग्वंगिराः</b>  | 48                       | 86     | źx            | गृत्समदः                   | 16     |    |
|         |                     | काण्डतक इम्बर्क मंत्र नह | शिहें। | 34            | नोषा ( भरद्वाषः )          | 36     |    |
| एकोमरि  | वंश काव्य           |                          |        | 14            | अरदातः                     | 11     |    |
| 4       | <b>अथवीविराः</b>    | 3                        |        | 30            | <b>वसिष्ठः</b>             | 23     |    |
|         |                     |                          |        |               |                            |        |    |

# रन्त्र देवसंस्था वर्णन ।

| #. M. | 2 |
|-------|---|
| 17    |   |

| 16           | इरिन्निठि ३, मधुच्छन्दाः ३     | 4         | ve         | <b>बदु</b> कः              | 6      |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------|
| 35           | मधुक्तान्द्राः १,              |           | 99         | वामदेवः                    | 4      |
|              | गोषुक्रसम्किनी ४               | 4         | 96         | शंयुः                      | ŧ      |
| ¥•           | मधुच्छन्दाः                    | 3         | 45         | वसिष्ठः शक्तिर्वा          | 2      |
| ٧٩           | गोतमः                          | 3         | 6.         | <b>शं</b> युः              | 8      |
| ४२           | <b>इव्स्तु</b> तिः             | 3         | <b>د</b> ٩ | पुरुद्दन्य।                | 2      |
| *3           | त्रियोकः                       | 3         | ८२         | वसिष्ठः                    | 2      |
| **           | इरिम्बिठिः                     | 3         | 63         | शंयुः                      | 3      |
| 84           | शुनःशेपो देवरातः               | 3         | CY         | मधुच्छंदाः                 | •      |
| *6           | <b>इरिस्थितिः</b>              | 3         | ۷۶         | प्रगायः २, मेध्याति विः २  | ¥      |
| 80           | युकक्षः ३, इरिन्बिठः ३,        | ·         | < E        | विश्वामित्रः               | 1      |
|              | मधुच्छन्दाः ६                  | 92        | ۷۵         | वसिष्ठः                    | •      |
| 40           | मेध्यातिथिः                    | 2         | 63         | कृष्ण:                     | 11     |
| 49           | श्रस्कण्यः २, पुष्टिगुः २      | ¥         | 53         | भियमेषः १२, पुरुद्दन्मा ९  | 29     |
| 42-43        | मेध्यातिथिः                    | •         | <b>5</b> 3 | प्रगाय ३, देवजामयः ५       | 6      |
| 48-44        | रेम:                           | Ę         | 58         | कृष्ण:                     | 33     |
| 46           | गोतमः                          | è         | 44         | गृरसमदः १, द्ववाः वैश्ववनः | f A    |
| 40           | मधुच्छन्दाः ३, विश्वामित्रः ४, |           | <b>९</b> ६ | पूरणः                      | 4      |
| , ,          | गृत्समदः ३, मेध्यातिषः ६       | 15        | 30         | <b>क</b> लिः               | \$     |
| 10.4         |                                |           | 96         | शंयुः                      | 3      |
| 46           | नुमेधः २, जमदिन्नः २           | *         | 99         | मे ध्यातिथिः               | 3      |
| 49           | मेध्यातियिः २, विश्वष्टः २     | ¥         | 9 • •      | तृमेषः                     | 3      |
| 4.           | युक्कः युतकक्षी वा ३,          |           | 1•9        | मेध्यातिथिः                | \$     |
|              | मधुच्छन्दाः ३                  | •         | 908        | मेच्यातिथिः २, नृमेधः २    | ¥      |
| 69           | गोषूक्सश्रस्किनो               | •         | 9 • 4      | नृमेषः १, पुरुद्दन्म। २    | 4      |
| ६२           | बीमरि ४, नृमेधः ३,             | •-        | 3-5        | गोषुक्समस्भिनी             | \$     |
|              | गोषूक्सश्वस्किनो ३             | 90        | 9.0        | वत्यः ३, वृहिद्यः १०, प्रस | : २ १५ |
| £\$          | भुवनः साधनो वा, ३ मरद्वाज      |           | 1.6        | नृमेषः                     | 3      |
|              | गोतमः ३, पर्वतः ३              | •         | 1.5        | गोतमः                      | \$     |
| 6.8          | तृमेषः ३, विश्वमनाः ३          | •         | 11-        | भुतब्धः द्वब्दो वा         | 1      |
| 44-44        | विश्वमनाः                      | é         | 999        | पर्वतः                     | 3      |
| Ęv           | पबच्छेपः ३, गृत्समदः ४         | •         | 992        | युद्धः                     | \$     |
| <b>46-03</b> | मधुच्छन्दाः                    | <b>6.</b> | 113        | भर्गः                      | 3      |
| 4            | <b>परुष्</b> यः                | \$        | 998        | <b>बौम</b> रिः             | 3      |
| ७३           | वशिष्ठः ३, वद्यकः ३            | Ę         | 114        | बरखः                       | 1      |
| 44           | <b>श्चनः</b> सेपः              | •         | 119        | मे <b>ष्यातिबिः</b>        | 3      |
| wig          | <b>पर्व्या</b> ः               | ş         | 110        | गिक्ष:                     | 3      |

| 134 . | मर्माः २, बेध्यातिथिः २   | ¥           |
|-------|---------------------------|-------------|
| 115   | बाबुः १, श्रृष्टिगुः १    | 2           |
| 120   | वेगतिथिः                  | •           |
| 181   | <b>वसिष्ठः</b>            | २           |
| 123   | शुनःश्चेपः                | 1           |
| 488   | बामदेवः ३, भुवनः ३        | Ę           |
| 184   | <b>सुका</b> ंतिः          | 4           |
| 986   | वृषाकपिरिन्द्राणी च       | 23          |
| 150   | बुधः १, तिरश्चिरां भरसो ५ |             |
|       | युतानो वा सुरुक्षः ३      | \$          |
| 116   | बत्धः                     | 3           |
|       |                           | <b>F100</b> |

काण्डोंमें इन्हें बर्णनके ये मंत्र हैं---व्यय काण्डमें १२ संत्र दितीन काण्डमें ११ मंत्र तृतीय डाण्डमें २८ मंत्र चत्र्यं काण्डमं २७ संज पंचम काण्डमें २४ मंत्र बन्न काण्डमें ३६ मंत्र सप्तम काण्डमें RH PY ४९ मंत्र भाष्ट्र काण्डमें १२८

इतके मंत्र आठ का॰डोंमें हैं। नवम काण्डसे अठारहवें काण्डतक इन्ट्रके मंत्र नहीं है।

| <b>डजी</b> सर्वे | काण्डम   | ₹•          | मंत्र है। |
|------------------|----------|-------------|-----------|
| र्वासर्वे        | काण्डमें | <b>(</b> 00 | मंत्र है। |
| अष्टम            | BIORGE   | २२८         | मंत्र है। |
|                  |          | 284         |           |

अधर्ववेदने कुछ मंत्रधंख्वा ५९०० है इसमें ९२५ मंत्रों में इन्द्रका वर्णन है। कुछ मंत्रोंका यह छठवां माग है। इन्द्र देवता कृत्रसे युद्ध करके उसका परामव करनेवाली देवता है। इस देवताके मंत्रोंमें युद्ध के वर्णन ही हैं। इन्द्रके साथ युद्ध करने-वाले सैनिक 'मक्त् देवता' हैं। इस देवताके नंत्र भी इस इन्द्रका विचार करनेके समय विचारमें केने चाहिने। क्नोंकि इन्द्रके साथ युद्धक्षेत्रमें रहनेवाले मक्त् ही हैं। वे तो युद्ध करनेवाले सैनिक हुए। जन्मनी सैनिकॉको ठीक अन्दोन्यक्ष्यक बरनेका कार्य अश्विनी वेक्सका है, अतः व्यक्षिनी वेबताक मंत्रांका मी विवार इस इन्द्रके मंत्रोंके विवार के साम करना चाहिये। इसी तरह कर देव भी गुद्ध देव ही है। त्वडा वज करके इन्द्रको देता है। इस तरह कर, त्वडा आदि देवताओंका भी विवार युद्धक्षेत्रमें कार्य करनेवाले इन्द्र देवताके मंत्रोंके साम होना चाहिये। इस तरह विवार करनेपर वेदका युद्धक्षेत्रका विवार सम्यक्तया हो सकता है।

हम यहां केवल इन्द्र के मंत्रोंका ही विचार करना चाहते हैं और उस विचारने जानना चाहते हैं कि इन्द्र देवता देवोंके मुद्र मंत्री केले हैं।

अब इम देखते हैं कि इस इन्द्रका वर्णन कितने ऋषियोंने किया है--

| <b>[—</b> |                     |              |
|-----------|---------------------|--------------|
| मावि      | का नाम              | मंत्रसं क्या |
| 9         | अथर्ग               | 96           |
| 3         | मधुच्छदाः           | 94           |
| 3         | विश्वमनाः           | Ęę           |
| ¥         | वसिष्ठः             | 43           |
| 4         | गोपूक्त्यश्वस्तिनी  | 48           |
| Ę         | विश्वमित्रः         | 84           |
| v         | <b>मृग्वंगिराः</b>  | 36           |
| 6         | गृत्समदः            | 34           |
| 9         | गोतमः               | \$8          |
| 9•        | मेष्यातिषः          | 9.9          |
| 99        | Leal:               | 33           |
| 12        | <b>चातनः</b>        | 99           |
| 13        | वृषाकपिरिन्द्राणी व | 28           |
| 98        | इरिम्बिठिः          | 99           |
| 94        | <b>नृ</b> मेधः      | १९           |
| 9 6       | नोधाः               | 86           |
| 90        | <b>त्रियमेषः</b>    | १८           |
| 96        | मृगुः भाषर्वणः      | 86           |
| 15        | श्चन:शेपः           | 84           |
| ₹•        | पुरुहम्मा           | 88           |
| 21        | End:                | 88           |
| 38        | वरुः सर्वहरिर्वा    | 88           |
| 25        | <b>अरद्राजः</b>     | 2.3          |
| 28        | <b>बेट्स</b> ः      | 86           |
| २५        | नहा                 | 29           |
| 99        | <b>बृह</b> िदः      | 29           |
|           | -                   |              |

# रण देवताका वर्णन ।



| २७         | वामवेषः                 | 84 | ६६ थुष्टियुः                                           |
|------------|-------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 26         | <b>अप्रतिर्</b> षः      | 28 | ६७ इषः १                                               |
| 25         | <b>ं</b> गिराः          | 28 | ६८ शीनकः १                                             |
| <b>ξ</b> • | बद्धक;                  | 88 | ६९ पतिचेदनः १                                          |
| 39         | सब्यः                   | 22 | ७० बाबुः ५ १                                           |
| ३२         | खीजरिः                  | १० | ७१ अत्रिः १                                            |
| 3 8        | वस्सः                   | 9  | ७२ कविंजलः १                                           |
| 18         | शंयुः                   | 9  | इतने ऋषियोंके संत्र इन्द्रका वर्णन कर रहे हैं। अब वह   |
| 34         | <b>पुरुच्छे</b> पः      | 9  | वर्णन केला है यह देखिये                                |
| 3 €        | <b>मृगुः</b>            | 6  | इन्द्रकी मूखियां                                       |
| v ş        | प्रगाय:                 | 6  | इन्द्र बीर है इसमिये उद्यक्ती मृत्तियां अच्छी रहेनी वह |
| 36         | मृगार;                  | •  | स्वाभाविक ही है देखिये-                                |
| 35         | <b>রিক্টাক</b> :        | Ę  | हरि-क्सहाकः हरि-केशः । ल. २-।३१।३ (१८९)                |
| ٧.         | पर्वतः                  | 5  | 'पीकी सृक्षियोंबाला और पीले देखोंबाका इन्ह है।'        |
| *1         | भु <b>वनः</b>           | 4  | शीर देखिये—                                            |
| ४२         | <del>प्र</del> तब्धः    | 4  | इन्द्रः सदमध्णि इरितानि सर्वा वामे मुखुते।             |
| 88         | रेभः                    | Ę  | व. २०१०१५ ( ४८५ )                                      |
| ४४         | पूरव:                   | بع | ' इन्द्र अपने पीले रंगके मृक्तिमेंके बालीपर पानी समाता |
| 84         | प्रकीर्तिः              | •  | है। 'इस वर्णनसे पता लगता है के इम्बर्ड काक, मुक्तिके,  |
| *4         | देवजामयः                | فع | वार्डीके तथा सिरके (हरि, हरिल् - वीके रंगके वे ।       |
| 80         | तिरिबर्गिगर्यः          | eq | •                                                      |
| 86         | मर्गः                   | 8  | ६न्द्रका भस्रा                                         |
| 85         | कुत्सः                  | 8  | इन्द्रका गला ' तुचि-प्रविदः ' ( १५ ) वटा वा । सुचनी    |
| 40         | अष्टरः                  | 8  | अतनी चौडाई होती है उससे गला बडा होना चाहिये ! कमसे     |
| 49         | मेषातिथिः               | •  | क्स वीरका गला तो अच्छा मजबूत होना वाहिये। वैशा मध-     |
| 42         | सुदाः पैजननः            | *  | बूत मका इन्द्रका था। देश्विये                          |
| 48         | भगः                     |    | तुविभीयो वपोदरः सुवाद्वः सम्बद्धो मदे ।                |
| 48         | प्रस्कृष्यः             |    | इन्द्रो बुजाबि जिल्लते॥ अय. १०।५।१ (१५)                |
| 44         | प्रशोचनः                | •  | इन्द्र ( तुबिः-प्रीवः ) वडी गर्दनवाला, ( वया-डर्रः )   |
| 44         | बाटिकावनः               | •  | वडे पेटवाला, (सुवाहुः) तसम वाहुवाला (अञ्चलाः           |
| 40         | <del>कुरस</del> ्त्रतिः |    | महे ) सोमरथके अत्याहसे ( बृत्राणि जिल्लते ) वर्गीकी    |
| 46         | <b>क्वं</b> यः          | •  | मारता है।                                              |
| 45         | कुलि:                   |    | स्त्रका पेट ( क्या-बब्दः ) पुष्ट वा, पेटबर वर्गी वी ।  |
| 4-         | <b>युतानः</b>           | •  | ऐसा इस मंत्रसे दीसता है। यह उसकी जदम्ब शिक्स अवन       |
| 59         | <b>रच्छोचनः</b>         |    | m 1                                                    |
| 43         | कोसपविः                 | •  | इन्त्रकी दो शिसाएं थी                                  |
| 65         | बगद्धिः                 | •  | इन्हरी दो किकाएं यी ऐका कहा है । देकिये                |
| £x         | वेवादिविः               | •  | वस्य द्विवर्दको बुदस्सदः दाघार रोदसी ।,,,,             |
| 44         | प्रक्रियः               | •  | W. 2-15-14 ( \$46 )                                    |
|            |                         |    | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                |

(4)

' निव ( हि-वर्षसः ) दो शिकायाके इन्द्रका ( मृहत् सहर ) नवा नक ( रोदसी दाधार ) मानाश्च तथा पृथि-गैका धारन करता है ।

'वर्डस्' पक्का अर्थ मोरक सिरपरका तुरी तथा पक्षीकी कृत है। वीरके अर्थमें शिक्षा अर्थे हैं। इन्द्रकी हो किसाएं वी वाया किरमें है। तुरें वे ऐसा यहां के मंत्रके कथनसे स्पष्ट वीसता है।

# इन्द्रका सोम पीना

इस्त्र स्रोम पीता था और अपना पेट भर देता था। देश्विने इसका वर्णन ऐसा किया है---

ः यः सोमपातमः कुक्तिः समुद्र १व पिन्धतं ।

छ. २०१७१।३

' जो पेट बोम अधिक पीनेसे समुद्रेक समान फूलता है।' इन्द्र (सोम-पा-तमः) अखाधिक सोम पीनेवाला है, इसकिये सोम पानेपर उसका पेट समुद्र जैसा फूलता है। 'सोमपा, सोमपा-तरः, सोमपातमः' ये पद उसके अखाधिक सोम पीनेका वर्णन कर रहे हैं।

#### इन्द्रका साफा

इन्द्रके साफ्रेका वर्णन इस तरह वेद कर रहा है— हारेशियं त्या रथे आ वहन्तु । अ. २०१३२१२(१९२) तुद्द् अहिं हरिशियो य आयसः । अ. २०१३०१४ (१८५)

(हरिशियं) सुनहरी साफाबाले इन्द्रको रथमें बिठला कर के बावें। (हरि-शिक्षः) सुनहरी साफाबाले इन्द्रने अहिको मारा। इस तरह उस इन्द्रके साफेश वर्णन है। यह साफा सुनहरी था। (आयसः) फीलादके शिद्रुकाणके उत्पर सनहरी साफा वह बांधता था।

'श्व-शिप्री'(मं. ११) — उत्तम वाफा बांचनेवाला, 'श्विप्र' का दूसरा अर्थ 'इन्तु' है। 'सुशिप्री' का अर्थ उत्तम हनुवाला भी होता है। पर 'आयस्तः सुशिप्रः' (१८५) का अर्थ फौकादके शिरझाणपर उत्तम वाफा बांच-नेवाला ऐसा हीता है। अर्थात् वीर इन्द्र मस्तकपर लेहिका अशिरझाण रकता है और उसपर जरीका साफा बांवता है।

#### इन्द्रका पोषाख

इन्द्रका सब पोषास बरतारीका होता है इसकिये इन्द्रके। (इन्द्रः हिरण्ययः) (२५८)— सुवर्णमय इन्द्र है ऐसा कहते है। इन्द्रके तरफ देखनेस वह सुवर्णका बना है ऐसा दीसता है। पावसे लेकर साफेतक सब पोषास उत्तम कीमतवाले बर्-तारीक कपडोंका होता है। जैसा किसी राजा महाराजाका होता है। 'हरिश्चियः' (२७४) — सुवर्णकी खोजा सब शरीर-पर होती है। सब शरीरका पोषास उत्तम जरतारीका होनेसे उसकी खोजा वैसी दीकारी है।

# इन्द्र शरीरसे बडा है

'तन्दा वाषुधानः' (४३)— शरीरसं वडा इन्द्र होता है। इन्द्रका प्रत्येक शरीरका अवयव इष्टपुष्ट तथा वल-शाली होता है। किसी अवयवमें किसी प्रकारकी दुर्वकता वहीं होती। बीरका शरीर ऐसा ही बलवान् होना बाहिये।

# इन्द्र बैछ जैसा बलवान् है

इन्द्र अखंत बलवान् है, बैल जैसा वह शक्तिशाली है इस कारण उस इन्द्रको ' जुषभः' (१)— बैक वैसा बलवान् कहा जाता है, बलिक्टोंमें बलिक्ट इन्द्र है।

'शृंगवृषः'(२०)— श्रीगवाले बैलके समान इन्द्र बलवान् है। सींगवाला बैल जैसा शत्रुपर एकदम बढाई करता है और सींगोंसे शत्रुको मारता है, वैसा इन्द्र अपने बज़से शत्रुको मारता है।

' वृषणः ' ( ५९ )— बलवान्, शक्तिवान् इन्द्र है ।

' शुष्मी ' ( ५८ ) — सामध्येवान्,

'तांचिषः' (४४)—शक्तिमान्, बडा सामध्येवान्, वैर्य-वान्, व्यवसायमें कुशल, ग्रूर, बलवान् वीर,

'ते कृष्णि द्वादः' (४०)— हे इन्द्र! तेरा वक सामर्थ्युक्त है। तेरा सामर्थ्य अप्रतिम है।

' बाजः ' (३८)— बामर्थवान् इन्द्र है।

'तिविषित्रिः सासृतः' (३८)— इन्द्र अनेक शक्तियों वे युक्त है। अनेक बलबाली योजनाएं वह करता है। इस तरह इन्द्रके अनुल सामध्येका वर्णन वेदमंत्रोंमें किया है, अब उसके सौंदर्यका वर्णन देखिये—

# इन्द्रका सौंदर्य

इन्द्र जैसा सामध्येवान है वैसा सुन्दर भी है। जो हष्टपुष्ट और वस्त्रवान होता है वह श्रारीसे सुन्दर ही दीसता है। क्रेसिये—

' द्या ' ( ३८ )— वर्षेणीय, ग्रन्दर,

' युक्तः'(३८)— तेजस्वी, कान्तिमान्।

इन्त्र तेजस्वी है, वेकने योग्य सुन्दर भी है। एक तो स्वका शरीर सम्माण है, सुकोक है, तेजस्वी है, इस कारण एक प्रकारका कास्ट्रमका प्रमाय वंदापर रहता है अतः यह देवनेमें सुन्दर देखिता है। अच्छे तेजस्वी पुरुष प्रभावकाली होते ही हैं वैद्या इन्द्र बीर भी प्रकाबी है।

# इन्द्र विद्वान् है

इन्हरू वर्णनमें उसके निदान होनेका मी वर्णन है। वह वैशा बसवान ग्रूर है नेसा वह निदान भी है देखिये---

' विश्वस्य विद्वान्' (६९८)— इन्द्र सन विद्याओंका झाता है, विश्वमें को जानने योग्य है उसके वह यवायोग्य रीतिसे जानता है। विश्वमें जानने योग्य कोई विद्या उसकी नहीं आती ऐसा नहीं है। सन विद्याओंका उत्तम प्रकारते वह झाता है।

बृहते विद्याय धर्मकृते विपक्षिते पनस्यवे साम गायतः। अ. २०१६२।५ (३८४)

'(बृद्देते) वेष (विश्वाय) ज्ञानी, प्राञ्च, (धर्मकृते) धर्मके अनुकृत कार्य करनेवाले (विपक्षिते) विद्वान् (पन-स्यक्षे) स्तुल्य इन्द्रके क्रिये सामगायन गाओ। ' उसका स्तीत्र गाओ।

इस मंत्रमें दिये सब विशेषण विद्वान् इन्द्रके शुभगुणेंका वर्णन करते हैं। वे सब विशेषण उसकी विशेष विद्वत्ता दर्शाते हैं।

#### जरासहित तरुण इन्द्र

इन्द्र इतना सामध्येनान्, बलवान्, प्रभावी, विद्वान् है वैसा वह जरारहित तरुण भी है। उसकी आयु कितनी भी हुई होगी, तो भी वह 'अ-जुर्यः' (२४०)— बरारहित है अतएव वह 'युद्धा' (६६)— तरुण है। आयु कितनी भी हुई हो जिसके विचार तरुण हैं वह युद्ध होनेपर तरुण ही है। ऐसा तरुण विचारोंसे युद्ध सबको रहना चाहिये। तरुण विचार विसके हैं वह सरीरसे भी सीण नहीं होता। अतः सदा विचारोंका तारुष्य अपने मनमें सबको रकना योग्य है।

#### तेजस्वी इन्द्र

इन्हरे वर्णनमें 'चुमंत्रामः' (१२१)— असंत तेयस्यी इन्हरें हैं। 'स्वेय-सं-एक' (१४०)— कान्तिमान, देवीय्य-माय दीयानेवाका इन्हरें । ऐसे पद उनका तेयस्यी होती, बताते हैं। इन्हर करायि विस्ताक, विस्ताही, वक्कीन, सामध्ये-दीय वहीं दीता, वह सदा सतेया, तरकाही, वक्ष्यान, ज्ञामध्ये-साय, शहा है । वेसा ही वीहोंको होना चाहिये। यह पुरुष देवी काहिये।

२'( जवर्षे. स्वा., क्रान्ट १० )

#### जानंदी स्वमातवासा है

इन्द्र उत्साही तथा वस्त्राने रहता है अतः कार्याने समावसे ही रहता है। देखिने - ' अव्यक्तावरः ' ( क्ष्मिके आनन्दी समावदाका इन्द्र है। 'अव्यक्त आवसे हैं ' ( क्ष्मिके आनंदा अनुमन दरने देखि हन्द्र दही आहे। है वर्षे उसके आनंदी समावदे दर्शक हैं। ' अद् ' प्रद्या आई के सिंह सिंह हैं। ' अद ' प्रद्या आई के सिंह सिंह कार्यान, वार्षे हैं। अदि जाते होते हैं। ' अदि प्रदेश कार्यान, वार्षे हैं। ' अदि प्रदेश कार्यान होते, वार्षे, सहस्त, प्रयान कार्यान होते।

#### इन्द्रके बाह्

इन्द्रके वर्णनमें सनके बाहुओंका वर्णन इस सर्द्र हुआ हैं— ' खुषाहुः' ( १५ )— इन्द्रके बाहु करान है, अवहिंद्र सुकोस और वसिन्ह हैं।

' वजावाहुः ' ( ५९ )— वेशा वजा समध्येनाम् झेसा है उस प्रकार इन्हरे बाह्य सामध्येनाम् हैं ।

'वाहोजाः'(वाहु-भोजाः)(११)— वाहुक्रिके विशेष वकते इन्द्र वलवान् हुआ है।

इन्त्रके बाहु ऐसे बक्तवान् हैं, इस कारण वह कुस्ते सनुशीका पूर्ज परामव कर सकता है । विक्रिको व्यवसाय, आविको अपवें बाहु ऐसे बसवान करने चाहिये ।

#### मुटियुद्ध करनेवाला अन्त

' मुश्किरयया बृता निरम्भानेह '( ४५९ )----मुश्कितक क्रोंको दूर रचता है मुश्कित करके क्रोंका क्या-बय करता है। ऐसे वर्णनोंसे पता चकता है कि इना मुश्कित करनेमें भी प्रवीण वा और मुश्कित करके द्यादि शत्रुकीकी। परास्त करता वा।

# बहुत अससे युक्त इन्द्र

इन्द्र वामर्थ्यनंत्र है, उसके शरीरका प्रक्षेत्र अवस्य ह्यापुष्ट हैं, ऐसे वर्णन देखनेसे पता चळता है, कि वह व्यक्तिक अवस्थ भी पर्वाप्त प्रमाणमें अपने पास रखता होना और एकका स्थ-मेल भी वयेच्छ करता होना। वहीं तो सरीर हेडिपुड होतेकों संभावना ही नहीं होगी। इस विश्वके प्रमाण अब देखिके

पुरु-मोजाः (२८)— वहुत नीवन करनेवानाः, बहुतं नवनानाः, बहुतं नवनानाः, वीक्षितं क्ष्यं कर्तातं प्रमानः। वर्ते वाने पास रचनेवानाः। /

पुष-श्वः ( २३४ )— स्तुत समये पुष्कः, स्रोकः व्या

TH

खु-मान्तः (३८) - श्रम प्रयोत प्रमाणमें अपने पास इस्तोताका, अनेक प्रकारके प्रशिकारक, नक्ष्यंक तथा स्टाह-वर्षन काव देन अपने पास इन्द्र प्रयोत प्रमाणमें रखता था। इस कारण पद सदा सामध्येतान रहता था।

# इन्द्र महांन् है

उक्क सब वर्षक देवानेसे रपष्ट हो जाता है कि इन्द्र एक कार्याय महान् बीर पुरुष है। देखिये इस इन्द्रकी महत्ता बताने-वासे वर्षन्य---

बुहत् ( ६९ )— इन्द्रका वल वडा शक्तिवाला है, महान् है, मंहिष्ठः ( ६९ )— इन्द्र विश्वाल है ।

इन्द्रः महान् परः च (४६२)— इन्द्र वडा और केष्ठ है, इसमें इन्द्रकी केसी महत्ता वर्णन हुई है, उसी तरह उसकी श्रेष्ठता, उचता तथा महत्ता भी दिकाई देती है।

यौः न प्रथिना श्रवः (४६२)— युलोकके समान स्थका यश फैला है। युलोक जैसा विस्तीर्ण है वैसा उसका सामर्थ्य भी अस्यंत वडा विस्तृत है। उसके सामर्थ्यकी वरावरी दुसरा कोई कर नहीं सकता, ऐसा वह अप्रतिम सामर्थ्यवान है।

विजि महित्वं सस्तु (४६२)— बज्रधारी इन्द्रके लिये महत्त्व है। बज्जके द्वारा वह धव शत्रुओंको दूर करता है इसकिय उपका महत्त्व वका है।

को जला महान् अभिष्टिः (४६८)— इन्द्र सामध्येथे वहा है और सब शत्रुओंको दवा देनेवाका यद्यस्वी वरि है। उसके बरावर बूसरा कोई सामध्येशाकी नहीं है जो इस इन्द्रकी बरावरी कर सके।

नृभिः चुत्रहा इन्द्रः शायसे मदाय वाष्ट्रधे (११८)बीरोंके साथ रहकर दुत्रोंको मारनेवाका इन्द्र सामर्थ्य और सरसाइके किये प्रश्नीसत होता है। इन्द्र दुत्रोंको मारता है, दुत्र प्रवादे। कप्ट देता है इसकिये उसका वच करनेसे प्रवा सुवी होती है, सामर्थ्य और उत्साह इन्द्रमें होते हैं। इन सात्रगुणोंके किये सब बीर पुरुष इन्द्रका वर्णन करते हैं और उसके बढेपनका गुणवान करते हैं।

# न गिरनेबाला इन्द्र

इन्द्र न विरनेवाका है, अपने ध्येयसे वह कमी पतित नहीं होता है, हसकिये उसका महस्य चारों ओर फैका है, देखिये-

'न-पास्' (२०)— न गिरनेवाका, या न गिरानेवाका इन्ह है।

' प्र-स-पास् ' ( २० )- विश्वेष रीतिये न गिरमेवाका या न गिरानेवाका इन्द्र है। वह अपने कर्तन्यसे कभी विश्वया नहीं होता।

'डड-गाय' (५००)— विशेष प्रगति करनेवासा इन्द्र है।

वे पद उसके कर्तम्यनिष्ठाके दर्शक हैं। वरिकी ऐशा ही होनां चाहिये।

#### करपाण करनेवाला मित्र इन्ड है

'शियः स्वा इन्द्रः'( २२ )— इन्द्र सबका कल्याण करनेवाला मित्र है। इन्द्र सदा दूसरोंका हित करता है, श्रुम करता है, कल्याण करता है। सबका वह सखा है, मित्र है, युद्धत् है। कमी किसीका बुरा करनेका विचार भी उसके मनमें नहीं आता है। सन्नुका बुरा करता है। पर वह अपरिहार्य है। सन्नुका नाश किये विना जनताका हित हो नहीं सकता, इस कारण वह सब शत्रुओंका नाश करता है, यह आवश्यक ही है।

#### इन्द्रका मन

इन्द्रका मन मनुष्योंकी सहायता करनेके कार्यमें तत्पर रहता है, इसलिये वह ' जू-मनाः ' (२४६)— मनुष्योंकी सुख-इदि करनेमें जिसका मन सदा लगा है, मानवोंके हिसके कार्य करनेमें जो अपना मन प्रेरित करता है। तथा—

'एसिंग् चुभिः सुमनाः' (१२२)—्इन तेजिल-ताओं वे तेजली बना मन है जिसका ऐसा तेजली मनवास्त्र इन्द्र है।

' मनस्यान् प्रथमः देवः ' (१९८)— ग्रुद तया उत्तम मनसे युक्त यह पहिला देव है।

ऐसे इन्द्रके मनके वर्णन वेदमंत्रोंके अन्दर दीखते हैं।

' स्वर्ष '( ४६ )— अपने प्रकाशसे प्रकाशित इन्द्र है। इस कारण—

' शुनः ' ( ५३ )— उत्तम गुणों वह युक्त है और

'शासि-पूजनः' (१९)— शक्तिमान् लोग भी बिसका पूजन करते हैं ऐसा इन्द्र उत्तम मनसे तथा प्रभावी शक्तियोंसे युक्त है।

#### आर्योका रक्षण

इन्द्र भार्नीका रक्षण करता है, इस कारण उसकी दासाँका नाश करना आवश्यक होता है। देखिये-

' आर्थ वर्षी प्रावत् ' (५१)— इन्द्र बार्वोकी विशेष इरक्षा करता है। आर्थोका रक्षण करना और अनार्थोका नाम करना ने इन्द्रके असंत आवश्यक कर्तन्य ही है। 'सार्थाः'



(१०३)- श्रेष्ठ पुरुष होता है। बदाषारी श्रेष्ठ पुरुषोंका संर-क्षण करना और दुराषारी निष पुरुषोंका सुधार हो सकता है तो उनका सुधार करना, नहीं तो उन दुराषारिकोंको दूर करना वीर पुरुषोंका राष्ट्रमें कर्तन्य ही होता है।

' शासानि आर्थाणि करः '(२४१) — इन्द्र वासोंको आर्थ करता है। दास उनका नाम है जो दुराबारी दुष्ट होते हैं। उनको इन्द्र सदाबारका पालन करनेके क्रिये बाधित करता है और उनकी उन्नति करके उनको आर्थ बनाता है। अनायोंकी सदा कतल करके उनका नास करता है ऐसा नहीं, परंतु उनको सुधरनेका अवसर देता है। वे सुधरे तो वे आर्थोंमें शामील होते हैं, उनको आर्थोंके आधिकार सबके सब प्राप्त होते हैं। न सुधरे तो उनको दूर किया जाता है। अना-योंको आर्थ बनानेका यह विधि इन्द्रका था।

'यः दासं वर्ण अधरं गुहा कः' (२०१)— यह इन्द्र वास वर्णको—अर्थात वास लोगोंको—नीच स्थानमें नगुहामें - रखता है। आर्थोंके स्थानसे पृथक् स्थानमें दास रहें। ऊंचे स्थानपर आर्थ रहें और नीचले स्थानपर दास रहें ऐसा इन्द्रकी व्यवस्थाका आश्य है। प्राप्तमें बो ऊंचा स्थान हो वहां लोंथ रहें और जो नीचला स्थान हो वहां दास, अनार्थ अथवा हीनाचार करनेवाले लोग रहे ऐसी व्यवस्था इन्द्र करता था।

' आर्थे स्वं ज्योतिः मनवे विदृत् (९०) — आत्म-ज्ञानसे परिपूर्ण आर्थे तेत्र मनुष्यको प्राप्त हो । इस तरह आर्थे-त्वके प्रसारके लिये इन्द्र प्रयत्न करता था ।

# पुरुषार्थके कर्म करनेवाला इन्द्र

इन्द्र बलवान् है, विद्वान् है, आर्थेकी रक्षा करता है आदि इस इन्द्रके अनेक गुण यहांतक देखे। ये सब उत्तम पुरुषार्थके गुण हैं। पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला इन्द्र है इस विषयमें उसके वर्णनोंसें कैसा मान प्रकट होता है देखिये—

'शातकतुः' (१०६)— सैक्टों प्रकारके पुरुवार्यके प्रयस्य करनेवाला इन्द्र है। अनेक कार्य यह जनताके हित कर-नेके किये करता रहता है।

'पुषक्कत्'(१२१)— बहुत कर्ने करनेवाका इन्द्र है। 'बुचि कूर्जिः'(२३६)— अनंत कर्मोका करनेवाका इन्द्र है।

' अभिमावि वाझं '( १००)— सनुका परामन कर-वेदे क्षित्रे को को करना नोरन तथा आवश्यक है वह सब इन्द्र करका है। ' चित्रं युगे युगे मध्यस्' (४१२) स्थाप कर्में प्रत्येक युगमें नया नया होता है। युगके अनुसादः परिविधिः बदकनेसे जो कर्म जैसे करने चाहिने वे कर्म वैसे करता है, इंक् कारण इन्द्रके कर्मीने बनताका दित होता है।

'पाँस्यैः कारवा नर्यः '( ५०३ )- गीरवके अनेक कर्ते करनेक कारण इन्द्र (नर्यः) जनताका दित करनेवाम हुवाहै ।

'कत् जु अस्य इन्द्रस्य पींक्षं अकृतं व्यक्ति ' (६४३)- कीनसा पीरुषका बनताके दित करनेवाका कर्म इन्द्रने नहीं किया है ! अर्थात् सबका दित करनेके किये और कर्म आवश्यक हैं वे सब कर्म इन्द्र सदा करता रहता है । बन-ताका दित हो, प्रवाजनीकी उचाति हो एतदर्थ वह सदा प्रवस्थ-शीळ रहता है ।

'तानि पींखा सना मा अवन् '(४११)- आपके वे पौरवके कर्म पुराने नहीं हुए हैं। वे सदा ताने नेसे हैं। अविद् इन्द्र सदा उत्तमोत्तम कर्म बनताके हितके क्रिके करता रहता है।-

' उत युद्धानि मा जारियुर '( ४१२ )— इन्त्रके सेन क्षीण नहीं हुए हैं। उनके तेन सदा समस्ते रहते हैं। वह इन्द्र कभी भी यकता नहीं, भान्य नहीं होता, सदा उत्साही रहता है और आकस्य छोडकर स्पताके कंत्रशानके किने अवस्य कर्म कितने करने पढें करता ही रहता है।

' अस्य कामं विश्वतः म रोषति' (१६१) - इस इन्द्रके अनुकूल को कार्य करते हैं उनपर वह क्दापि वह नहीं होता। इसकी इच्छा जनताका हित करनेकी होती है, अवः को कोग जनताका हित करनेके लिये प्रयश्नशीख होते हैं जनपर इन्द्र संतुष्ट रहता है और उनका मका वह करता है।

इस तरह इन्द्र बनताके हित करनेके कार्य स्वयं करता है। और वो दूसरे वैसे कर्म करते हैं उनके भी सहायक होता है।

#### छोगोंके लिये प्रयस्न करनेवाला

इन्द्र कोगोंकी उत्तरिके किये बदा प्रवस्त करता है, स्वकिये उसे 'छोक-कुरसु ' (३०४) - कोगोंके किये कुसकरापूर्वक प्रवस्त करके स्थान बनानेवाला, कुसक कार्यकर्ती कहते हैं ।

#### स्थिर नीतिवाला

' खिलरा ' ( ११६ )— इन्ह स्थिर है। इसका वर्ष वह है कि उसकी गीति वनताका दित करनेके विकास किर इहती है। उसमें कसी न्यूनता नहीं दीती। सुक्य उद्देशके विकास विकास उसके कार्यक्रम बच्छी तरह सुस्थिर रहते हैं। आज एकं, सार्थ इसरा, वरस तीवरा ऐसा नहीं दोता। जनताका सिंध विकासि क्षिक देने की कार्य यह क्ष्मेया, इस क्षेत्रवर्षे उसकी विषर, नीति क्षिती है।

#### छोगोंकी साझी

कीण की कार्त हैं कि 'इंग्युः नः सुळवाति '(११५) इन्द्र इस संबन्धे क्षण देता है। यह वन जनताका अनुभव है।

इन्द्र अपूर्व है

अ-यूर्किः '(६५) - इन्त्रं अपूर्व है। इसके पहिले हैंचा व्यवसका दिस करनेवाला कोई नहीं हुआ वा और इसीसे इस कहते हैं कि बावे भी ऐसा कोई नहीं होगा। इस कारण इसकी सब कोब 'अक्क '(११६) - भिय करके कहते हैं। सबको वह वस्तेत प्रिय हुआ है।

#### आगे बढनेक्ला

, ह्न्य खदा बरकर्म करनेके लिये आगे बढनेवाला है। बह स्था अच्छा प्रयत्न करनेके समय पीछे नहीं रहता। इस कारण शिक्षको 'आभि-गुः' (२१६)— आगे बढनेवाला कहते हैं। 'शुरः प्रेहि' (१६)— आगे बढ, शत्रुपर आफ्रमण कर, हमला कर, 'भूष्णुचा प्र जिगाति' (३२३)— धैर्यके शत्रुपर हमला करता है।

यह इन्द्रका आगे बढना शत्रुपर करनेकी चढाईके समयका है। श्रुर बीर अपनी सेनासे शत्रुपर चढाई करते हैं, वैसी चढाई करनेमें इन्द्र विशेष उत्प्राह बताता है।

#### न गिरनेवालेको गिरानेवाला

इन्त्र सुरियर सन्नुको उचाडकर दूर फेंकनेवाला है। अतः उक्को 'यः अ-च्युत-च्युतः' (२०६)— न गिरनेवाले सन्नुको गिरानेवाला कहते हैं। यह इन्त्र खर्य अपने स्थानपर स्थिर रहेगा और शत्रुको स्थानश्रष्ट करनेवाला है। युरियर प्रकल शत्रुको भी अपने स्थानसे हिलाकर दूर करनेवाला है। न हिलनेवालेको समूल उचाडकर फेंकनेवाला इन्त्र है।

#### गुप्त न रहनेवाला

हम्म इस तरहके कार्य करता रहता है इस्तिने वह इंमेसा 'स-सोक्षाः' (१९९)— यह इम्म क्षिपकर न रहनेवाला है। अपने प्रवण्ड कार्योंसे वह सबके खिने स्तुत्य हुआ है। 'स्रमा-सितः' (१९९)— सेनाके साथ रहकर समुको श्रीतनेवाला है। यह नित्य विवयी होनेके कारण यह इन्द्र कहीं स्री क्षिपकर नहीं रह सकता।

सार्वजानिक हितके कार्य करता है इस बुदा बार्वकरिक हितके कार्य करता है, इस कारण

उक्को ' क्याँ: '--- नरींका हित करनेमें तस्पर रहनेवाका कहा है।

'सर्यापसं (सर्य-अपस्)' (३०)- धार्वजनिक हितके कार्य सदा करता है।

' पुरुषि नर्बा दथानः ' ( ४७ )— सर्ववनिक हितके बहुत कार्य करवेवाला ।

' अस्य महः इन्द्रस्य पुक्रणि सुक्रता महानि कर्म' (४८)— इद वडे इन्द्रके अनंत परमोच्च वडे महस्कर्म सार्वजनिक हितके लिये होते हैं। यह को कार्य करता है वे सब सवजनों के हितके ही कार्य होते हैं।

इस कारण इसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है।

#### त्वरासे कार्य करनेवाला

इन्द्र को कार्य करना चाइता है वह सत्वर करता है और उत्तमसे उत्तम रीतिसे सफल और सुफल करता है। कमी बीचमें अधूरी अवस्वामें छोडता नहीं। इसकिये उसकी—

'तुरः ' (२१६) -- स्वरासे कार्य करनेमें इशक।

'तुर्विणिः'(२२६)— सत्वर परन्तु उत्तम कार्य करनेमें चतुर।

'त्तुजानः'(२२७)— प्रक्षेक कार्य भतिशोध तथा उत्तम करनेमें कुशल.

'यः धर्मणा तृतुजासः तुधिध्मान्' (६०२)— को स्वमाव धर्मसे ही घीघ्रताके कार्य समाप्त करनेमें इवल और कलवान् है।

' तुराचाट् ' ( ६० )— स्वराचे लढाईमें शत्रुको पराजित स्वरा है ।

यह सामध्ये इन्द्रका है । इस कारण इन्द्रके सामध्येकी धर्वत्र प्रकंसा होती है ।

# इन्डका सामध्ये

' शकः' ( ११५ )— सामध्येवात्, इन्द्र,

'श्राची-वः'(१११)— शक्तिमान् इन्द्र है, श्राचीका अर्थ शक्ति है।

। 'सरब-शुक्तः' (६९)— स्वा सामर्थं जिसके पास है।

' डदः श्रवसस्पति'(१४०)— वसका वडा सामीः त्य है।

'स्य-काशः'(१४३)- अपनी नारण कविते हुक रम है। 'महान् मोजसा चरासे '(३३०)- वहे सामध्येके साथ इन्ह्र चलता है।

' काब् वयः व्यो ' (३२९) — किस प्रकारकी अव्सुत शक्ति इन्हमें है।

'हिर्मि स्रोपशं सकाणः' (१७१)— युकोक्रें स्रामध्ये प्रकट करता है।

: 'स पुराणः स नृतनः अन्य ते वीर्यं स अनुदासन् ' (९१)— कोई प्राचीन अथवा कोई अवीचीन वीर तेरे परा-क्रमकी बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसा इन्द्रका सामर्थ्यं अव्सुत है।

'त्या न किः था नियमत्' (३३०) — उसे कोई रोक नहीं चकता। तेरी गति अप्रतिहत है।

' अनिष्ठतः स्थिरः रणाय संस्कृतः' (१११)— इन्द्र कभी पीछे नहीं हटता, युद्धश्चानमें स्थिर रहता है और युद्धके स्थित सदा तैयार रहता है।

' उन्नः सन्ना श्रावांसि वधानः' (३३५) — उन्न वीर इन्द्र है, साथ साथ अनेक श्रामध्योंको भारण करनेवाला भी है।

' बज्जी नः विश्वा सुपथा कृणोतु ' (३३५)— वज्रधारी इन्द्र अपने सामर्थ्येसे हमारे लिये सब मार्ग उत्तम सुगम करता है।

ं इस तरह इन्द्र सामध्येवान् है इस कारण धर्वत्र उसकी प्रशंसा गानी जाती है।

#### प्रशंसित इन्द्र

इन्द्रकी प्रशंसा सब करते हैं, इस विषयमें देखिये-

' पुक-श्वतः ' (२२)— व्हतीं द्वारा प्रशंकित इन्द्र है।

' सकः ' ( ४४ )— सुप्उय, महनीय।

'पृत्रीयस् '( ७१ )-- विसकी सब स्तुति करते हैं।

' अर्कः ' ( २१० )-- अर्थनीय, प्रमीय ।

' गूर्त-अवाः ' ( २२० )-- जिसका वस वारों ओर कैसा है।

' स्तोसूचा' अञ्चल ' ( १७७ )— स्तृति करनेवार्केका कावाण करता है ।

'कुविद्वांसं चरणीयां चर्कस्यं डपस्तुति ' (४०९)-मानवां द्वारा प्रसंसित, उत्तम विद्वान् इन्दर्का स्तुति कर ।

ं साम्रेक्टा ' (२१०)— इन्ह्र सामका पर ही है, कहार साम्रा है। इस तरह इन्त्रकी स्वय कोग स्वया प्रवास का कि है। स्वाति के रहाति करनेवाकोंका हित होता है। स्वाति क्रिक्ट का कि है। स्वाति करनेवाकोंका हित होता है। स्वाति क्रिक्ट प्रवास करका है कि जाते हैं। स्वाति क्षनेवाकेक मनमें से गुण स्वया है कि माव जम जाता है और इन गुणोंको अपने में काश्रम करका है कि प्रवास करका राज्य करका स्वतिको सननेवाकों सरण्य होती है। यहि के गुण किसीने अपने में भारण किये तो यह करका स्वति के प्रवास करका होती है। सहि के गुण किसीने अपने में भारण किये तो यह करका होती है। सहि के सुदान करा करता है और इस तरह इसकी स्वाति होती है। स्वतिस्व यह लाभ है।

इन्द्रकी गीवें

इन्द्रके पास उत्तम गोवें होती हैं। वह सार्थ द्राय गीक है, अपने वैनिकोंको द्र्य पीनेके क्षिये देता है, तथा योग्य महाव्यक्ति गोवें देता है। इन्द्र गोका उत्तम रीतिसे पासन करता है, आतः उसके पासकी गोवें उत्तमोत्तम होती हैं।

'गोमान्' (१६)— गौओंको अपने पास रसनेनाओं,

'गोपतिः' (१३३) — न्द्रेभोडी पावना डरनेवासा,

'शास्त्रि-गुः'(१९)— चक्तिसाळी बौबोंको निर्वाण करनेवाळा, इष्टपुष्ट गोओंको अपने पास रखनेवाळा,

' अ-गो-ठधः'(४०६)— गीओंडो न रोकनेवासंह उनडी उन्नतिमें बाधा न टालनेवाल, गीओंडी उन्नति क्रने-वाला।

' गर्वा पुरस्कृत् ' ( ७१५)— गीवांका क्दारक,

'गविष्'(४०६)— गौओंकी इच्छाके अनुसार उपति करनेवाळा,

'पुरुभोजसं गां ससान' (५१)— बहुत अस देनेबाकी गायको इन्द्र प्राप्त करता है। गाय बहुत दूस देती हैं ऐसी गीकोंको इन्द्र अपने पाय रखता है।

'यः वळस्य मपधा गा उदाजत्' (२००)----विश्ववे बळने छिपकर रखी गौओंको ऊपर निकासः।

'राज्याणां घेनाः आबिः सक्कोत्'(४५)— रात्रीमें धत्रुने क्रियाची गीवें इन्द्रने प्रकाशमें कावी । सत्रुक्ते पराक्त करके उसके पावकी गीवें अपने आधीय करके हकी ।

वंशिरोश्यो गुहासतीः गाः वाशिक्षण्यम् इतः वार वाजत् (१०४)— वंशिरा ऋषियेके किने वीर्षः, वोश्वितिके किनकर रवी की, वसकी गृहर निकामा और रुपकाः बोहः इतः व्यक्तिके किने किना।

' बच्चं वयस्यं शसं वयति ' (६८)-- वेस्नोह्यं क्री और वोचे इन्द्र दानमें देशा है।



ं रेखकः सद्देः वीत्रहाः ' ( १४५ )— धननात् इन्द्रका क्षेत्रं नीवांची देवेवाका है।

इस राइके वर्षन बता रहे हैं कि इन्ह गीओंको उत्तम पालका करता है। अधिक दूषरूपी अख देनेवाडी गीवें तैयार करता है और समका दान शाविगोंके किये करता है।

# इन्द्र घोडोंकी पालना करता है

इन्द्र वैदी उत्तम गीओंडी पालना करता है, उसी तरह वह समय वोटॉंडी पालना करनेवाला भी है। देखिये—

' **इयेश्वः ' (हारि-सभ्वः** ) (६८)— लाल या पीले **पोडॉको रचनेवाला इन्द्र है ।** 

्रहरि-प्रियः' (१४३)— घोडे जिसको अलांत शिय है देखों स्मर है।

' हरि-घः' ( १९४)— लाल घोडे अपने पास रसाने-साका इन्द्र है।

" हरीणां स्थाता इन्द्रः '( ४०३)— वोडोंको आश्रय वैनेवाला इन्द्र है ।

'अश्वस्य पीरः ' (७१५)— घे।डोंकी पालना करने-वाला इन्द्र है।

'केशिनों '( ९ )— संवे वालवाले इन्द्रके घोडे हैं।

' ब्रह्मयुजी' (९)— इशारेके साथ रथको जुडनेवाले इन्द्रके चोडे हैं। इशारा होते ही अपने स्थानपर रथके साथ सडे होनेवाले विश्वके चोडे हैं।

'केशिना अञ्चयुका हरी स्वा आवस्ताम्' (९)— कंवे वालोंबाले, इक्षारेचे जुड वानेवाले दो चोडे तुक्षे-इन्द्रको-यहां के आवे ।

'इन्द्र बाखान् सासान' (५१) — इन्द्र घुडदीडके बोडोंको तैयार करता है। घुडदीडमें जीतनेवाले घोडे इन्द्र तैवार करता है। घोडोंको ऐसी शिक्षा वह देता है जिससे घुड़-दीडमें उनके बोडे बीतते हैं।

चचोचुजा मा संमिन्छः हर्योः सचा (२५८)— शब्दके इक्षारेके साथ रथके साथ जुडनेवाले घोडोंका साथी इन्ह्र है अर्थात ऐसे उत्तम बोडे जिसके पास रहते हैं, ऐसा इन्ह्र है।

ते हरी खुबमा (६०३)— तेरे दोनों बोडे उत्तम रीतिसे साथीन रहनेवाले हैं।

त्वां सरपति नरः षृत्रेषु धर्षतः काष्ठासु इचामहे (६४४)— धन हम लोग दुस जैसे उत्तन पास्ट इन्त्रको, सञ्जूकोंके विर बानेपर— तथा पुरुषीयके वैदानोंमें— पुकाते हैं। सहाय्यार्थ प्रकारों हैं।

रचुष्यदः सप्तयः था बहुन्तु (६२)— बढदी शैंडने-वाळे थोडे तुम्हें यहां ले आवें।

अरुपीः इरयः मा ससुजिरे (११४)— काल पेटे इन्द्रको यहां लाते हैं।

मद्यक् हरिश्वां गायाहि (१३६)— मेरे पास बोबॉसे भाओ ।

अस्प्रत् आरे मा मुमुखः (१४३)— इनके दूर तू अपने वोडोंको न छोड ।

गवेषणं रथं इरिस्थां युजे (५६) — गौनेंको इंडन-बाते रबको में दो घोडोंको जातता हूं।

केशिना जृतस्तू इरी रथे रबा अवश्विं वहतां (१४४) — लेवे बालॉवाके, वी जिनके शरीरसे चूता है सा दीखता है ऐसे तेजस्वी, दो घोडे रबमेंसे तुझे इमारे पास के आवें। इसमें ' जृत-स्नू' पद है। वी जैसा पदार्थ जिनके शरीरसे टपकता है। यह वर्णन इन्द्रके बोडोंकी तेजस्विताका है।

हरिक्यां छए याहि (१४५)— बोडोंसे यहां आओ। दो बोडे अपने रथको जोडकर, उस रथमें बैठकर यहां आओ। इन्द्रके रथको दो घोडे बोते जाते हैं, यह इस वर्णनका अर्थ है।

केशिना हरी इन्द्रं यस्तरः (१७८)— लंबे वालीं-वाले दो घोडे इन्द्रको ले आते हैं।

स्थिराय हरी तुरा हिन्चन् (१८८)— युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करनेवाळे इन्द्रको दो घोडे खरासे चळाते हैं।

ह्यंता हरी विक्रियं मंदिनं इन्द्रं रथे वहतः (१८७)— प्रिय दो घोडे वज्रधारी आनंदित इन्द्रको रथमें से के आते हैं।

अस्य रथे विपक्षसा शोणा धृष्णू नृवाहसा काम्या हरी खुक्कान्त (१६५)— इस रथको दोनों ओर काळ रंगके दो प्रिय घोडे शूर्वार इन्हको ले बलनेके लिये बोते बाते हैं।

तव ऊतिभिः चुप्राचीः मर्त्यः अश्वावती गोचु प्रथमः गच्छति (१५४)— तेरी सुरक्षावे सुरक्षित हुआ मानव गौओं और घोडोंबाळेंमें पहिका होकर जाता है।

सर्वरथा हरी इह विमुख (६१७) — सर रवीं के दो दो बोडे यहां छोड ।

मद्रुपता हरी युक्ष (१४०)— मद निरानेषाके दो बोडे रक्को बोत ।

यमस्य रखं हरी वहतः (४८४)— नियानक इक्षके स्वको हो जाक वोडे पकाते हैं। त्वा वर्षता उतासः नि रुणधामहै (४५९)— तेरी प्रेरणाये पोडोंबे सुरक्षित हुए हम शतुको रोक सकते हैं।

अर्थकिः हरिभिः यः जोषं ईयते (१८८)— बेग-वाले घोडोंसे वह इन्द्र कोषसे शीघ्र जाता है। इसे मंत्रमें 'हरिभिः' अनेक घोडोंके साथ इस अर्थका प्रयोग है। अन्यत्र 'हरी ' दो घोडे ऐसा ही प्रयोग है।

ं उप्रासः तिविचासः इन्द्रवाहः सधमादः एनं नृपति उप्रं वजनाषुं प्रत्वक्षसं सत्यगुष्मं ई मस्मना आ वहन्तु (६०४)— उप्र बळवाले इन्द्रके घोडे उस उप्र-बीर मनुष्योंके पालक वजने बमान बाहुवाले, बळवानं, सख सामर्थ्यवाले इस इन्द्रको इमारे पास ले आवे।

#### इन्द्रका स्थ

घोडोंके वर्णनके मंत्रमें इन्द्रके रथका भी वर्णन आया है। इन्द्र घोडेपर बैठता नहीं, वह सदा रथमें ही बैठता है। अतः कहा है—

रथे-ष्ठाः (२३६)— इन्द्र रथमें बैठता है।

ते रथा सुख्याम (६०३)— तेरा रथ उत्तम रीतिसे स्थिर है, रथ मजबूत है।

उठ्युगे रथे बचोयुजा इन्द्रसाहा हरी युक्जिति (६५०)— बीड जूओंबाले उत्तम रथमें इशारेसे ही जुड जानेबाले इन्द्रके दो लाल रंगके घोडे जोडे जाते हैं।

अतिमानः सुवद्या— (२३८)— अपार महिमावाला और सुन्दर रथवाला इन्द्र है। वह इन्द्रका रथ (सुवद्या) उत्तम पलनेवाला है। वेगसे वह जाता है और अन्दर बैठनेवालेको कुछ भी कष्ट नहीं होता। ऐसा उसका उत्तम रथ है।

सर्भकः सुमारकः नवं रथं अधितिष्ठन् (५८४)— छोटा बालक इन्द्र नवे रथपर चढकर बैठा । इस तरह बह ग्रूर भीर धेर्मबान् कुशल बीर है । कुमारपनसे उस इन्द्रकी यह कुशलता स्पष्टतासे अकट हो रही है ।

इस प्रकार घोडों और रचका वर्णन इन्द्रके विषयमें वेदमें भाषा हुआ है। इन्द्र रचमें बैठकर ही इधर उधर जाता है। उसके घोडे अनेक हैं, वे शैनिकोंके बैठनेके जिने काममें आते होंगे। क्योंकि इन्द्रके रचको हो ही घोडे जोते जाते हैं।

#### इन्द्रका अतुल सामर्थ

इन्द्रके अञ्चल सामध्यके विषयमें वेदमंत्रीमें बहुत ही वर्णन है, उसका अब बीजासा दिग्दर्शन करना है—

श्रीजः (७१)— इन्द्र महावर्गकर है, इन्द्र चत्रुको कैसा श्रीकशा है मह बाद इस चन्द्र हारा प्रकट हुआ है। तबस् (६९)— इन्त्रका सामध्ये विश्वेषं है। पुरुशाकः (२४८)— बहुत सक्तिसामी है। स्रोतिष्ठः (२८७)— इन्त्र बहुत कोजसी है, "सद्दर्धः" साम्रोतिष्ठः (२८७)—

सहस्ताचान् (२४९)— शहबकी शक्ति वह वृष्

शवसस्पतिः (४९५)— वह वृत्तका सामी है।

मप्रतिमानं भोजः ( ९२२ )— उत्तका अप्रतिम सामध्ये है। उसके समान दूसरे किसीका भी बल नहीं है।

ते वीर्य भूरि (०१)— इन्द्रका पराक्रम बहुत वहा है। विश्वायु शबसे अपावृतं (६९)— वंपूर्व अधुपर्वतं वह बक्रके लिये प्रसिद्ध है। सब आयुपर्यंत वह बक्रके दीवेदाके कार्य करता रहता है।

विश्वं केवलं सह सत्रा द्विषे (७४)— स्व प्रकारका ग्रुद्ध सामध्यं तू- इन्द्र- धारण करता है। जगत्म की सामध्यं करके है वह सब इन्द्रमें हूं।

वृषमः वृषण्याचान् सत्यः सत्वा पुरमायः सह-खान् पत्यते (२३२)— वंश्वान् वामर्थ्युक स्वा सत्य-वान्, अनेक कर्मोको कुक्रमतास करनेवाला, शत्रुका परामव करनेवाला जो इन्द्र है उसकी स्तुति होती है। वह इन्द्र 'युक्-मायः' है। इस पदका अर्थ अनेक कर्म क्रिनेवाला, इसक्तारे कर्म करनेवाला, अनेक कपट प्रयोगीसे भी सत्रुको जीतनेमें प्रवीण ऐसा होता है। 'माया' का अर्थ 'इसकता तथा कपट प्रयोग' ऐसा दोनों प्रकारका है। यह इन्द्र नुक्केसक्ये शत्रुको परास्त करता है, तथा आवश्यकता होनेपर कपट प्रयोग करके भी सत्रुका नाश करता है। ये दोनों अर्थ यहां केव जिता है।

यः शवसा विश्वानि वाततान (५४)— ने इन्द्र अपने बस्ते सब शतुओं के कैलाकर मारता है। सर्त्रु एकतित होने नहीं देता, उनको फैलाता है और वह अह करता है।

बक्षदामं ततुर्दि पर्वतेष्ठां महोघवावं शविष्ठं तं मतिभिः अभि— (१२१)— शतुको दवानेवाला, अर्था-गाँका तारण करनेवाला, पर्वतपरके किमेंगं रहनेवाला, होद्द्रदित भावण करनेवाला बसवान् है क्यकी बुद्धिगाँवे स्तुति करते हैं। 'ततुरि' का वर्षे त्यराचे वस माप्त करनेवाला, बौजातावें शतुका नाश करनेवाला है। पर्वतपरके किमेंगं इन्द्र रहता है, होह्रहित मावण क्रता है, भावणमें उसकी क्राम बौज्याला मध्य होती है, मावण सबको मिन क्रमे ऐसा क्यम होता है। क्षित्र केला के क्षेत्र केला है, स्वक्षित्र केला जावन

्रा विवास समित्र कार्य कार्य कार्य (१८८)— वह वत्तवान है और कार्त व विश्वेषामा है। जयने वससे वह उचतर होता रहता है। व समुख्या सुरि की साहि (४७८) वसके कारण तुसे अप-

स्थापमें दम रखते हैं।

यः तिरमजुनो मृषभो स भीमः एकः कृष्टीः अच्छावयति (२४१)— यह इन्द्र तीके सींग्वाले बैलके समस्य महाभवंकर है, वह अकेला ही स्व चत्रुधेनाको स्थान अष्ट करता है, विनष्ट करता है। अकेला ही अपने बलके कारक स्व सञ्ज्ञोंको पराजित करता है।

न महिमानं, न वीर्यं, न रायः उत् अइनुवन्ति (४८९)— कोई वीर तेरी महिमा, तेरा बीर्यं, तेरे धनकी वरावरी नहीं कर सकता।

रखोदाः ( २३६ )— इन्द्र बल देनेवाला है।

्र **अनूमी वाजी यमः** (४०८)—.पीडा रहित, बलवान् वियामक होता है।

ते चीर्यस्य उद्धिकः चर्किरन् (४९६)— तेरे परा-कर्मोकी कीर्ति उन्नतिकी इच्छा करनेवालोंने माई है।

पूरवः ते अस्य वीर्यस्य विदुः (४९५)— लोग तेरे इस पराक्रमको अच्छी तरह वाबते हैं ।

जिक्तियुवे अञ्चयीय सम्म (५०६)— जो शानी वा

श्चावस्ते राधे सचा (१४२)— वलके आंर पनके किसे संबदित होनेकी आवश्यकता अस्तंत है।

विश्वा दावसा कृष्ण्या महिना आ प्रवाध (५२९)-बारे वक और बामध्येको महिमाने भर दिवा है अर्थात् वहा क्षक्ति और समध्ये है वहां महिमा वढ जाती है।

स्वं वकात् सहस्रः अभिज्ञातः (५९८)— तू वळ और शहरके कारण प्रसिद्ध हुवा है।

ते मुख्यावि वर्षाम ( ६०१ )— तेरे वर्षोका वर्णन करके इस उसकी बडाते हैं।

सुविशुक्तः महिकः (६१३)— इन्ह नहा समर्थ-बाद और मैंसेके समान बक्तान है।

सद्देशकाका क्या देव रून्द्र (११३)— वडी महिमाकाका क्या देव रून्द्र है।

दण्याः श्रुष्यां दचे ( ७०७ )— इन्त्र प्रवण्ड वल वारण

बुष्टबं द्वादः ( ७३५ ) — इच्छा मनावी वस है। अप्रतिमानं मोखः ( ९९९ ) — इस इन्यक्त अप्रतिन सामध्यं है।

अपरिण महता मुख्येश विश्वा महाकि कति प्रत्यक्षाणः (६०२)— अपरंगर महा सामध्येंसे अपने सर सामध्योंको वह अति तीश्य बनाता है।

नुभिः प्राक् मपाक् उदक् म्यक् ह्रुपसे ( ७९०)-मानवों द्वारा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं में बहाबतार्व त बुलावा बाता है।

इस तरह इन्द्रके प्रवण्ड सामध्येका वर्णन वेद कर रहा है। इस वर्णनको पढनेसे अपनमें सामध्ये बढाना चाहिवे यह स्फूर्ति स्तुति करनेवासोंमें उत्पन्न होती है को मानवोंकी उन्नतिक सिये असंत आवश्यक है।

# किलेमें रहनेवाला इन्द्र

'अदि-वः'( 194) — पहाडी किलोंने इन्द्र रहता है। यह इस बीरकी सुरक्षितताके लिये पहाडी किलोंने रहता है। किलेने रहनेसे अपनी सुरक्षितता निश्चित होती है। पर यह शत्रुकोंके किले तोडता है देखिये —

# शत्रुके किले इन्द्र तोडता है

इन्द्र खयं पर्वतपरके किलेमें रहता है। शत्रुके द्वारा उस किलेको अभेध बनाता है। पर खयं इन्द्र शत्रुके किले ते। उता है, उनमें प्रदेश करता है, तथा उनको अपने संरक्षणमें छेता है। शत्रुको बहु से इटाता है और उसमें अपने छोगोंको बसाता है। इन्द्रके वर्णनोंमें ने वर्णन बहुत हैं, उनमेंने बोटे देखिये—

पूर्जित् (पः-भित्) (४३) — शत्रुके नमरों के किलोंको तोडनेवाला इन्द्र है।

पुरां दर्मा ( २२० )— शत्रुडी पुरियोंको तोडनेवाळा,

मयं मोजसा पुरः विभिन्न ति (३१९) — यह इन्त्र भपने वतसे शत्रुकी नगरीगेंके किलेंको तोवता है।

शक्वतीमां पुरां वृतां मसि (४०१)— त् सनुके सारे क्सिंको तोडता है।

शारदीः पुरः सासदानः अवातिरः (४९५)— सरद् ऋतुर्ने रहनेके लिये बनाये शत्रुके किले साहस्यो इन्हरे तोदे।

इदं पुरं बोजसा संहसि ( १२५ )— इस फिलेसे हू अपने बळसे तोडता है।

वाहोजसा वय क्वति पुरः विशेष (३१)--- असे वाहुवे कारो शत्रुवे विम्यानय किसे शोध क्वि । नवनवर्ति पुरः सचः (२४७)— निन्यानवें किलोंको तोड दिया।

ऋजिन्द्रना परिष्ता अनानुदः वृंगदस्य द्याताः पुरः अभिनत् (१२६)— ऋषिश्वाके द्वारा घेरी हुई कंजूस वृंगदकी सौ नगरियोंको तुने तोड दिया।

अवन्धुना सुअवसा उपअन्मुषः एतान् द्विद्श जनयदः पर्टि सहसा नवितं नव दुष्पदा रच्या चक्रेण नि अवृणक् (१२०)— विना सहाय लेते हुए अकेले युभवाने हमला किये हुए इन बीस जनराजाओं को तथा उनके साठ हजार निन्यानवें सैनिकों को असहा रचककसे मार बाला। साठ हजार सैनिकों का पराभव करनेके लिये जितना बल बाहिये उतना इन्द्रके पास बल था यह इसका भाव है।

त्वं असे महे यूने राहे कुरसं अतिथिग्वं आयुं अरुष्ययः (१२८)— तूने इस तहण राजाका हित करनेके लिये कुरस, अतिथिग्व और आयुको मारा।

नियेशने शततमा अधियेषीः वृत्रं सहन् (२४७)-रहनेके लिये तूने सौदें किलेमें प्रवेश किया, उस समय तूने वृत्रको मार दिया।

**उत नमुचिं अहन्** (२४७)— और नमुचिको मी

इस तरह शत्रुके किले तोडनेका वर्णन वेदमें है। साठ धाठ हवार शत्रु सैनिकोंका वध किया, इस कार्यके क्रिये इन्द्रका सैन्य कितना होगा, इसकी कल्पना पाठक करें। किलोंमें रहकर लड़ने-बालेक पास बोडा सैन्य हुआ तो चल सकता है। पर शत्रुके किले तोडना, उनमें रहे शत्रुओंका नाश करना, साठ सत्तर हवार शत्रुके सैनिकोंका नाश करना आदि कार्य करनेके लिये शत्रुके सैन्यकी अपेक्षा तीन गुणा तो सैन्य अवस्य ही वाहिये। उत्तवा इन्द्रके पास था यह इस वर्णनसे सिद्ध होता है।

#### इन्द्रका संरक्षण सामर्थ्य

इन्द्र एक समय निन्यानमें किले शत्रुके लेता है और सोमें किलेमें जाकर रहता है, इससे इन्द्रका युद्ध करनेका सामर्थ्य कितना बड़ा है यह स्पष्ट होता है। युद्ध करनेका सैनिकीय सामर्थ्य होता है। इस सामर्थ्यसे बाहरके शत्रुओंसे संरक्षण किया जाता है और आन्तरिक उपद्रवकारियोंसे भी संरक्षण होता है। इसकिने इन्द्र सचमुच संरक्षण करनेवाला है जतः कहा है—

अविता (६६)— इन्द्र रक्षण करनेवाका है। स्रत्यक्तिः (६८)— उत्तम पाकन करनेवाका है। १ (अवर्व, स्वा., कान्द्र २०) कुण्डपाच्यः (२०)— यहके कुण्डका संरक्षण ह सार्व यह करते वे और अनार्य यहका नाहा करते वे। इवकिय वहके कुण्डका रक्षण करनेका अर्थ आर्थ जातिका रक्षण करका है।

त्वं सप्रयाः वर्म असि (१०४)— त्मेरा वणा कवच है। जैसे कवच रक्षण करता है वैसे त् मेरा रक्षण करता है।

इन्द्रः सर्वाभ्यः भाशाभ्यः परि अमर्थ करस् (१९८)— इन्द्र सब दिशाकों मेंसे सामेवाले शत्रुकोंसे निर्मेग्यताका निर्माण करता है।

सखायः ! योगे योगे वाजे वाजे तबस्तरं इन्ह्रं ऊतवे हवामहे (१६१)— हे मित्रो ! हम सन जिलकर शत्रुके साथ संबंध होनेपर प्रत्येक युद्धमें बक्रवाली इन्ह्रको अपनी सुरक्षा करनेके लिये बुलाते हैं।

सखा इन्द्रः पुरस्तात् उत मध्यतः सिक्षभ्यः वरिवः कृणोतु (९०)— इमारा मित्र इन्द्र आणेवे और मध्यते इमारे मित्रोंके लिये श्रेष्ठ संरक्षण देवे, अथवा धन देवे।

धने हिते येन माथिश (३९)— युद्ध ग्रुक होनेपर अपनी शिक्षेत्र हमारा संरक्षण करता है। यहां 'धन ' नाम युद्धका है, क्योंकि युद्धमें 'क्रिय प्राप्त होनेपर शत्रुका धन अपने अधीन होता है।

सहस्मिणीभिः जतिभिः बाजेभिः नः हवं उपा-गमत् (१६२)— इजारों वंरक्षक वोजनः मों और वामध्योंसे हमारे पास वह इन्द्र बाता है और हमारा वंरक्षण करता है।

हे इन्द्र ! वावृधानस्य विश्वा धनानि जिन्युवः ते ऊर्ति आवृणीमहे (१७२)— हे इन्द्र ! तुझ जैसे बढनेवाले और धनोंको चीतनेवाके बीरके संरक्षणको हम चाहते हैं। तेरी शक्तिसे हमारा संरक्षण होता रहे।

नः अयुक्तिमः वक्षणैः त्रायस्य (२४९)— इमारा संरक्षण सरक साधनोंसे कर । उनमें क्यट प्रयोग करनेका आवश्यकता न रहे ।

तन्या उती वाष्ट्रधस्य (२५३)— अपने सरीरसे अपनी संरक्षक शक्तिको बढाओ ।

स वाजेषु नः प्राविषत् (३३८)— नह इन्द्र बुद्धोंमें इमारा संरक्षण करता है।

नः नविता अय— (३४२)— त् इमारा चंरक्षक हो। सुक्रपकृत्युं अतये जुडूमसि (३४४)— बत्तम धुंदर रूप बनानेवाले इन्हको इस अपनी शुरकाके किये ब्रकाते हैं।

मावते दाशुषे ते विभूतयः ऊत्तयः (३७६)— मेरे बैढे दातावे क्षिमे तेरी विभूतिवा संरक्षक होती है। मकाकं तन्नां मविता भृतु (१९१)— त इमारे करीरोंका चरक्षक है।

सर्विक्याः विद्याः प्रस्तर (४८३)— प्रवाका संरक्षक तृ है इब किये प्रवासे समके रक्षणार्थ संवार कर ।

सबीयतः साविध (४९६)— मित्रताके साथ रहने-वासोंका संरक्षण कर ।

पृतनासु प्रतम्तवे कारं चकार (४९६)— शत्रुके वैन्यको बीतनेके स्थि तुमने पुरुवार्थ किया।

वित्राभिः ऊतिभिः असान् अस (५२१)— वित-क्षण संरक्षक शावनीये हमारा संरक्षण कर ।

चित्रः ऊती सदाष्ट्रधः सका कया नः आसुषत् ( ७२९ )— विस्रक्षण संरक्षक सदा महान् भित्र इन्द्र किस महान् सामर्थ्यसे युक्त है जिससे वह हमारा संरक्षण करता है।

यः कती अजरं प्रदेतारं अप्रतिहतं आशं जेतारं होतारं रथीतमं अतूर्तं तुग्न्यावृधं (६६६)— आपके संरक्षणके किये जरारहित, विजयी, अपराजित, शीघ्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा देनेवाले, कडे रथी इन्द्रको प्राप्त करो। वह आपका उत्तम संरक्षण करेगा।

इस प्रकार इन्द्र संरक्षणका कार्य करता है। इसको इम संरक्षक मंत्री भी कह सकते हैं। इनके मुख्य कार्योंमें जनताका संरक्षण आन्तरिक उपदिवर्योंसे तथा बाह्य शत्रुओंसे करनेका कार्य अन्तर्भूत हुआ है और यह कार्य वेदमंत्र स्पष्ट रीतिसे बता रहे हैं। इस कारण यह संरक्षक मंत्री ही है।

# युद्ध करनेवाला इन्द्र

इन्द्र युद्धका देवता है। युद्धमें शत्रुको परास्त करना यह इसका मुख्य कार्य है। देखिये इसके वर्णन---

पुरो योधः (१०४)— आगे रहकर युद्ध करनेवाला, अप्रभागमें रहकर गुद्ध करनेवाला।

सरे कृत्तुः (२७९)— युद्धमें कर्तृत्व दर्शानेवाला ।

पृत्यु सासहिः (१७४)— युदोंमें साहस करनेवाला विश्वयो वीर ।

परि-जमा (४४६)— युद्धने चारों ओर घूमकर गुद्ध करनेवाला।

समस्य मृत्रहा (६१४)— युद्धोमें बेरनेबाले शत्रुओंका वषकती।

यः समस्तु संबुद् (२००)— को संप्रामीं अनुकी वेरता है। हे इन्द्र ! वाजेषु सासिहः भव ( ११०)— हेइन्द्र ! तू युद्धीमें शत्रुको जीतनेवाला हो ।

त्वां वाजे हवामहे (६५)— दुन्ने हम युद्धमें बहाबार्थ बुळाते हैं।

युधा युधं घृष्णुया उप पवि (१२५)— युद्धी तैयारीसे युद्धके प्रति तू अपनी धर्षक शक्तिके साथ जाता है।

वाजेषु दाष्ट्रपं विद्य (१५०) — युद्धोंने शत्रुका परा-भव करनेवाला तु है ऐसा इम जानते हैं।

संयती क्रम्दसी यं विद्वयेते (२०५)— युद्धमें युद्ध करनेवाळा चैन्य जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाता है।

दास्तेषु पृतनाज्ये पृत्सु तूर्षु अवःसु अभिमातिषु साह्य (१११)— धनप्राप्तिके कार्योमें, गुर्होमें, शत्रुकेनाका परामव करनेके समयोंमें, यश प्राप्त करनेके कार्योमें, शत्रुका सामना करनेके समयोंमें तू हमारा सार्या हो ।

युष्यमाना अवसे यं इवन्ते (२०६)— युद्ध करने-बाह्य बीर अपने सुरक्षांके लिये जिस इन्द्रको बुलाते हैं।

खराट् इन्द्रः स्वरिः अमन्नः रणाय आववसे (२२४)— खराज्य चलानेवाला इन्द्र अपने घरमें शक्तिमान् और सामर्थ्यवान् होकर युद्धके क्रिये तैयार है।

युधे इष्णानः आयुधानि ऋघायमान शत्रून् नि रिणाति (२२८)— युद्धकी इच्छा करनेवाला जन शक्षा-क्रांको शत्रुपर प्रेरित करता है तन शत्रुकाको नीचे गिराता है।

अस्मिन् चाजे नः ऊतये ऊर्घः तिष्ठ (२८२)— इस युद्धमें इमारे संरक्षणके लिये बडा रह ।

समस्यु ज्योतिः कर्ता ( २८३ )— युद्धोमें तेजस्विता प्रकट करनेवाला इन्द्र है ।

युधा विभिन्नान् सासद्धानः (२८३)— युद्धे शत्रुः बोंको परावित करनेवाला इन्द्र है ।

तं महत्सु माजिषु उत अर्भे हवामहे (३३८)— उस इन्द्रको हम जैसे बहे युद्धोंमें सहाय्यार्थ बुद्धाते हैं वैसे छोटे संघर्षोंमें भी बुलाते हैं।

कं इतः, कं वसी द्घः (३४०)— क्सिको मारा और क्सिको चनमें रखा ! इन्द्रने क्या क्या किया !

वृत्राणां घनः समयः (४२५)— इन्द्र वृत्रोंको मारने-वाका हुआ है।

वाजेषु वाजिनं प्रावः (४२५ )- युदोंनं बोदादी स्था कर ।

समस्यु बस्य संस्थे हरी न मृण्यते ( ४३१ )- युर्वीमें विश्वके जाते हुए योडोंको कोई रोक नहीं सकता नह इन्ह है। उप्राक्षिः ऊतिभिः सहस्रप्रधनेषु नः सद (४५१)-उप्र वीरताके संरक्षणके साधनोंसे सहस्रों प्रकारके चन विसमें मिलते हैं ऐसे युद्धोंमें हमारी रक्षा कर । 'सहस्र-प्र-चन ' यह युद्धका नाम हैं। शत्रुका परामव करनेसे शत्रुके सहस्रों प्रकारके चन विजयी वीरको प्राप्त होते हैं।

इन्द्रं वयं महा धने इन्द्रं अभे इवामहे (४५२)-इन्द्रको इम जैसे बढे युद्धोंमें सहायार्थ बुलाते हैं, बैसे छोटे युद्धोंमें भी बुलाते हैं।

अस्मिन् यामाने नः शिक्ष (५१६)— इस चढाईमें हमें योग्य आदेश दें (कि हम अपनी तैयारी कैसी करें ?)

अकाता वृजना दुराध्यः अशिवासः नः मा अव-क्रमुः (५१७)— अज्ञात, कपटी, दुष्ट, अशुभ शत्रु इतपर आक्रमण न करें।

युधा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ (५३९)- युद्धे देवोंके लिये धन प्राप्त किया है।

नृभिः युतः बाभियुष्याः तं बार्कि त्वया सौश्र-वसं जयम (५३०)— वीरोंसे विरा हुआ तू युद्ध करता है, उस युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशसी शीतिसे जीतेंगे।

अदेवीः मायाः असिहस्ड (५३८)— असुरोंके क्वट बार्लोको पराभूत किया।

जना ममसस्येषु संतस्थानाः समीके रवां विद्वयन्ते (५५०)— वीर लोग युद्धमें स्रहे रहनेपर युद्धशे सहायतार्थे उम्म सुलाते हैं।

सुतुकान् स्वध्नन् राष्ट्रन् नि युवति, वृत्रं हन्ति (५५१)— उत्तम संतानीवाळ, उत्तम शक्काकवाळ शत्रुओंको वह इन्द्र दर करता है और वृत्रको मारता है।

अस्य शुत्रुः आरात् चित् भयतां (५५२)— इस इन्द्रके शत्रु दूरवे भी उससे करते रहते हैं।

बस्मै जन्या चुम्ना नि नमस्तां (५५२)— इसके सामने सब माननी तेजस्त्री वीर विनम होकर रहते हैं।

शाजुं आरात् दूरं यः उग्नः शम्यः तेन अपवायस्य (५८३)— शत्रुके पाससे और दूरसे भी, वो उन्न वज्न है उससे वामा पहुंचाओ ।

शासुः इन्द्रः विश्वा द्विषः मति मोहते (५८३)-सामर्थवान् इन्द्र सव शत्रुओंको दूर करता है।

अभीके संगे कोककृत् (६१४)— समीपके युद्धमें पीरॉके किने नोध्न स्थान देनेवाका इन्द्र है। सहि सपरापः अहन् (६१५)— वहि नामक शतुको मारकर नीचे मिराया ।

समीके इन्द्रं इवामहे ( ७१६)— युद्धने प्रदाध्यार्थ इम इन्द्रको बुलाते हैं।

इन्द्रके युद्धविषयक सामध्येका यह वर्णन है। इससे पता चल सकता है कि इन्द्रकी युद्धमें प्रवीश्यता कितनी है। इसीकिये इस इन्द्रको युद्धमंत्री कहते हैं। पाठक भी इन वर्णनों में युद्ध-मंत्रीक गुण देख सकते हैं।

शत्रुका परामव करनेवाला इन्द्र

शतुका पराभव इमेशा इन्द्र करता है। इस विषयमें इन्द्रके

श्चाम् अहि (२४)— शत्रुआको पराभून कर, दस्यून हरवो (५१)— दस्युआंका इनन करनेवाला, उद्य: (५३)— इन्द्र अत्यंत उद्य वीर है। शामून जेता (११८)— शत्रुओंको बीतनेवाला, दस्योः हन्ता (४०१)— इस्युओंका वध करनेवाला, शामून विद्यमान हन्द्र: (४३)— शत्रुओंको मारने-

अर्केः दासं अतिरत्— (४३) अपने तेजसे इन्द्र अपने शत्रुको मार डालता है।

वाळा इन्द्र है।

वल विभेद (५२)— वल नामक सृतुको इन्द्रने मारा। विवाबः जुलुदे (५२)— विरुद्ध भाषण करनेवालीको दूर किया।

अभिकत्नां दमिता अभवत् (५३)- यहाँदरोधि-योंडो दवानेवाला इन्द्र है।

भरे वाजकाती नृतमः (५३)- युद्धमें तथा अवदान करनेक समय इन्द्र सब नेताओं ने नितिष्ठेष्ठ है।

श्चायम् (५३) – सम्बा कहना सुनता है। समारसु उत्तये (५३) – युदोंमें रक्षण करने है किये इन्द्र सहायक होता है।

वर्षणी-सदः (६८)- शत्रुवेनाका पराभव इन्ह्र करता है।

यः दस्योः हस्ता (२०७)- दस्युनीका वध क्रक्तिका इन्द्र है।

यः पर्वतेषु क्षियन्तं शंबरं, यः भाषायमानं भदि, श्रायां दातुं जधान (२०८)- निव दम्दने पर्वतक्त रहनेवाते संवरको, बननान् भहिषो और विभाग भरनेवाते दावको मारा। यः कसीमिः शंवरं पर्यतरत् (२०९)- विसने वर्तीये संवरको मारा ।

यां बारोहर्न्तं रीहिकं अस्फुरत् (२१०)- आकाशमें कपर पहनेशके रीहिणको इन्हने काटा ।

वाषे सुवृक्ति प्र सरामि ( २१७)- शत्रुको वाथा पहुं-वानेके किये यह उत्तम स्तोत्र में बोलता हूं।

चरे करचा वारिष्ठं आमुर्रि उग्नं कोजिष्ठं तबसं तर-खिनं (३३१)- श्रेष्ठ कर्म करनेके समय वरिष्ठ, शत्रुको मारने-वाके, उम्न, बलवान्, सामर्थ्यवान्, साइसी इन्द्रको हम बुकाते हैं।

भृतन्तरः भोजसा जितिभिः संवृधे (३३३)-नियमिक अनुसार बलनेवाला इन्द्र अपने बलसे तथा संरक्षणके साधनोंसे उत्तम रीतिसे आगे बढता है।

आभिभृतिः ( १२१ )- शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र है।

त्योतासः वयं घना वजं बाददीमिर युधि स्पृष्धः संज्ञथेम (४६१)-हे इन्द्र!तेरे द्वारा संरक्षित हुए इम मारक वज्र हाथमें धरते हैं और उससे युद्धमें स्पर्धा करनेवाले सब शत्रुकॉको उत्तम रीतिसे जीतते हैं।

वयं अस्तृभिः शूरेभिः त्वया युजा पृतन्यतः सास-स्नाम (४६१)— हम अस्न फेंकनेवाले शूरोंके वाथ तथा तेरे वाथ रहकर वैन्यसे इमला करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे।

स्थोजाः इन्द्रः पृतनाः स्थानट् (५०४)- अपनी निज शक्तिये समर्थे हुआ इन्द्र शत्रुयेनाको जीतता है ।

पृतनासुर्थं नातिष्ठ (५०४) — युद्धॉमं रवपर वैठ भीर युद्ध कर ।

विश्वा भुवना अभिभूष ( ५०९)— संपूर्ण शत्रुक्षेनाका परामद कर ।

ऋती-पादः (३०)— शत्रुको जीतनेवाला इन्द्र है।

अभिष्ठिभिः उदिाग्भिः पृतना जिगाय (४६)— इष्ट साथी वीरोंके साथ रहकर शत्रुसेनाको इन्द्रने जीत किया।

इन्द्रः तुजः वर्हणा भा विवेश (४७)— इन्द्रः वरासे शत्रुवेनामें प्रसता है।

सत्रासाहः (५०)— इन्द्र वीरोंके पाथ रहकर शत्रुको पराभूत करता है।

वरेण्यः (५०)— वह श्रेष्ठ विजयी है।

सहो-दंाः (५०) वह साहब बढानेवाला है।

यः पृथिवीं उत यां ससाम (५०)— निव इन्हिने पृथिवी और युळोडडो जीता । मर्नात् पृथिवीपरडे सन्नुओंडो

पराभूत किया और जाकासचे आनेवाके सनुष्ठीकी भी जीत किया।

त्वया युजा प्रति मुवे ( १०४ )— तेरे साथ रहनेसे-इन्द्रेक साथ रहनेसे में शत्रुका योग्य उत्तर दे सूंगा।

विश्वा द्विषः अपिमिन्धि (२०४)— सन सन्नुर्जीका नास कर, उनमें फूट डाल, उनका मतैन्य न हो ऐवा कर।

मायाभिः डित्सस्यपत् दस्यून् अवधूनुधाः (१८०)-कपटोंबे व्यवहार करनेवांले शत्रुओंको इन्द्रने नीचे गिराया ।

वाषः मृषः परिज्ञहि (२७४)— वाषा करनेवाले शत्रुऑको पराभृत कर ।

धुरणो ! धृषन् (३२७) — हे शत्रुका पर्वण करनेवाले इन्द्र ! त् शत्रुका धर्वण करनेवाला है ।

भूरि प्रा द्दिः (३३९)— तू बहुत शत्रुओंके दूर करता है।

भृषत् (६६)— शत्रुका धर्षण करनेवाला इन्द्र है। तुचि-ग्राभः (२३६)— इन्द्र बहुत शत्रुओंको पकड कर रखता है।

तं रिषः न दभन्ति (३६६)— उस इन्द्रको शत्रु नहीं दबा सकते।

मिथ्रदशा नि स्वापय, अबुध्यमाने सस्तां (४८९)-मिथ्या, कारणके विना जो वैरभाव करते हैं उनकी युलाको। वे न जागते हुए सोते ही रहें। शत्रुऑको निवाके वश करना यह एक युद्धनीति ही है।

अया देवहितं वाजं सनेम ( ३९२ )— इससे देवींका हित करनेवाला क्ल प्राप्त करेंगे।

द्विषः अवयज्ञति (४११)— इन्द्र समुश्रोको दूर करता है।

अधृतः वाजी सहस्रा सिवासति (४११)— शतुरे घेरा न जानेवाळा इन्द्र इजारें घनोंको प्राप्त करता है ।

कुण्डपाच्या दूरं पताति (४९२)— कृटिक सनु दूर माग बाते हैं।

सर्वे परिकोशं जिहि (४९३)— यव आफोस करने-वाले दृष्ट शत्रुओंको परावित कर ।

कुकदाश्वं अंभय ( ४९३ )— क्षिपकर हमका करनेवाके शत्रुको पीय वाल ।

उभं खर्चणीसहं रवां हुमहे (५१९)— काबीर तथा बहुकी सेनाको जीतनेवाके तुझ इन्द्रको इम सहायार्थ हुकाते हैं। अभिषान् सुस्तहान् कृषि (५१९) बहुकांको हुकस कर । अर्थात् ऐसा कर कि शत्रुके हमले बढे कष्टदायी न हों। उनको इस सहजहीसे दूर कर सकें ऐसा बल इसमें बढाओ।

**भवकशी अजुरः** (५३०)— शत्रुको दूर करनेवाला इन्द्र जरारहित है, वह तरुण ही है।

संयनन-उमयंकरः उमयाची (५३०)— श्रेष्ठोंकी सहायता करनेवाळा इन्द्र दोनों पक्षोंको मिळाता है। दो पक्ष मिळनेसे शक्ति वढती है।

विश्वासां पृतनानां तरुता (५८८)— सब रात्रुकी सेनाको इन्द्र बीत लेता है।

मृत्रहा ज्येष्टः गृणे (५८८)— वृत्रको मारनेवाला इन्द्र सम्बुच श्रेष्ठ है ऐसी उसकी स्तुति होती है।

श्रक्षाद्धियः अय जाहि (५९४)— श्रानका द्वेष करने-वाले सब शत्रुऑंडो पराजित कर ।

अराधसः पणीन् पदा नि बाधस (५९५)— दान न देनेवाले पणियोंको पांवसे बाधा पहुंचाओ ।

शाजवे चर्च अस्ता अस्ति (६९६)— शत्रुपर तू वध-कारक शक्त फेंकता है।

यः नः जिद्यांसित (६१६) — जो हमारा वध करता है वह हमारा शत्रु है।

असाजुदिष्टः ब्रह्मद्विषः हन्ति (६२०)— विसीकेन कहनेपर भी इन्द्र ज्ञानके द्वेष करनेवाळीको मारता है।

स्वं तरुष्यतः तूर्य (६६४)— तू सव शत्रुओं को जीत।
ते मन्यवे विश्वा स्पृष्णः ऋथयन्त (६६५)— तेरे
कोषके सामने सव शत्रु डीले पडते हैं।

बस्य मन्यवे विश्वा विदाः कृष्टयः सं नमन्ते (६७२)— इस इन्द्रके कोषके सामने शत्रुके सब सैनिक या सब प्रजाजन नम्न होते हैं।

प्राचः अपाचः उदीचः अधराचः अ-मित्रान् अप-नुद्स्य ( ७३५ )— पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशासे सब सत्रुओं को दूर इटाको ।

. सर्वे इन्द्रस्य शत्रको हताः (९१२)- इन्द्रके सब सत्रु मारे गये।

सप्तभवः शानुभ्यः शानुः सभवः (९२१)— सातां प्रकारके शतुकांका त् सन्न है। पदाती, सन्धारोही, इस्त्यारोही, रबी, सलपर, अन्तरिक्षचर, पहाडी ऐसे सात प्रकारके शतु होते हैं। इन सम शतुकांका पराभव इन्द्र करता है, इस कारण इन्द्र सदा विकारी है।

त्यं शुष्यस्य यथत्रैः सयातिरः (५२२)— त्ने प्रथमो वर्षोधे भरा है। रन्द्र! सराजुः जविषे (६१५)— हे इन्द्र! तू बेनु-रहित स्त्यन्न हुआ है।

अभ्रात्रव्यः, अ-नाः, अन्-मापिः ( vor )— तेरे लिये कोई शत्रु नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, कोई मित्र नहीं । तू ही अपना माई नेता और मित्र है। तू ही सर्वतेत्र सतंत्र वीर है।

युधा इत् आपित्वं इच्छले ( ००४) — युद्धते ही तू मित्रता करनेकी इच्छा करता है। युद्ध करके शत्रुको दूर करता है, जो बचते हैं वे तुम्होरे मित्र होकर रह सकते हैं।

इस तरह इन्द्र शत्रुऑके साथ युद्ध करता है, शत्रुऑको दूर करता है, प्रजाका संरक्षण करता है। युद्ध करना और मानवींका संरक्षण करना ये इसके सुख्य कार्य हैं। इस कारण हम इस इन्द्रको युद्धमंत्रो अथवा संरक्षण मंत्री कह सकते हैं।

इन्हों अनेक राक्षसांको मारा है। उनमेंसे कई आयके देशोंसे संबंध रखनेवाले हैं ऐसा दीखता है। असुर वे असीरियन दीखते हैं, 'रक्षस् था नाक्षस् वे रियायन प्रतीत होते हैं, 'अहि वे अफगाणिस्थान-अहिनणस्थानके होंने, 'खल वे बल्ली होंगे, 'खुल वे स्वमें उर्तु प्रांत है वहांके होंगे। इस तरह ये इन्हेंके शत्रु थे। ये उपद्वी थे। इनके नगर किले थे। उनको इन्हेंने होंगे। अपने अनुया-यियोंके रहनेके लिये वे नगर हिये।

यहांतक जो वेदवचन दिये हैं उनपर हमने टीका श्विष्यणी बिलकुल की नहीं। वे बचन इतने स्पष्ट हैं कि उनके पढनेखें इन्द्र युद्ध करनेवाला, शत्रुका पराजय करनेवाला, अपनी प्रश्नाका रक्षण करनेवाला है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है।

आसंडलः (१९)— शत्रुके द्ववेद करनेवाका इन्द्र है।
पृत्तनाचाट् (१०५)— शत्रुकेनाका पराभव करनेवाका।
यनेषु उद्याधम् व्यंसं भहन् (४५)— वनोको वकानेवालेने उन वडी छातीवाले शत्रुको मारा।

नम्या सच्या परायति माथिनं नमुर्जि नि वर्दयः (१२५)— शत्रुको नमानेवाके मित्रके साथ रहकर दूर रहने-वाले कपटी नमुचिको इन्द्रने मारा ।

व्यतिथिग्वस्य वर्तनी करश्चं उत पर्वयं त्वं तेजिष्ठ-या वधीः (१२६)— व्यतिथिग्वके मार्वमें बाक्ट विरोध करनेवाले करंब और पर्वयक्षे तूने तेव बक्क्षे मारा ।

शतुर्वाय बृहर्ती अमृश्रां संवर्त स्वार्थेत कः आ भर (२४१)— बतुके गारनेके किने वडी संवनके रहने-वाकी, करवाण करनेवाकी धनसंवर्षि हमें मर दो। इस जबार इन्त्रके सौर्यके वर्णन देखने योग्य हैं । अर इसके सानुके विषयमें मोशासा देखिये---

#### वृत्र वध

षृत्र-हा (१६)— दत्रको मारनेवाळा इन्द्र है। षृत्राणि जिञ्जते (१५)— दृत्रोंको इन्द्र मारता है। षृत्राणि जिह्न (१६)— दृत्रोंको जीत। षृत्राणि जन् (५३)— दृत्रोंको मारनेवाल। इन्द्र है।

**मृत्रहा महिं अवधीत्** (३१)— वृत्रवध करनेवाले इन्द्रेन **महिको मा**रा ।

इन्द्रः चुत्राणि अप्रति जघन्वान् (५६)— इन्द्रने इत्रोंको अन्नतक्यं रीतिचे मार दिया ।

वार्जहत्य ( १०५ )— दत्रवध करनेका कार्य ।

दशसहस्राणि वृत्राणि अप्रति नि वर्दयः (१२४)-दश्र हजार क्त्रोंको अप्रतिम रातिसे इन्द्रने मारा ।

बलं अविश्वं नुनुदे (१७४)— बल अधुरको नीचे गिराया।

नमुचेः शिरः अपां फेनेन उदचर्तयः (१७८)— नमुचि राक्षसका शिर जर्लेके फेनसे उडा दिया।

विश्वाः सृधः अजयः ( १७८ )— सब शत्रुओं हो जीत ।

आयसः इरिश्चित्रः अहि तुद्त् (१८५)— फौला-दके वज्रस पुनहरि साफेको बाधनेवाले इन्द्रने अहि नामक शत्रुको मारा।

वार्डे हत्वा सप्त सिंधून् आरिणात् (२००)— आहिको मारकर भात नहियोंको बहाया ।

कियेधाः ईशानः येन तुजता तुजन् वृत्रस्य मर्म विद्युत् (२२१) — अनेक भूमियोंमें रहनेवाले इस इन्द्रने बज़ फेंडनेके समय दलका मर्मस्थान वहां है यह जाना । शत्रुके मर्म-स्थानको जानकर उसी स्थानपर आधात करना योग्य है ।

आर्द्धे अस्ता वराहं तिरो विध्यत् (२२२)— वज्रको सञ्जूपर फॅकनेवाळे इन्द्रने वराहको बीचमें वींचा।

अस्य शावला वज्रेण शुपन्तं वृत्रं इन्द्रः विवृक्षत् (२२५)— अपने वक्षे वज्रसे दरते हुए वृत्रके इन्द्रने दुक्टे कर डाके।

देखबीती त्वं जुभिः भूरीणि वृत्राणि इंसि (२४६)-युद्धमें तु बीरोंडे साथ रहकर बहुत वृत्रोंडो मारता है।

मृत्रहरये शिषः भूः ( १५२ )— दत्रका वध करनेके समय तु सवका कल्वाण करनेवाळा हो।

द्स्युडा अभवः (२७२)— दस्युगोंको मारने बाला त् हुआ है।

दाशुषे वृत्राणि हन्ति (३२१) — दाताके हितके किये बत्रुओं को तूमारता है।

एकः वृत्राणि जिज्ञले (३७९)— तू अडेला ही वृत्रोंको मारता है।

वृत्रहा जनुषः परि (६४३)— बन्मसे ही इन्द्र वृत्रोंको मारता है।

अपः चित्रवांसं वृत्रं परा हुन् (५११) -- जल-प्रवाहोंको रोकनेवाल वृत्रको इन्द्रने मारा।

अप्रतिष्कुतः इन्द्रः द्घीचो अस्यिभिः नवतीः नव वृत्राणि जघान (२६०)— अपराजित इन्द्रने दिध-चीकी अस्थियोसे बनाये वजसे निन्यानवें वृत्रोंको मारा।

दोघतः युत्रस्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा स्क्रेण वि विभेद् (६७४)— कापनेवाले वृत्रका सिर बलवान् सैकडों धारावाले वजसे तोड दिया।

#### इन्द्रके शस्त्रास्त्र

इन्द्रके शकाखों में कज मुख्य है। यह फौळादका बना है, अनेक तीक्ण घाराएं इसको होती है और खष्टाने यह बनाया होता है। वज़के आघातसे इन्द्रके सब शत्रु मर आते हैं और इन्द्र विजयी होता है ऐसा यह वज़ है। यह हाथमें पकडा जाता है और शत्रुपर फॅका जाता है। इस बज़के विषयमें कुछ वर्णन अब देखिये—

इन्द्रस्य हिरण्ययः हर्यतः वज्रः ( ७० )— इन्द्रका स्रोनेका तेजसी वज्र है। यह वास्तवमें फीलाइका होता है पर उसपर सुनहरी नक्शों होती है।

त्यं महां उठं पर्वतं पर्वशः चकर्तिथ (७४)— तुने- इन्द्रने महान् पर्वतके वज्जसे द्ववहे किये।

चक्रः हरितः रंह्या न विञ्चचत् (१८५)— वह धुवर्णका वक्र वेगचे सन्तुका वेच करता है।

द्वारे भरः सहस्रशोकाः अभवत् (१८५) सुनर्णसे भरा वह वज्र सहस्रों दीप्तियोंबाळा है। गया है।

वज्रहस्तः (२११)— इन्द्र हाथमें वज्र केता है।

सः अस्य वजाः हरितः, य मायसः, हरिः निकासः, हरिः मा गमस्त्योः, युर्जा सुशिमः हरिमम्युसायकः, इन्द्रे हरिता क्या निमिमिश्चिरे (१८४)— वह इस इन्द्रका वज्र वीले फीकादका है, यह प्राण हरण करनेवाटा वज्र इस इन्द्रको प्रिय है, वह इन्द्र शतुके प्राण हरण करनेवाटा बज़को हाथोंमें पकडता है, वह तेजस्वी उत्तम साफा बांधनेवाल। इन्द्र शत्रुके प्राण हरण करनेवाले कोधसे फेंके जानेवाले बाणको धारण करता है, उस इन्द्रमें सारे सुन्दर रूप मिले हैं।

इस बचनमें कहा है कि यह इन्द्रका वज्र फोलादका है सतः नीला है, उसपर सुनहरी नकशी है। इन्द्र इसको दोनों हाथोंसे किसी समय बार्से हाथसे और किसी समय सीचे हाथसे पकडता है, वह इन्द्र शत्रुपर मारनेके लिये (साथकः) बाण भी बर्तता है।

अस्मे रणाय त्वष्टा स्वर्यं स्वपस्तमं वज्रं तक्षत् (२११)— इस इन्द्रके लिये युद्ध करनेके हेतुसे दिव्य तथा उत्तम कार्य करनेवाला वज्र त्वष्टाने निर्माण करके दिया। त्वष्टा यह कारीगर है जो वज्र, बाण, रथ आदि बनाता है।

अपां चरध्ये तिरक्षा चक्कं प्र भर ( २२७ )— जल-प्रवाहोंके प्रवाहित होनेके लिये वृत्रपर वज्रको तिरच्छा मार ।

दक्षिण हस्ते वज्रं घीष्व (२४०)— दाहिने हाथमें वज्रको घारण कर ।

दर्शतः वजः इस्ताय प्रति धायि (५८९)— दर्श-नीय वज हाथमें क्रिया है ।

**ओजसा चर्चा शिशान (६००)**— तू अपने बलसे बज़को तीक्ष्ण बना।

सजीयसं अर्क बाह्याः बिमार्थि (६००) — तू अपने शक्तिमान् तेजस्वी वज्रको बाहुओं खे धारण करता है।

गभस्ती वजाः मिम्यक्ष (६०३)- हार्योमे वज्र वम-

श्चित्र चज्रहस्त अद्भिवः ( ६४५ )— वार्श्वयंकारक बज्र हाथमें भारण करनेवाला, पहाडी किलेमें रहनेवाला इन्द्र ।

अस्ता (३०)— शत्रुपर शक्ष फेंक्नेमें कुशल इन्द्र है। ते अंकुञाः दीर्घः अस्तु (१७)— तेरा अंकुश लंबा हो।

इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिषः श्वतानीका हेतयः (३१५)— इस इन्द्रकी बडी दुस्तर उत्तम इच्छाएं हैं और वैक्डों नोकीवाले उसके पास शक्ष हैं।

इस तरह इन्द्रहे सकोंका वर्णन है। धांसेकी गोली भी वह भारता था ऐसा अगले अंत्रोंसे प्रतीत होता है—

सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत् तदंग यातुचातनम् ।

' इन्द्रने मुझे सीस ( सीसेबी गोली ) दी है, हे त्रिय ! बह सीसा बातना देनेवाले दुष्ट शत्रुओंको दूर करनेवाला है। इदं विष्कंषं सहते, इदं बाधते अत्रियः। स्रोग विश्वासहे या जातानि पिद्याच्याः ॥

अब. १।१६।३

यह बीबा शत्रुकी पराभूत करता है, बाक शत्रुकोंको यह दूर करता है। जो (पिञ्चाक्याः) रक पीनेवाकोंकी बातिनां हैं वे सन जातियां इस सीक्से पराभूत होती हैं।

यदि नो गां इंसि यद्यक्षं यदि प्रवम् । तं त्वा सीसेन विध्यामो या नो मसो मदीरहा ॥ अव. १।१६४

' यदि तू इमारी गौको मारेगा, यदि घोडेको मारेगा, वदि मनुष्यको मारेगा, तो उस तुझको मैं बीक्से बींधूंगा विवसे इमारेमें कोई वॉरोंको मारनेवाळा नहीं रहेगा।

यहां 'सिसिन विषयामः' सीसेथे बीधते हैं, ऐसा बहा है, यह सीसेकी गोलीसे बीधना ही होगा, पर बंद्रका नाम बेदमें नहीं मिला। तो यह सीसेसे बीधना किस तरह होता है इसकी खोज पाठक करे। परन्तु यहां 'विषयामः' बीधनेका अर्थ स्पष्ट है। बज भी दूरसे फेंका जाता था, बाण भी दूरसे ' फेंके जाते थे, सीसेसे बीधना भी दूरसे ही होता था।

#### सैन्य रच

इन्द्रके पास मक्तोंका केन्य सदा तैयार रहता था।

एषां मनीकं श्रथसा प्र ट्**विशुतत्** ( ९० )- **१नक्ष** सैन्य बलसे चमकता रहता है ।

वाजिनीवसुः (१४९)— वैन्य ह साथ रहनेवाला इन्द्र है। इन्द्रके साथ वीरोंकी सेना तैयार रहती है।

श्रुतानीकः (३२३)— सैक्डों सैनिक स्न्द्रके बाब ग्रुते हैं।

हे चीर ! सेन्यः असि ( ३३९ )— हे बीर इन्द्र ! तू सेना हे साथ रहता है, तू सेना हे साथ कार्य करता है, सेना का संचालन तू करता है।

# इन्द्र वीर है

इन्द्र वीर है, इस्रांलिये यह युद्ध करता है और विश्वय श्राप्त करता है। अतः कहा है—

नृतमः (२३४)-- नेताओं में बेष्ठ बीर इन्द्र है।

सदावृधः वीरः (४०२) सदा वहनेवाका वीर इन्द्र है। शूरः इत स्थिरः एव (३६८)— इन्द्र ग्रुट है और

युद्धमें अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भाग नहीं जाता अथवा चंब्छ भी नहीं होता।

पुरुक्तीरः (२३४)— इन्द्र बहुत बीरोंके साम रहनेवाका वटा बीर नेता है।

उप्रः (६६)—ं, वह उप्रवीर है।

वीरयुः मसि ( २६८ )— वीरोंको सोम्य स्वानमें नेसमा पूर्वक रक्तनेवाका इन्द्र है । मामुचीचां क्षितीनां उत दैवीनां विद्यां पूर्वयावा व्यक्ति (४४)— मानवी प्रवाओंमें तथा देवी प्रवाओंमें यह इन्द्र पहिले सुत्रुपर इमला करनेके लिये जानेवाला है।

प्रस्वाय परये इन्द्राय हदा मनसा मनीषा धियः मर्जयन्तः (२१७)— शर्चान कालग्ने सामित्व करनेवाले इन्द्रकी हदवसे, मनभे तथा बुद्धिये स्तुति करके अपनी बुद्धि-योंको पवित्र करते हैं।

**नृपतिः ( ६०**३ )— मनुष्योंका पालनकर्ता इन्द्र है ।

नुष्यां नर्यः नृतमः स्वपायान् (४९७)— नेताओं में मुख्य नेता, मानवींका उत्तम श्रेष्ठ संचालक पृथिकीका राजा वह है।

त्रिशोकः रथः शतं नृन् अनु आवहत् (४९८)-, तीन ज्योतिओंबाला उस इन्द्रका रथ सैक्डो नेताओंको साथ के आता है।

खपतिः इन्द्रः (६०२)- अपना खामी इन्द्र है। त्यं ईशिषे (६०६)- तु सवपर खामित्व करता है।

इन्द्रः विश्वा भूतानि येमिरे (७१७)— इन्द्र सब भूतोंको साधीन रसता है।

जगतः तस्थुषः सर्वदां ईशानं अभिनोतुमः (७२२)-- जंगम तथा स्थाबर विश्वके तेजस्वी खामी इन्द्रकी इम नमन करते हैं।

स्वाचान् अभ्यः न, न विख्यः, न पार्थिवः, न जातः, न जनिष्यते (७२३)— तेरे जैस दूसरा कोई, न दिव्य, न पार्थिव, न हुआ और न होगा। ऐसा तू अद्वितीय है।

जित्रा अवस्या च यन्तवे (३७९)— विजय, यश भीर सबका नियमन करनेके लिये तू है।

त्वं व्यक्तिभूः व्यक्ति (१८५)— तू सब शत्रुओं हा परामव करनेवाला है।

ससवान् (४९८)— तू विजयां है।

श्रामिभृतिः ( ७३५)— तू सब शत्रुओंका पराभव करनेवाला है।

#### प्रजाका पालक इन्द्र

इन्द्र प्रजाका उत्तम पालन करता है, प्रजाका पालन करनेके लिये ही वह युद्ध आदि करता है इसकिये वसके वर्णनमें कहा है—

विश्पतिः (२१)— इन्द्र प्रजाका पाकनकर्ता है। स्रत्यतिः (२४)— वह उत्तम पाकक है। राजा (६०)— वह स्था प्रजाका रंजन करनेवाळा है। खर्षणी धृतः (१०८)— यह प्रवाजनीका धारण करनेवाळा है।

चर्षिणमा इन्द्रः महा युधा देवेम्यः वरिवः खकार (५९) — प्रजापालक इन्द्रने बडे युद्धक्षे देवोंके किये अष्ठ वश या धन प्राप्त करके दिया ।

स्वांक्षित्रयः सस्वा (१२०)— मित्रोंके किये वह उत्तम मित्र है।

वाजानां पतिः (३७०)— वह वलोंका खानी है, वह धनोंका खानी है।

ज्येष्ठराजं (२०९)— वह इन्द्र श्रेष्ठ राजा है।

जनानां अर्थः ( २४३ )— तू जनीका स्थामी है।

स्त त्वं राजासि (३७९)— वह तू अकेला शासन करता है।

यः एक इत् विद्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति (४०५)-वो अकेला ही सब प्रजाजनॉपर अधिकार रखता है।

वार्याणां ईशानः (४२९)— वरणीय धनोंका बह स्वामी है।

दिव्यस्य जनस्य पार्थिचस्य जगतः राजा भुवः (२४०)— दिव्य जनाका और पार्थिव जगतका इन्द्र राजा हला है।

चर्षणीनां सम्राजं नृषाइं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं गीर्भिः स्तोत (२७७)— मानवोंके रात्रा, शत्रुके वीरोंको जीतने-वाले बढे नेता वीर इन्द्रकी स्त्रुति कर ।

विश्वा पृतना अभिभूतरं नरं इन्द्रं सज्यः तत्रक्षः राजसे जजुः च (१११)— सब शत्रुसेनाका पराभव करनेवाले नेता इन्द्रको सबने मिलकर निश्वित किये राज्यका शासन करनेके कार्यमें लगाया।

पञ्चितितीनां चर्षणीनां चसूनां इरज्यति (४५६)-पोषों मानवेंकि धनोंका इन्द्र राजा हुआ है।

वाजस्य दीर्घभवसः पतिः ( ४८४ )— वनका और श्रेष्ठ यशका खानी इन्द्र है ।

शकः विश्वानि नर्याणि विद्वान् (५०९)— समर्व इन्द्र मानवोंके हितके सब कार्य जानता है।

श्रयसा पतिः भवन् (५११)— समर्थवे वह राजा हुना है।

सितीनां वृषसः (५२४)- सब मनुष्योमें बह बक्कि है। त्यं जनानां राजा (५९६)— तू बनोंका रावा है।

विश्वा भुवः माभुवः (५०१)— तू भपना प्रमाव वव स्थानीपर डाळता है। विश्वा आतानि कोजसा मिन्नपूः मस्ति ( ६०९ )-त् सर सनुजीका अपने वामध्येषे पराजव करनेवाला है ।

यहां तथा अन्य अनेक स्थानोंमें 'जनावां राजा। श्चितीयां शूष्यमः। पञ्चश्चितीयां इरज्यति' आदि वचनीमें इन्द्रको मानवीका राजा कहा है। यह संरक्षण भी मानवींका ही करता है, याजक ऋत्विज उसको अपनी रक्षांके लिये बुकाते हैं, उनके सहाय्यार्थ वह उनके पास जाता है, उनका रक्षण करता है, उन मानवींकी पालना करता है। इस तरह इन्द्र सदा मानवींका हित करता रहता है।

स्वित्तवा विद्यां पतिः वृत्तवा वि सृधो वशी।
वृषा श्रेष्ट्रः पुर पतु नः सोमपा समयं-करः ॥ १॥
वि न श्रेष्ट्र सृघो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः।
स्वमं गत्रया तमो यो ससौँ समिदासति ॥ १॥
वि रक्षो वि मृघो जहि वि वृत्तस्य हन् रजः।
वि मन्युमिनद्र वृत्रहन् समित्रस्य समिदासतः॥३॥
सपेनद्र द्विषतो मनोऽप जिल्यासतो वधम्।
वि महन्छमं यच्छ वरीयो यावया वधम्॥॥॥॥

(विद्यापितः स्वस्तिदा) प्रवाशंका पालक राजा कल्याण करनेवाला हो, (वृत्रहा) शत्रुको मारनेवाला (वि सुधः वद्यी) विशेष हिंसडाँको वश्में करनेवाला, (स्रोमपा) स्रोमपान करने वाला (असर्थ-करः) और प्रवाको असय करनेवाला है॥ १॥

दे इन्द्र! ( नः मुखः वि आहि ) हमारे चतुओंको मार डाल, (पृतन्यतः नीचा यच्छ ) सेना द्वारा इमपर इमला करनेवाओंको नीचे रखो। ( यः अस्तान् अभिदास्ति ) को इमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसको ( अधमं तमः गमय) हीन अंबकारमें पहुंचाओ ॥ २॥

(रक्षः सृषः वि जिहें) राक्षवोंको तथा हिंवकोंको मार बाल, (षुत्रस्य हन् ठज) दत्रके ववडोंको तोव दे। हे (षुत्रहन् इन्द्र) दत्रनाशक इन्द्र (अभिदास्ततः समि-बस्य मन्युं वि ठज) इमारा नाश करनेवाले शत्रुके कोचको तोव दे॥ ३॥

दे इन्द्र ! (द्विषतः सन्धः अप ) देवीका मन वदक दे, (जिल्लास्तरः वर्ष अप ) बायुका नास करनेवालेका दूर कर, (सद्वत् द्वार्म वि यच्छ ) हमें वटा स्व दे (वर्ष वरीयः कावय ) वक दमये दूर रहे ॥ ४॥

हम्ब्रका वर्णन हव मंत्रोंने देखने बोग्न है । इम्ब्र**स्ट्रक्याचारियको पृत्रं को स्रधास वटीर्ज** । विको**र वर्छ स्ट्रब्यं सर्वादे स्वप्**र ॥ १ ॥

8 ( वार्ष. स्वा., वान्व ३० )

मत्स्वेद्ध महे राजाय ॥ १ ॥ अध्याद्ध पर्वत शिक्षियाण त्यद्धास्त्र था अध्ये । १ ॥ (यतीः मे ) वत्त्र करनेवाल पुरुषके समान (धः सुरा-वाट् मित्रः इन्द्रः ) विश्व त्यरासे सन्नुपर इमला करनेवाल । मित्र इन्द्रेने (वृत्रं जायान ) पुत्रके। मारा (व्रक्षं विसेद् ) वलका नाश किया और (शाक्ष्म स्वस्त्रहे ) सन्नुओंका पराजय किया ॥ ३ ॥

(इहं) यहां (महे रणाय मंत्र्य) वहे बुद्धे किये आनंदित हो ॥ ४ ॥

(पर्वते शिक्षियाणं) पर्वतके आश्रममें रहनेवाके ( श्राह्ये श्रह्म ) आहेको मारा। ( असी स्वष्टा स्वर्थे यज्ञं ततस्य ) इस इन्द्रके क्रिये स्वष्टाने दिन्य वज्ज तैवार करके दिवा या॥६॥

जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र ।

कृष्वाको सम्बान् अधरान् सपत्नान् ॥

अपर्व. २।२९।३

(सहसा) अपने कलसे (क्षेत्राणि जयन्) क्षेत्रोंको जीतता है और (अन्यान् सर्परनान् अधरान् छण्डन्) इस्तरे शत्रुऑको भीच दवा देता है।

समित्रसेनां मधवन् नकान शन्यतीमनि । युवं तानिन्द्र पृत्रस्य समिक्ष दस्तं मति ॥

अवर्षः ३।१।३

है (अध्यक्) इन्द्र! हमारे साथ सनुता करनेवाली को राजुकी सेना इमपर आक्रमण करनेके किये का रही है (ताक्) उस सनुकी सेनाको हे पुत्रको मारनेवाले इन्द्र और जिप्त ! तुम दोनों भिलकर उस बैन्यको जला हो ।

प्र ते वजाः प्रमुखन् एतु श्राम्म्। जिहि प्रतीखो अनुवाः परावाः ॥ अव. ३।१।४ 'तेरा वज्र सतुओंको मारता हुआ आगे वढे । पीछे रहने-वाके, साथ आनेवाके और आगे होनेवाके सतुको मार जका।'

इन्द्र सेमां मोइय अभित्राणाम् । तान् विष्यो विमाशय ॥ अय. ३१९५५ 'दे इन्द्र ! बत्रुकी सेनाको मोहित कर और सनको वारी औरके विनष्ट कर । '

इन्द्रः केनां मोहयतु मदतो व्रन्तु मोजसा। बसूचि महिः मारचां पुनरेतु पराजिता ॥

' इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोहित करे, वैनिक उनको वेसके साँदें, बाति उनकी आंखें वेद करें और फिर वह पराविश्व के बावे।' यो विश्वाजित् विश्वभृत् विश्वकर्मा। (अय.४।१९।५) यो सक्को जीतनेवाका, सबका अरब-वोवण करनेवाका और सब कर्म करवेवाका है।

यो दावयानां वकं आहरोज । ( अथ. ४।२४।२ )— को दानवेंकि काको तोहता है ।

यः संप्रामासयति सं युधे वशी। ( भव. ४।२४।०)-वो स्वाचीन रहनेवाळा युद्धेंदे प्रति के जाता है।

मनाभित्रं नो अघरादनभित्रं न उत्तरात्। इन्द्रानमित्रं नः पद्मात् अनभित्रं पुरस्कृषि ॥ अय. ६१४०।३

'हे इन्द्र! नीचेथे, ऊपरथे, पीछेसे और आगेसे हमें शत्रु-रहित कर।'

इन्द्रसकार प्रथमं नैईस्तं असुरेश्यः। (अय.६।६५।३) इन्द्रने प्रथम असुरोंके लिये निहत्यापन अर्थात् निर्वलपन किया। इससे असुर पराभृत हुए।

निर्हस्तः शत्रुः मभिदाससस्तु ये सेनाभिर्यु-धमायन्त्यस्मान् । समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥ १॥

आतन्याना भायच्छन्तोऽस्यन्तो ये च घावथ । निर्हस्ताः शत्रवः स्थन इन्द्रोऽद्य पराशरीत् ॥२॥ निर्हस्ता सन्तु शत्रवोऽक्रैषां ग्लापयामसि । अथैषां इन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥३॥ अथ. ६।६६

(नः अभिदासन् शातुः निर्हस्तः अस्तु) हमारेपर हमला करनेवाला शतु इस्तरहित हो।(ये सेनाभिः अस्मान् युधं आयम्ति) को ग्रैन्य लेकर हमारे श्राय गुद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र! (महता खंधेन समर्पय) उनको बडे वयके साथ मार डाल। (प्यां अधहारो विविधः द्वातु) इनका पापी बीर विद्ध होकर माग जावे॥१॥

'है (शत्रयः) शत्रुओं ! (ये आतन्याताः) को तुम भतुष्य तानकर (आयच्छन्तः अस्यन्तः च धायध) चींचते हुए और वाण छोडते हुए चले आते हो तुम (निर्हस्ताः स्थम) हस्तरहित हो वाबो, (इन्द्रः अध वः पराद्यरीत्) इन्द्र आव ही तुम्हें मार डाले ॥ २॥

(शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु) स्व शत्रु हस्तरहित हो जाय, (प्यां अंगा ग्छापयामसि) इनके अंगोंको हम निर्वत बना देते हैं। हे इन्द्र! (प्यां बेदांसि) इन शत्रु-ऑके धनोंको (शतदाः वि अजामहे) सैक्डों प्रकारसे आप-समें बांट देते हैं॥ ३॥

इस स्करे पता लगता है कि शत्रुको पराबित करके शत्रुके प्राप्त घन आपसमें बांट केते वे । परि वर्त्मानि सर्वतः इन्द्रः पूषा च सस्तुः । मुद्यम्यचाम्ः सेना अभिज्ञाणां परस्तराम् ॥ १॥

इन्द्र भीर पूरा ( सर्वतः वरमानि परि सखतुः ) सर मार्गोमें अमण करें, जिससे ( अमित्राणां सेनाः ) शत्रुजों ही सेना ( परस्तरां मुखन्तु ) दूरतक मोहित हो जाय ।

इससे पता चलता है कि इन्द्रके साथ पूषा भी मुद्रमें बाता या। निरमुं जुद ओकसः सपत्ने। यः पृतन्यति। नैर्बाध्येन हिष्येन्द्र पनं पराश्चरीत्॥१॥ परमां तं परावतं इन्द्रो जुदतु कृत्रहा। यतो न पुनरायति शश्चतीभ्यः समाभ्यः॥१॥ अथ ६।०५

(यः स्तपरनः पृतन्यती) जो शत्रु सेनाद्वारा आक्रमण करता है (समुं ओकसः निः नुद्) उसको घरसे निकाल बाल (प्रनं निर्वाध्येन हिसचा) इस शत्रुको बाधारहित समर्थणसे (इन्द्रः प्राश्चरीत) इन्द्र मार बाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) वृत्रनाशक इन्द्र (तं परमां परा-वतं नृदतु) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे (यतः श्राद्यतीभ्यः समाभ्यः) जिससे शाश्वत काकतक (पुनः स आयति) फिर नहीं भा सके॥ २॥

इस तरह शत्रु कायम दूर हो इसिलये उपाय किये बाते थे। इन्द्रो जयाति न पराजयाता मधिराजो राजछु राजयाते। चर्क्स्य ईडयो संद्यक्षोपसद्यो नमस्यो भवेड ॥ १॥

त्विमिन्द्राधिराजः भवस्युस्त्वं मूः अभिभूति-र्जनानाम् । त्वं दैवीर्विदा इमा वि राजायुष्म-त्क्षत्रं मजरं ते मस्तु ॥ १ ॥

प्राच्या दिशस्यिमन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्छत्रहासि । यत्र यन्ति स्रोत्या-स्तिक्षतं ते दक्षिणतो वृषम एवि हव्यः॥ ३॥

(इन्द्रः जयाति) इन्द्रकी जय होती है (ज पराज-याते ) कभी पराजय नहीं होती। (राजसु अधिराजः राजयाते ) राजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी सोमा बढती है। हे इन्द्र, हे राजा (इह सर्क्ट्रस्य ईड्ड्यः) यहां शत्रुंका नास करनेके कारण स्तुतिके योग्य हुआ है (सन्द्राः उपस्तवाः नमस्यः भव ) वन्द्रनीय, पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य हो॥ १॥

हे इन्द्र ! (त्वं अविराजः) तू रागियान है, ( अव-स्युः) शीर्तिगत् है, (त्वं जवानां अभियृतिः सूः) तू प्रवाननोंका समार्थकर्ता है, (त्वं इसाः देवी विद्याः विराज) त् इन दिन्य प्रजाबनोंपर विराजमान हो, (ते आयुष्पत् सर्व अजरं अस्तु) तेरा दीर्षायु युक्त क्षात्रतेज जरारहित हो ॥ २ ॥

(हे इन्द्र! स्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) हे इन्द्र! तू पूर्व दिशाका राजा है, हे (वृज्जहन्) इनको भारनेवाले! (जत जदीक्या दिशः शत्रु-हा असि) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है, (यत्र स्रोत्या यन्ति) बहातक नदियां जाती हैं वहातकके प्रदेशका (तत् ते जितं) तूने जीत लिया है तथा (वृष्यभः हव्यः दक्षिणतः प्राच ) बलवान् और आहरसे पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशामें तू जाता है।। ३।।

इस तरह इन्द्रके पराक्रमों का वर्णन अर्थवंदेदमें हैं।
इन्द्रोतिभिर्वहुलामिनों अद्य यावच्छेष्ठाभिर्मघवन शूर जिन्द्य। यो नो द्वष्टपधरः सस्पदीष्ट
यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ १॥ अथ. ७१३९
'हे इन्द्र! (यावत् अष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिमिः)
आति श्रेष्ठ विविध प्रकारके संरक्षणोंसे (अद्य नः जिन्द्य)
आज हमें जीवित रख। हे (मघवन् शूर्) धनवान शूर वीर!
(यः नः द्वेष्टि) जे। हमारा देव करता है (सः अधरः
पदीष्ट) वह नीचे गिर जाय। (यं उ द्विष्मः) जिसका
हम सब देव करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण
छोड देवे॥ १॥

इन्द्रके खंरक्षणके कार्य बहुत हैं इस विषयमें ऐसे मंत्रोंमें को वर्णन है वह ऐसे मंत्रोंमें देखा जा सकता है।

इन्द्रो मन्धतु मन्धिता शकः श्रूरः पुरंदरः । तथा हनाम सेना अभित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

(पुरंदरः) चत्रुके किलोंको तोडनेवाला द्वर बलवान् (मंथिता इन्द्रः) मन्यन करनेवाला इन्द्र (मन्थतु) चत्रुकी बेनाका मन्थन करे, (यथा आमित्राणां सहस्रद्धाः समाः) जिस सक्तिस चत्रुलोंके हजारों सैनिकोंको (हमाम) हम मारें।

रहत्ते जाळं रहत रुग्द्र भूर सहस्रार्धस्य शतः वीर्यस्य । तेन शतं सहस्रं मयुतं न्यर्बुदं जघान शको दस्युवां अभिचाय सनया ॥ ७ ॥

हे भूर इन्द्र ! (खहुकार्घस्य शतवीर्यस्य यृहतः ते) पर्सीहारा प्रित वेक्डों सामध्योंवाने को तुस इन्द्रका (मृहत् आर्ड) वक्षा बास है । (तेन मामिधाय) उस नालसं वेरकर तथा (सेनवा) अपनी सेनाके द्वारा (शकः) साम-र्ध्वान इन्द्र (त्रकृषां शतं अधान) सत्रुजोंके वेक्डों, हवारों, कार्कों और करोडों सैनिडोंको मारता है। ॥ ४ ॥ यहां हजारों, काचों शत्रुओंको मारनेका कोख है। अपीक्ष् एवी वडी कडाइयां इन्द्र बांतता है, इतना वक इन्द्रका है।

इन्द्रकी कपटनीति

इन्द्र दुष्ट शत्रुओं से स्पटनीति भी बतेता था, इस विषयमें कहा है-

अभिभाते-ओजाः मायाभिः दस्यून् (४८)— शत्रुका पराभव करनेके सामध्येषे युक्त इन्द्रने कपट प्रयोगींबें भी शत्रुओंको मारा है। अर्थात् कपद्री शत्रुकींबे वह इन्द्र कपटका प्रयोग भी करता था।

वृज्ञनेन वृज्जनान् सं पिपदा (४८)— क्यटसे क्य-टियोंका उस इन्द्रने पीस बाला।

जे। शत्रु कपट करते थे उनको कपटसे बहु मारता था। वर्षनीतिः माथिनां प्र अमिनात् (४५)— कपटनीतिमें कुशस्त्र इन्द्र कपटी शत्रुओंको मारता है। वर्ष (वर्षन् )—
कपट, कुटिलता, माया। इनका अपयोग करके इन्द्र दुष्टोंको दवाता था। 'वर्ष-नीतिः' (४५)- अपटनीतिमें कुशस्त्र वीर।

शर्धनीतिः (४५)— धेनाके दलाका जलनेका नीति जिसकी उत्तम है। सैन्यके संघों का उत्तम उपयोग करे चातुर्यसे करनेका नाम 'शर्ध-नीति 'है।

# मानवींपर क्री

इन्द्र मानवीपर दया करता है, इस विषयमें—

एकः देवजा मर्तान् दयस्य (५८) देवीमें इन्द्र अवेस्ता
ही मनुष्योपर दया करता है।

मनोः षुधः (४०९)— मनुष्योंको बढानेवाका इन्ह्रहै। मानवोंका कल्याण करनेके क्षिये इन्द्र सदा वक्ष रहता है। मध्या विद्यां विद्यां पर्यद्यायन् (९२)— धनवान् इन्द्र प्रत्येक प्रवाजनको देखभाक करता है।

ृष्टवा जनानां घेनाः अवचाकदात् (९२) — वस्त्वान् इन्द्र क्षेगोंकी प्रायना सुनता है, बनताका कहना सुनता है और उनके हितके कार्य सदा करता है।

#### इन्द्रका दातृत्व

इन्द्र धन आदि देता है इस विषयमें ये वर्णन हैं---अश्वस्य, गोः ययस्य वसु मः दुरः असि (१२०)--बोडे, गीवें, जी और धन देनेवाका इन्द्र है।

विश्वामिः चात्रमिः एत रातिः चापि (१९८)-सर्व चारण करनेवार्जने तेरेवे दान प्राप्त किया है।

दाशुषे वर्यः महमानं गयं वि ( ४०८ )--- राताको इस श्रेष्ठ इन्द्रने वटा घर दिवा है । क्षवसुराः अवका इन्द्रः स्रिकिः का वितिष्ठति (४८४)--- विकास कृती घनवान् इन्द्र शानियोंके साव वैक्ता है।

सरातवः सस्तां, रातवः बोधन्तु ( ४९० )— कंज्य को बाव, दानी बावते रहें।

वस प्रवक्तांकि (१७)- तू धन देता है।

सम्मासत् गोधत् यवमत् उठधारा इय दोहसे (३२)— घोडे, गौर्वे, बीसे युक्त धन वडी धारासे देता है।

सुदानुः (३८)— उत्तम दाता इन्द्र है।

विद्यक्षः ( ४३ )— धनका दान करनेवामा इन्द्र है । स्रोरिकातः ( ४३ )— बटा दानी ।

वस्य दुर्घरं राधः (६९)— जिसका अप्रतिम दान है। प्रभूवसः (७२)— बहुत धनका दाता।

धर्मजयः (१५०)— युद्धको जीतनेवासा, धनको जीतनेवासा।

संगुरुष था भर ( १२१ )-धनका बंधह करके दान दे। भरेषु वाजसातये इन्द्रं उपश्चवे ( १०९ )— युद्धों में अब या धनका दान करनेके लिये इम इन्द्रको बुळाते हैं।

तय इदं यद्धः मितः चेकिते ( १२१ ) — तेरा यह धन चारों ओर दानसे फैलता है।

तं भवीयसा वसूना पृणिक्ष (१५४) — तू उसको पर्याप्त धनसे मर देता है।

तुविराधः ( ५८ )— बहुत धन देनेवाला इन्द्र है।

मघवा (६८) — धनवान् इन्द्र

बृहद्भयिः (६८)— बहुत धनी इन्द्र है।

पुरुषसुः (३२२) - बहुत धनवान्

सघवा वस्यः राय ईदाते (८९)— इन्द्र धनवान् है वह निवासक धनका स्त्रामी है।

बसुनः इनस्परितः (१२०) — इन्द्र घनका खामी है। म-काम-कर्शनः (१२०) — कामना पूर्ण करनेवाला इन्द्र है।

यथा त्वं, अहं वसाः एकः ईशीय (१६०)— वैसा त् भनका सामी है, वैसा में भनका अकेवा सामी बनुं।

मनीविजे दिस्सेयं (१६८)— हानीको वनका दान कर्ड ।

न देख:, न मर्ताः, ते राधको चर्ता शक्ति (१७०)---त देव या न यानव कोई भी तेरे दाव देवेमें विशेष करनेवाला नहीं है। तू दान करता है, उसमें किसीबे विशेष नहीं हो सकता।

भुता-मघ (१०)— विस्नकी धनवात होनेके किमे प्रसिद्धि है।

श्रमी सहस्रों (१८)— इन्द्र वैकारों और हवारों प्रकारके धनोंने कुछ है।

हिरण्यं भोगं ससान (५१)— सुवर्ण तथा नीत्व पदार्थ वह शास करता है।

धनामां संजितः (५१)- धनोको नीतनेनामा इन्द्रहै। स्पार्ट बस्तु भा भर (२७४)- स्पृद्धकोन धन सहर भर है।

काम्यं वसु सहस्रेण मंहते ( ३२४ )— वह इह पव सहस्राणा देता है।

पिशंगक्रपं गोसन्तं सक्षु ईसहे (३२८)— पीले रंगवाला अर्थात् सुवर्णमय गौओंसे युक्त धन हमें श्रीव्र त्राप्त हो ऐसा चाहते हैं।

स्वा पुरुवसुं विदा (३४२)— तृबहुत भनवाका है यह हम जानते हैं।

अ**नशेराति वसुदां उपस्तुहि (३६१)— हा**नि न करनेवाळा जिसका दान है ऐसे धनदाता इन्द्रकी स्तुति कर ।

इन्द्रस्य रातयः अद्धाः (३६१)— इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हैं।

मनः दानाय चोद्यन् (३६१)-- अपने मनहो दान देनेम प्रकृत हर ।

अस्य अंदाः खद्धिच्यते (३६६)— इस इन्द्रका घन करता ही रहता है।

जिन्युषः धनं (३६६)— विजयी वीरका धन होता है। तुर्धामधः (३६९)— वहे धनवाला इन्द्र है।

अस्य राष्ट्रः न पर्येतवे (४०७)— इसके धनके दानकी कोई मर्यादा नहीं है।

सुन्धानाय बाभुवं रियं ददाति (४११)— यह करनेवालेको इन्द्र बहुत धन देता है।

सानासं स्रजित्वानं सदासहं वर्षिष्ठं रिक उक्केय मा अर (४५८)— लाभकारी विवारी शत्रुको बीतनेवाके श्रेष्ठ मनको हमें अरुनी सुरक्षा करनेके क्रिये जाकर सर दो ।

विश्वं वरेण्यं राधः नवीक् संकोइव ते विश्व त्रशु सस्तत् (४०२)— किस्तव केष्ठ धन इनारे पश्च सेव दे, वैसा धन तेरे पश्च बहुत है।

तुनियुद्ध इन्द्र ! दशकातः यद्यकातः वकास्य दाये सुकोदय (४०३) — दे तेजस्वी इन्द्र ! प्रश्नव वस्तेताके भीर यशकी वने इसको थन आत करनेके क्रिके काम रीतिके भीरत कर ।

रवासम् (५२२)— वनस राता स्ट्र है। विश्रां वार्ये पुष्पादिः (६१५)— यह प्रसारके क्यारे वहाता है। असे बहुत् पृंधु अवः गोमत् वाजवत् विश्वायुः अक्षितं घेष्टि (४०४)— हमें वडा विस्तृत यशस्त्री गौओं और बर्बोसे युक्त पूर्ण बायुतक टिक्नेवाला धन है।

सहस्रसातमं युद्धं बृहत् अवः रियनीः हवः सस्मे बेहि (४७५)— सहस्रों प्रकारका धानंद देनेवाला तेजस्यी बढे बशबाला धन आंर रबके साथ रहनेवाला अब हमें अरपूर दो।

गोह्य सम्बेषु सहस्रेषु शुक्षिषु तः माशंसय (४८७)— गोओं, षोडों तथा सहस्रों तेजस्वी धनोंमें तू इमें रख।

इस तरह इन्द्रके भनी होने और भनका दान करनेके विष-

#### सत्यकी प्रेरणा करनेवाला इन्द्र

यः रभ्रस्य कुशस्य ब्रह्मणः नाधमानस्य कीरेः चीदिता (२०३)— जो इन्द्र उपायकको, कृषको, ज्ञानी याचक कविको उत्साह बढानेके लिये उत्तम प्रेरणा देता है।

यस्य प्रदिश्चि अभ्वासः गावः प्राप्ताः रथासः (२०४)— इस इन्द्रकी भाजामें चे छे, गीवें, गाव और रथ रहते हैं। इसिलये वह हरएक प्रकारकी प्रेरण देता है और सहायता करता है।

यस्य अमितानि वीर्या (४००)— इस इन्द्रके अपरि-मित पराक्रम हैं इसिलिये वह उत्तम प्रेरणा सब भक्तोंको करता है और उनकी उन्नति करनेमें समर्थ होता है।

विचर्षणिः (१४)— विशेष रीतिसे देखनेवाला, विचार पूर्वक देखमाल करनेवाला, इलचल करनेवाला, चवल, कार्व शीव्रतासे करनेमें चतुर इन्द्र है।

सदाष्ट्रधः विश्वगूर्तः ऋश्वपाः घृष्णु-नोजाः बधुष्तु इन्द्रः (५९०)— सदा वदनेवाना, समीसे प्रशेषित, सब बडे बार्य करनेवाना, शत्रुका पर्वण करनेवाना बक्तसे बुक्त, विकर इन्द्र है। इसलिने वह सबको उत्तम प्रेरणः वेता है।

अवाळदः उत्रः पृतनासु सासहिः (५९१)— विषयी, उपवीर, युद्धोंने साहब दर्शानेवामा इन्त्र है।

# अयाजकाँका दमन करता है

व्यवसूर्वं मर्स्य शासः (४९५)— यह न करनेवाके मानवीको दन्य देनेवाला इन्द्र है।

सञ्जन्तां संसदं विवृत्तीं व्यनाद्ययः, लोमपाः स्वारः स्वत् (१८१)— यह न करनेवालेंकी वजाकी विविध्य करके स्वको नष्ट करता है और यह करनेवालेंको क्य बनाता है। ये यवियां नायं भारतं व होकुः, ते केपकः वैक्षाः एव न्यविकास्त (६००)— वो नवती नीकार वह वहीं सकते ने पार्था ऋषमें ही परे रहते हैं।

#### आपत्ति दूर करनेवाला इन्द्र

निर्श्वतीनां परिष्ठु सं चेत्या (४१०)— व्यापिनोंको वृद् करनेका उपाय इन्द्र अच्छी तरह कानता है। इस कारण आपतियो उसको नहीं सताती।

देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति, स्वयंनाय म स्पृद्धानितः (१०१)— देव यस करनेवाकीको पाइते हैं, इस्त मानवीको नहीं वाहते ।

अतन्द्र प्र मादं यन्ति ( १०१ )— आकस्य छोडनेवाके ही विशेष उत्साहको शार होते हैं।

अ-दाशुषां वेदः अन्तः वयः हि, तेवां वेदः सः आ भर (२४३)— कंज्य मानवीका यम अन्यस्थे दृंद निकाल और उनका धन हमें साक्त है।

निदे वक्तवे अराव्णे नः मा रान्धि (१०१)— निदक, व्यर्थ वहबदानेवाले कंज्यके आधीन हमें न कर । उनका शासन हमपर न हो।

द्रविष्णोदेषु दुष्टुतिः व श्वास्त्रते (११९)— एनका बान करनेवालोंके क्षित्र निदा योग्य १ में है। उन दातालोंकी प्रक्षेत्रा ही होनी योग्य है।

#### पाप

अर्घ नः प्रश्वात् न बस्नत् (११४)— पाप स्मारे पीडे नहीं रुगे ।

न पापत्वाय रासीय (५२२)— पाप **करनेके किये** छुट नहीं है।

#### घमंडियोंका नाशक इन्द्र

यः शर्षा शश्वतः महि एकः द्धानान् समन्दना-नान् ज्ञान (२००)— वो घर इन्द्र है, वह चरा पण करनेवाले कीर वारंवार कहनेपर मी न सुननेवाले हैं उनकी मारता है।

यः शर्थते श्रष्टयां व व्यतुद्दाति (२०७)— के इन्द्र वर्मनीका वर्मन नहीं सहन करता ।

महतः मन्यमानान् वोष्यः (५२०)— अपने आपको बहुत वडा माननेवाके को वर्मडी है क्लेसे हुदः वर ।

शासदाबाद वादुकिः साक्षात (५२७)--- उन वर्तनी शत्रुकोंका इम बाहु युवने पराजव करने ।

#### मयको दूर करनेवाला इन्द्र

इन्द्रः सहत् अवं असीवाष् अवशुक्तवस् (१९६)-इम् वर्षे ववके कारमको वरावित करके दूर अवासां है र व्यविश्वाचा इन्हेंच संज्ञानातः (२६५)- निर्मव इन्हरे वाच यू विकटर वाता है। इस कारच तू निर्मव हुआ है।

#### संगठन करनेवाला इन्द्र

यदा नवतुं क्रवोषि आत् इत् समूहास (७०५)-वर् हे स्म ! तू भाषण करता है, उससे तू समूह बनाता है। इनके वाक्यों संबठन करनेकी सक्ति होती है।

#### लोगोंको बसानेवाला इन्द्र

चसुः (३२७)— कोगोंको वसानेवाला इन्द्र है। यह इन्द्र कोगोंको वसती करानेकी सुन्यवस्था करता है।

# इन्द्र घर रहनेके लिये देता है

विषातु विवक्षं स्वस्तिमत् शरणं छिदः महा मधवस्यः च यच्छ, एम्यः दिशुं यास्य (५२४)— तीन बादुओंसे बना, तीन छप्परांवाला, कल्याणकारा, आश्चय करने नोग्य घर मुझे दे दो, तथा ऐसे घर धनवानाको मी भिन्ने ऐसा कर और इनसे यब शतुओंको दूर कर । जिससे वहां प्रवास सब मानवाका रहना हो सके।

#### उत्तम मार्ग

सुपथा शीभं भवाँक यादि (६०३)— उत्तम मार्गेषे चीप्र हमारे पास आलो । ये मार्ग रथके मार्गे हैं। ऐसे रथके मार्ग उत्तम होने चाहिये। इन्द्र उत्तम मार्ग निर्माण करता है।

# दुःख देनेवालोंको दण्ड

श्वपताबज्ञः भावजासि (६१०)— दुःस देनेबाळे दुष्ट सनुबाँको त् योग्य दण्ड देता है। इससे प्रजाजन आनंदमें रह सकते हैं।

#### देवकी सहायता

देवयुं देवासः प्राचैः प्रणयन्ति (१५५)— देवत्व प्राप्त करनेवाछको देव आगे वढाते हैं। देवोंक गुणोंको देवकर उन गुणोंको अपने अन्दर चारण करनेचे देवस्व प्राप्त होता है। ऐसे देवस्व प्राप्त करनेवाछोंको देव हरप्रकारसे सहायता करते हैं।

ज्ञापियं वरा इच जोषयन्ते (१५५)— ज्ञान विसको प्रिय है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसको देव श्रेष्ठ प्रथमको सद्दाय्य करनेके समान सद्दाव्य करते हैं।

#### इन्द्रका महातम्य

इन्द्रस्य शतेन घामभिः महयामसि (१०८)— इन्द्रका महत्व उपके वैकडों स्थानोंसे वर्णित होता है। इन्द्रका महत्व इतना वडा है।

महिनः (२१६)— इन्द्र सम्ब्रुष महास्म्यवे गुक्त है।

यश हमें प्राप्त हो ज्येष्ठं मोजिइं पदुरिशवः वा श्रद (५१८)— भेड सामर्थ्यवान् परिपूर्ण यश हमें अरपूर है ।

# इन्द्र सचा है

इन्द्रमें सचाई है वह कभी सत्यमांगीस दूर नहीं जाता। इस कारण कहा है—

सत्यः (५०५)— इन्द्र सख है, सबा है, दनी अवस्य मार्गपर बाता नहीं।

सत्यस्य सूतुः (१२३)— स्न्य सत्यका प्रशास्त्र है # उस सत्य मार्गसे जानेसे लाम होता है, यह अपने आवरणसे सबको बताता है।

# युद्धसे लृट

असुरेभ्यः भुजः आ अर (३३६)— अपुरेंबे छ्ट भर दे। अपुरेंबा पराभव करके उनसे धन आदि पदार्थ मरपूर प्रमाणमें प्राप्त कर। शत्रुके नगर तोडे, उनपर अपना कवजा किया तो वहांसे यथेच्छ छ्ट करके विजयी वीरोंको धन यथेच्छ प्रमाणमें प्राप्त होता है। ऐसा धन इन्द्रके पास आता रहता है। विजय प्राप्त करनेवाले वीरको ऐसा धन मिळता ही है।

# इन्द्रके वर्णन

इस समयतक हमने इन्ह्रके वर्णन देखे। वेदवचनोंको देकर उनके यहां सरळ अर्थ किये हैं। उन बचनोंवर विश्लेष विचारणा करके अधिक टांका—टिप्पणी नहीं की है। क्योंकि इन बचनों-पर अधिक टीका—टिप्पणी करनेकी कोई अक्रत ही नहीं हैं। इतने ये वचन स्पष्ट हैं।

इन वचनों के मनन से इन्द्रके खरूपका पता पाठकों को लग सकता है। इन्द्र लोगों का संरक्षण करता है, शत्रुओं से युद्ध करके, उनका पराभव करके बाइरके शत्रुओं को दूर करता है। अन्दरसे और बाइरसे संरक्षण करके प्रवाको शान्तिका आनंद देना ये इस इन्द्रके मुख्य कार्य है। इसीलिये इस इन्द्रको इस 'युद्धमंत्री' अथवा 'संरक्षक मंत्री' कह सकते हैं। इनके कर्तव्य यहां इस निवंधमें दिये हैं। उनका विचार पाठक करें और युद्धमंत्रों के कर्तव्य क्या हैं, इस विषयमें वेदका कथन क्या है, यह पाठक देखें और उसका मनन करके निश्चय करें कि राज्यके युद्धमंत्री ऐसे होने चाहिये।

अवर्षवेदके अनेक नामोंमें 'स्वत्रक्षेद् ' मी एक नाम है। यह नाम अवर्षवेदको इसकिये मिला है कि, इसमें इन्त्रके मंत्र पांचवे ज्ञागसे भी अधिक संस्थामें हैं। इन इन्त्रके मंत्रीके कारण ही इस बेदको स्वत्रवेद कहा है।

पाठक इस प्रकरणका आधिक विचार करके क्षात्रभावका बोग्य बोच प्राप्त करें और इस बोचको राष्ट्रीय उच्चतिके कार्यीमें कवा देवें।

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

# कीसकां काण्ड।

# विषयानुऋमणिका

| क्ष्यू विषय                         | মূঞ্ | विषय                              | মূম্ব       | सूक्त देवता                   | An  |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-----|
| १ अथर्ववेदमें इन्द्र देवताका वर्णन  | 13   | ३४ इन्द्रकी गीवें                 | 13          | १ इन्द्रः, सरुतः, अग्निः      | •   |
| २ इन्द्रकी मूं छियां                | •    | ३५ इन्द्र बोडोंकी पालना करता है   | 98          | २ इन्द्रः, ,, ,, द्रविणोदाः   | 3   |
| ३ इन्द्रका गळा                      | ·    | ३६ इन्द्रका रथ                    | 94          | ३ इन्द्रः                     | 2   |
| ४ इन्द्रकी दो शिकाए                 | •    | ३७ इन्द्रका अतुल सामध्ये          | 94          | ४ इन्द्रः                     | 3   |
| ५ इन्द्रका बीम पीना                 | 4    | ३८ किलेमें रहनेवाला इन्द          | 96          | ५ इन्द्रः                     | 1   |
| ६ इन्द्रका साफा                     | 6    | ३९ शत्रुके किल इन्द्र तोडता है    | 96          | ६ इन्द्रः                     | 4   |
| ७ इन्द्रकी पोबाक                    | 6    | ४० इन्द्रका संरक्षण सामध्ये       | 90          | ७ इन्द्रः                     | •   |
| ८ इन्द्र शरीरसे बढा                 | 6    | ४१ युद्ध करनेवाला इन्द्र          | 96          | ८ इन्हः                       | v   |
| ९ इन्द्र बैल जैसा बलवान्            | 6    | ४२ शत्रुका परामव करनेवाला इन्द्र  | 95          | ९ इन्द्रः                     | 6   |
| • इन्द्रका सौन्दर्य                 | 6    | ४३ वृत्रवध                        | २२          | १० इन्द्रः                    | •   |
| १ इन्द्र विद्वान् है                | 9    | ४४ इन्द्रके शस्त्राह्म            | २२          | ११ इन्द्रः                    | •   |
| २ जरारहित तरुण इन्द्र               | 9    | ४५ बेन्य वक                       | १३          | १२ इन्द्र-                    | 11  |
| ३ तेजस्वी इन्द्र                    | 9    | ४६ इन्द्र बीर है                  | २३          | १३ इन्द्राबृहरानी, महतः, समिः | 98  |
| ४ आनन्दी खभाववाळा इन्द्र            | 9    | ४७ प्रवाका पासक इन्द्र            | 48          | १४ इन्द्रः                    | 34  |
| ५ इन्द्रके बाह्                     | 9    | ४८ इन्द्रकी कपट नीति              | 20          |                               | 15  |
| ६ मुष्टि युद्ध करनेवाला इन्द्र      | 5    | ४९ मानबॉपर दया                    | २७          | १५ इन्द्रः                    |     |
| ७ बहुत अन्नसे युक्त इन्द्र          | 5    | ५० इन्द्रका दातुत्व               | २७          | १६ बृहस्पतिः                  | 16  |
| ८ इन्द्र महान् है                   | 90   | ५१ सत्यकी प्रेरणा करनेवाला इन्द्र | 35          | १७ इन्द्रः                    | 21  |
| ९ न गिरनेवाका इन्द्र                | 90   | ५२ अयाजकोंका दमन करता है          | 35          | १८ इन्द्रः                    | 34  |
| • कल्याण करनेवाला मित्र इन्द्र है   | 9.   | ५३ आपति दूर करनेवाका इन्द्र       | 35          | १९ इन्द्रः                    | 24  |
| १ इन्द्रका मन                       | 9.   | ५४ पाप                            | 28          | २० इन्द्रः                    | 36  |
| २ आर्थेका रक्षण                     | 90   | ५५ वमण्डियोंका नाशक इन्द्र        | २९          | २१ इन्द्रः                    | 84  |
| ३ प्रक्षार्थके कर्म करनेवाला इन्द्र | 33   | ५६ भयको दूर करनेवाला इन्द्र       | २९          | १२ इन्द्रः                    | \$. |
| ४ स्थिर नीतिबाछा                    | 99   | ५७ संगठन करनेवाला इन्द्र          | <b>§</b> •  | २३ इन्द्रः                    | \$  |
| ५ लोगोंकी साक्षी                    | 12   | ५८ लोगोंको बसानेबाला इन्द्र       | <b>\$</b> • | २४ इन्द्रः                    | \$4 |
| ६ इन्द्र अपूर्व है                  | 18   | ५९ इन्द्र वर रहनेके लिए देता है   | <b>j</b> •  | २५ इन्द्रः                    | 11  |
| ७ आगे बढनेबाळा                      | 93   | ६० उत्तम मार्ग                    | <b>}</b> •  | २६ इन्द्रः                    | 10  |
| ८ न गिरनेवाकेको गिरानेवाका          | 12   | ६१ दुःब देनेवाळींको दण्ड          | 30          | २७ इन्द्रः                    | Si  |
| ९ ग्रुप्त न रहनेवाका                | 12   | ६२ देवकी धहायता                   | <b>}</b> •  | १८ इन्दः                      | 10  |
| • सार्वजनिक हितके कार्य             |      | ६३ इन्द्रका बहारम्य               | 4.          | २९ इन्द्रः                    | 3   |
| करता है                             | 12   | ६४ वस हमें प्राप्त हो             | <b>1</b> •  | ३० इन्हः                      | 14  |
| १ स्वराखे कार्व करनेवासा            | 98   | ६५ इन्द्र बच्चा है                | 1.          | ३१ इन्द्रः, इरिः              | 1   |
| २ इन्ह्य सामर्थ                     | 12   | १६ नुवसे खर                       | ₹•          | ३२ इन्द्रः, इरिः              | ¥.  |
| ३ त्रशंकित इन्द                     | 13   | ६७ रुन्द्रके वर्णन                | 3.          | ३३ इन्द्रः                    | Y   |

|                           |              |                         | m,  |                            |                              |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|
| स्य देवता                 | 58           | स्क देवता               | Sa  | स्क देवता                  | <b>Se</b>                    |
| १४ हम:                    | 82           | ७१ इन्द्रः              | 59  | १०७ इन्द्रः                | 936                          |
| ३५ इन्द्रः                | 40           | ७२ इन्द्रः              | 53  | १०८ इन्द्रः                | 930                          |
| ३६ इन्हः                  | 48           | ७३ इन्द्रः              | 53  | १०९ इन्द्रः                | 930                          |
| ३७ इनः                    | 40           | ७४ इन्द्रः              | 94  | ११० इन्द्रः                | 151                          |
| ३८ इन्हः                  | 69           | ७५ इन्द्रः              | 36  | १११ इन्दः                  | 357                          |
| ३९ इन्हः                  | ६२           | ७६ इन्द्रः              | 36  | ११२ इन्द्रः                | 1 55                         |
| ४० इन्द्रः, सस्तः         | ६३           | ७७ इन्द्रः              | 36  | ११३ इन्द्रः                | * 932                        |
| ४१ इन्द्रः                | <b>Ę ₹</b>   | ७८ इन्द्रः              | 900 | ११४ इन्द्रः                | 932                          |
| ४२ इन्द्रः                | Ę¥           | ७९ इन्द्रः              | 900 | ११५ इन्द्रः                | 155                          |
| ४३ इन्द्रः                | Ę¥           | ८० इन्द्रः              | 909 | ११६ इन्द्रः                | 933                          |
| ४४ इन्द्रः                | EU           | ८१ इन्द्रः              | 707 | ११७ इन्द्रः                | 155                          |
| ४५ इन्द्रः                | 44           | ८२ इन्द्रः              | 9.8 | ११८ इन्द्रः                | 154                          |
| ४६ इन्द्रः                | <b>\$</b> \$ | ८१ इन्द्रः              | 9.2 | ११९ इन्द्रः<br>१२० इन्द्रः | 9 <b>३</b> ४<br>9 <b>३</b> ५ |
| ४७ इन्द्रः, सूर्यः        | 99           | ८४ इन्द्रः              | 903 | १२ ९ इन्द्रः               | 934                          |
| ४८ सूर्यः, गी             | 46           | ८५ इन्द्रः              | 903 | १२२ इन्द्रः                | 936                          |
| ४९ बिलं                   | 45           | ८६ इन्द्रः              | 9.8 | १२३ सूर्यः                 | 934                          |
| ५० इन्द्रः                | A.           | ८७ इन्द्रः              | 908 | १२४ इन्द्रः                | 186                          |
| ५१ इन्द्रः                | 90           | ८८ बृहस्पतिः            | 9.4 | १२५ इन्द्रः                | 930                          |
| ५२ इन्हः                  | 9            | ८९ इन्द्रः              | 908 | १२६ इन्द्रः                | 130                          |
| ५३ इन्द्रः                | ७२           | ९० बृहस्पतिः            | 906 | १२७ कुम्ताप स्क            | 988                          |
| ५४ इन्द्रः                | υş           | ९१ वृहस्पतिः            | 905 | १२८ इन्ताप स्क             | 988                          |
| ५५ इन्द्रः                | 48           | ९२ इन्द्रः              | 112 | १२९ क्रम्ताप स्क           | 984                          |
| 46 इन्द्रः                | 4            | ९३ इन्द्रः              | 115 | १३० इन्ताप स्क             | 946                          |
| ५७ इन्द्रः                | 46           | ९४ इन्द्रः              | 990 | १३१ कुन्ताप स्क            | 988                          |
| ५८ इन्द्रः, सूर्यः        | vv           | ९५ इन्द्रः              | 111 | १३२ इन्ताप स्ट             | 184                          |
| ५६ इन्द्रः                | 96           | ९६ इन्द्रः, यक्मनाशनम्, |     | ११३ क्रन्ताय स्वा          | 986                          |
| ६० इन्द्रः                | ৩९           | संस्नावः, दुष्वप्रमम्   | 170 | १३४ क्रन्ताय सूका          | 986                          |
| ६१ इन्द्रः                | 6.           | ९७ इन्द्रः              | 923 | १३५ इन्ताय स्क             | 989                          |
| ६२ इन्द्रः                | 69           | ९८ इन्द्रः              | 183 | १३६ इन्ताय स्क             | 985                          |
| ६३ इन्द्रः                | 69           | ९९ इन्द्रः              | 928 | १३० अलक्षीनाशनम्           |                              |
| ६४ इन्द्रः                | ८३           | १०० इन्द्रः             | 128 | दिभिकाः, स्रोमः            |                              |
| ६५ इन्द्रः                | 68           | १०१ अप्रिः              | 924 | १३८ इन्द्रः                |                              |
| ६६ इन्द्रः                | 68           | १०२ अभिः                | 924 | १३९ अधिकी                  | 942                          |
| ६० इन्द्रः, सक्तः, अप्रिः | 64           | १०३ अप्तिः              | 185 | १४० अभिनी                  | 941                          |
| ६८ इन्द्रः                | 60           | १०४ इन्द्रः             | 126 | १४१ अखिनी                  | 944                          |
| ६५ इन्द्रः                | 66           | १०५ इन्द्रः             | 920 | १४२ अधिनी                  | 948                          |
| ७० इन्द्रः                | 65           | १०६ इन्द्रः             | 936 | ३४३ अभिनी                  | 944                          |

॥ वहां बीखवां काण्ड कामस ॥



# अथर्ववेदका सबोघ भाष्य।

## विंशं काण्डम ।

## [स्क १]

(ऋषिः — १ विश्वामित्रः, १ गोतमः, ३ विरूपः । देवता — १ इन्द्रः, १ मस्तः, ३ मश्निः । ) इन्द्रे त्वा वृष्मं वृयं सुते सोमें इवामहे । स पहि मध्वो अन्धेतः मरुतो यस्य हि क्षरे पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपार्वमो जर्नः उधानाय व्यानाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तेमिविधमामये [सूक्त २] (ऋषिः — [ गुरसमदो मेघातिथिर्वा ! ]। देवता — १ मरुतः, २ आधः, १ इन्द्रः, ४ द्रविजीदाः । ) मुरुतंः पोत्रात्सुष्टुर्भः खर्काद्वतुना सोमै पिवतु 11 8 11

्र अधिरामीधात्सुष्टुमेः स्वक<u>ी</u>दतु<u>ना</u> सोमं पिवतु

11 2 11

#### (祖歌?)

(हे इन्द्र) हे इन्द्र ! (बयं सीमे सुते) हम से।मरव निनोडनेपर ( मुखभं त्या ) तुस बलकानको ( हवामहे ) बुलाते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं, ( मध्योः अन्धलः पाहि ) इस मधुररसका पान कर ॥ १ ॥

( दियः विमह्सः महतः ) हे युलोकहे स्मान तेजसी मरुत् बीर ! ( यस्य क्षये ) जिसके घर, जिसके यज्ञगृहमें (पाथ) द्रम स्का करते हैं (सः जनः सुगोपातमः) बह मनुष्य अर्थत उत्तम रक्षक होता है ॥ २ ॥ (ऋ. १ ८६।१)

( उझाजाय बद्याजाय , बैलसे लाये धान्य विसदा अब है, गीते उरवब दूध, बी जिसका अब है, (सोमपृष्ठाय वेषासे ) सीमका इनन विश्वपर होता है, उन शानी (अग्नये) अप्रिके किये (स्तों मेः विश्वेम ) खोत्रों हे इस सरकार करते (邓, 6183199)

**कृषमं हवामहे**→ वश्वान्दी हम स्तुति करते हैं। मच्यी अन्ध्यसः पाहि- मधुररसका पान कर ।

्र दिवः विमहंसः मठतः वस्य श्ववे पाय, स अनः खुबोखासमः - युकोक्डे समान विशेष तेत्रसी वीर हैनिक

१ (अवर्षे शब्द, काण्ड २०)

क्रिसके पर अन्न लेते या रखपान करते हैं, यह महत्व उसन रक्षक होता है।

वेध से स्तोमैः विधेम— शानीका परकार इम स्तीत गाकर करते हैं।

उक्षाक्ष: — बैलकी बेतीसे सरपत्र जब बार्वे, सीम अब। वशाका:- गोवे अवस दूध, दही, बी, छाछ आदि पीये। दूध और अज।

स्रोमपृष्ठः — से।मका रव पीये।

विधाः - ज्ञानी कर्तृस्ववान् ।

सु-नोपा-तमः असंत क्तम रक्षण क्रवेका पीर

(स्क २)

( मकतः पोत्रात् ) मकत् बीर पेताके पासके ( साहसाः लकृति ) श्रीमन स्तीत्र युक्त, श्रतम मंत्र युक्त (श्राम्बन स्त्रीमं विचत् ) ऋतुके अनुवार बोगरव पृष्टि ॥ १ व

( अग्निः माद्री। आत् ) अप्र अप्रिंडी प्रदीस करवेंचाली पावचे उत्तम क्रोत्र युक्त और उत्तम संत्र युक्त आहेरे अहसीह बोमरस पीने ॥ २ ॥

## इन्ह्री मुक्का मार्धाणात्युष्ट्रमंः स्वृक्कीदृतुना सोर्म पिवतु देवो द्रविकोदाः पोत्रात्स्युमः स्वकोद्दतुना सोमे पुषतु

11 3 11 11 8 11 (0)

## .[ 現職 3 ]

( ऋषिः - इरिव्वितिः । देवता - इन्द्रः । )

आ याहि सुषुमा हि तु इन्द्र से।मुं पिबा इमम् । एदं बुहिः संद्रो मर्म 11 8 1: आ स्वां ब्रह्मयुजा हरी वहंतामिन्द्र केश्विनी । उप ब्रह्मणि नः शुणु 11 7 11 ब्रह्मार्णस्त्वा वयं युजा सीमपार्मिन्द्र सोमिनीः । सुतार्वन्तो हवामहे 11 3 11 (05)

(इन्द्रः ब्रह्मा ) इन्द्र ब्रह्मा (ब्राह्मणात् ) ब्रह्माके पासवे उत्तम खोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतु हे अनुसार स्रोमरस पीवे ॥ 3 ॥

(द्वाधियोदाः देवः) धनदाता देव (पोत्रात्) स्रोम रसको पवित्र करनेवालेक पाससे उत्तम स्ताति युक्त और उत्तम मंत्र शुक्त ऋतुके अनुसार मोमरस पीवे ॥ ४॥

ऋतुना सोमं पिबतु — ऋतुके अनुकृत रसवान करे। जिस ऋतुमें जितना सोम पीना शरीर खास्थ्यके लिये योग्य है, उतना ही उस ऋतुमें पीवे । अधिक न पीवे । सब सान-पान ऋतुके अनुसार ही होना चाहिये।

पोता - रवको पवित्र, श्रुद्ध, निर्दोव जा बनाता है। आप्रशिष्ट - अप्रिकी प्रदीत कर्नेवाला ।

अक्षा- यक्षका मुख्य अध्यक्ष । यह अधर्ववेदी ही होना चाहिये ।

द्वांबिफोदाः- धन देनेबाला, (द्वविज-) धनका (दा) दाता।

सु-स्तुधा- उत्तम स्वोत्रोंसे जिसकी प्रशंसा होती है । स-अर्फ:-- उत्तम मत्र जिसके साथ बाले जाते हैं। इन सुक्तने ऋ. र ३६,३७ के नंत्रांश हैं।

#### (सक ३)

हे १न्द्र! ( जा काहि ) जाओ, (ते सुपुत्र हि ) तुन्हारे किये इमने वह रस तैयार किया है, (इस ख़ेश्में पिय) इस सोमरक्का पान करो, (मम इदं वर्दिः आ सदः) और मरे दिये इब भासनंपर बैठो ॥ १ ॥ (元, 619419)

हे इन्द्र! (किशिना ब्रह्मयुजा हरी ) लंब बालोंवाले, बानके साथ जुड जानेवाले घोडे (स्वा आ बहतां) तुसे बहां ले आवें। (नः ब्रह्माणि नः उप शुणु ) हमारे मंत्रोंको समीपसे सनी # २॥ (羽. とりりのえ)

हे इन्द्र! (बयं सामिनः) इम धामयाग करनेवाले (ब्रह्माणः) ज्ञानी लोग (सुतावन्तः) सोमरस तैयार करके (सोमर्श तथा) सोम पीनेवाले तक्षको (युजा) तेरे साथ रहनेवाले वजने साथ (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ३॥

(写 6,9013)

वातिथ्य सरकार— 'मम इदं वर्ष्टिः वा सदः।' मेरे दिये इस आसनपर बैठ। जो अतिथि घर आजाय उसकी इस रीतिसे सन्मानपूर्वक वैठनेके लिये आसन देन। चाहिये।

सोमं पिब- सोम रस पीओ, ऐसा कहकर उस अतिथि को आदरसे पेय रच देना वाहिये।

केशिनी ब्रह्मयुजी इरी त्वा भावइतां — लंबे देश विन हे गर्कमें हैं, जो बोडे इशारसे, ज्ञानसे, संकेतमात्रसे रचके साथ जुड जाते हैं, ऐसे चोडे शिक्षित होने चाहिये। इन्द्रकी ऐसे चोडे यह स्थानपर ले आवें।

सः प्रशािण ड न्युण्- इवारे मंत्र धमीप बैठकर अवन

वयं प्रद्याणः स्वा इवामहे— हम प्रश्नव तहे बुकाते हैं।

युजा- साथ रहनेवाले वजके साथ वहां बाओ। बज्रका विष्यंस करनेके किने राक्षस का जान तो उस समासे कनका नास कर ऐसा वर्ध संकेतमात्रसे स्थित किया गया है।

## [स्क ४]

( ऋषिः - इरिग्निहिः । देवना - इन्द्रः । )"

आ नी वाहि सुतार्वतोऽसार्कं सुद्धृतिरूपं । पिना सु शिप्तिसम्बंतः ॥ १ ॥ आ ते सिआमि कुश्योरनु गात्रा विभावतः। गृगाय जिह्नया मर्धः ॥ २ ॥ स्नादुष्टे अस्तु संसुद्धे मर्धुमान्तुन्ते ६ तर्व । सोमः धर्मस्तु ते हुदे ॥ ३ ॥ (१२)

## [सक्त ५]

( ऋषिः -- इरिस्बिडिः । देवता -- इन्द्रः । )

अवश्च त्वा विचर्षणे जनीरितामि संबृतः । प्र सोर्म इन्द्र सर्पतु ॥ १ ॥
तुतिप्रीवी व्योद्राः सुनाहुरन्धसो मदै । इन्द्रौ वृत्वाणि जिमते ॥ २ ॥
इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्यक्षीन ओजेसा । बृत्वाणि वृत्वदं जहि ॥ २ ॥

#### (स्क ४)

हे (सु शिषिन्) उत्तम साफा धारण करनेवाले इन्द्र ! (स्ताबतः मः भा बाहि ) सोमरस तैयार करनेवाल इमारे पास आओ । (अस्माकं सुष्टुतीः उप ) हमारी उत्तम स्तुति-योंको पापसे अवण कर । ओर (अम्घसः सु पिव ) इस रक्का पीओ ॥ १॥ (ऋ. ८१९७४)

(ते कुक्योः) तरी कांबोंमें (का सिञ्चामि) में इस रक्का विचन करता हूं। यह रस तेरे (गान्ना अनु वि भावतु) गान्नोंमें अनुकूलतासे दौड जाय। (जिस्सा अनु पुश्राय) जिस्से इस मधुरस्यका आखाद प्रहण कर ॥ २ ॥ (स ८१९७५)

(संदुदे ते ) उत्तम दाता ऐस तेरे लिये यह (स्वादुः अस्तु ) मीठा करे, (तब तन्ये मञ्जमान् ) तेरं शरीरके लिये मञ्जर लगे । यह (स्वामः ते हुदे शं मस्तु ) शेमरस तरे हृदयके लिये शान्ति देनेवाला हो ॥ ३॥ (ऋ. ८।१७।६)

सु-शिक्षिन् — उत्तम साफा सिरपर बांधनेवाला, उत्तम इड्रेसका ।

सम्भासः सु पिष- रवका उत्तम रीतिवे पान कर । सन्-भः - असवे प्राणका वक शरीरमें वहता है वह पीष्टिक रस, सोमका रस ।

सात्रा मसुवि चाच्तु — अंग प्रसंगमें सुपरिणाम हो, प्रसेष्ट्र बंगमें स्टूर्नि उरपण हो। छोतर्म पीनेसे प्रसंह अंग्रेसे उरसाह जाता है। जिह्नया अधु गुभाय— कैश्वांत अधुरताका आवताद संते हुए रसपान करना काहिये। खेम्मरसर्वे बीका कृष और मध मिस्राया जाता है। इससे क्षेत्र सीक्ष समता है।

स्रोमः त इरे शं अस्तु — बोम इदयके किये शान्ति देता है।

मधु, मधुमान्, स्वादुः, शं— वे पर सामरवका मीठाः पन बता रहे हैं। शहद उत्तमें डालते हैं वह बात ' बबु, सबु मान् ' इन परोंचे स्पष्ट हा रही है।

#### (स्क ५)

है (विश्वर्षण इन्द्र) विश्वय कार्यमें इशक इन्द्र L( अर्थ मिन्न संयुत्तः सोमः) यह गोदुग्यस मिनाया हुआ से मिर्स ( त्या प्र सर्पतु ) तेरे वास चनता भाव ( अनीः इस ) वैसी क्रियो पतिके वास माती है ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।१७.१ ')

( तुविद्यीवः विशेष्ट्रः ) वडा वर्दनवासा, वर्गवाकं वैद्ध-वासा ( सु-वाद्दः ) उत्तव वस्त्रात् वाद्ववासा ( इन्द्रः ) इन्द्रं ( भन्धसः सदे ) वामरविके उरवादमें (बुवाधि विद्यापे ) दर्गोको मारता है ॥ २ ॥ ( श्रा. ८११ था ८ )

(इन्द्र) हे इन्द्र) (पुरः क्षेत्र) आर्ग त्रकः (स्व बोजसा विश्वस्य इंशानः) त् भवनी सक्तिः त्रिक्षः सामी है। हे (पुत्रहन्) इत्रको मार्देशांक इन्द्र (स्वक्रानिक् साहि) इत्रोको मार ॥ १ ॥ (स्व. त्रक्षांकार् (ते अंकुशः शीर्घः सस्तु) तेरा अंकुशं स्था हो (येन) विषये (सुन्यते यज्ञमानाय) सामगण करनेवाले वनमानके किये तू (वसु प्र-व्हासं) धन देता है ॥ ४॥ (ऋ. ८१९७१०)

हे इन्द्र! (अयं सोमः ते) यह सोमरस तेरे लिये (निपृतः वाहींवि अधि) छानकर आसनपर रखा है, (एहि) आओ, (हें द्वय) इसके प्रश्न दीवकर आओ और (पिव) पीओ ॥ ५॥ (ऋ. ८।१५८११)

हे (शाबिगो) शक्युक गौओंवाले, हे (शाबि-पूजन) शर्कमानोंसे पूजित! हे (माख्यप्रस्तः) सत्रुहा सहन स्ट्रनेवाले इन्ह्र! (ते रणाय सुतः) तेरे आनंदके लिये यह रस तैयार किया है और (प्रह्लयसे) तू जुलाया आता है ॥ ६ ॥ (त्र. ४११७१२)

(यः ते श्राकृषः) यह जो तेरा सींगवाल बैल जैसा वल है, (स-पाल्) व पतित होनेवाला सामध्ये हैं, तथा जे। (प्र-स-पाल्) विशेषतः न गिरनेवाला वल हैं और (कुण्ड-पाच्यः) रक्षा करनेव ला संरक्षणका सामध्ये हैं (तासिन् मनः सा दश्चे) उस सामध्येमें में अपने मनशे स्थिर करता है ॥ ७॥ (अ. ८१९०१३)

#### इन्द्रके विशेषण देखिये-

१ विश्वर्षाधाः — विशेष दर्ममें कृशल, जनोंका विशेष दित दरनेवाला, जिसके अनुकृत लोग रहते हैं।

२ तुबि-प्रीवः— बड़ी गर्दन जिसकी है, मजबूत गले-बाला, प्रायः गला या गर्दन बारीक रहती है, इन्ह्रने स्थायाम करके अपनी गर्दन बुल्लान की बी।

३ वर्षोद्दरः—ें (वर्षा) चरवी (खद्दरः) उदरपर विसक्षे है। पृष्ठ पेटवाला।

४ **श्रुकाहुः— वह सक्यान् काहुवाला, जिसके बाहु इ**ष्ट-प्रष्टु बलवान् हैं।

े प्रशिक्षां साथि विश्वास्य देशानः अवनी सचिति विद्वारा साथी पना है। द शासिशु- इष्टपुष्ट गीर्ने जिसकी हैं, जो पुष्ट गीओंका दूध पीता है।

शास्त्रि-पूजन - जिसकी पूजा शक्तिवान पुरुष करते हैं।
 अर्थात् शक्तिवानों के लिये भी जो पूजनीय है।

८ **आसंडलः— सन्द्रेष्ठ सण्ड करनेवाला**। प्रानुका विनाद्य करनेवाला।

९ श्टंग-खुष — सींगवाल बेलके समान जो बलवान् है। १० म-पात् — जो गिराता नहीं और नाही स्वयं अधः-पतित होता है।

११ प्र-न-पात् - विशेष रातिसे जो गिरता गिराता नहीं।

१२ कुण्ड-पार्यः— ( कुण्ड-कृष्टि दाहे रक्षणे च ) रक्षक और पालक, शत्रुका दाह करके जो अपना संरक्षण करता है।

ये इन्द्रके-वीरके गुण हैं। वीर इन गुणींसे शुक्त होना चाहिये यह बोध यहां मिलता है।

जनीः इय- किया जिय तरह पतिके पास जाती है, किया अपने पतिके शाब रहें यह उनका कर्तव्य है।

इन्द्रः कुश्राणि जिल्लाते— इन्द्र इत्रोंको मारता है। यहां इन्द्र गद पुलियमें है और इत्र पद नपुंचक लिंगमें है। नपुंचक लिंगसे उसकी शक्तिकी होनता बताई है। वीर इन्द्र शक्तिहीनः शत्रुको मारता है।

वृत्रहन् ! वृत्राणि जाह् — हे दत्रको मार्नेवाले वीर ! तृ दुर्जोको मार । अपने पौरुषसे उनका वस्र कर ।

वृत्तः — घेरनेवाला सन्नु, शत्रु को अपनेको नार्ते औरसे घरता है, मेच, इत्र, अहर ।

बसु प्रवच्छिति- तू धन देता है।

सुतः विप्तः (मं. ५), अभि संबुतः (मं. १)— वोनरसं निकातः, काना नया, और दूषके साथ मिलाया है। इसके प्रवास (पिंव) ग्रीमा जाता है। यह मेनका उर्सीह् बढानेवासा पेस है।

### [ सूक ६ ]

( अषि: - विश्वामित्रः । देवक्षा म्यः इन्द्रः । )

| इन्द्रं त्वा वृष्मं व्यं सुते सोमें इकामहे । स पाहि मध्यो अन्धंसः   | F H & H      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| इन्द्रं ऋतुविदे सुतं सोबं हर्व पुक्षुतं । विवा वृवस्तु तारुपिय      | ॥ २ स        |
| इन्द्र प्रणी धिताचानं युद्धं विश्वेभिद्धेंबेभिः। तिर स्तवान विद्यते | H & H        |
|                                                                     | . 11 8 11    |
| बुधिष्वा जुठरे सुतं सोर्ममिन्द्र् वरेण्यम् । तर्व बुक्षास् इन्दंबः  | 11 4 11      |
| मिर्वेणः पाहि नैः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र स्वादातुमिद्यर्थः  | 11 4 11      |
| अभि द्युमानि वृतिन् इन्द्रं सचन्ते अधिता । पीत्वी सोमेख वावृधे      | 11 9 11      |
| <u>अर्</u> वावती न आ गेहि परावतंश्व वृत्रहन् । इमा जीपस्य नो गिरीः  | 11 < 11      |
| यदंन्तुरा पंरावतंमन्तिवतं च ह्यसं । इन्द्रेह ततु आ गंहि             | 11 9 11 (23) |

#### (स्क ६)

हे इन्द्र! (सुते सोमे) ग्रीमरग्र तथार करनेपर (वर्ष वृषमं स्वा) इम द्वश शिक्षमानको (हवामहे) बुलाते हैं, (सः मध्यः अन्धसः पाहि)वह त् खादु रक्को पी॥१॥ (सर्थनं, २०११।१, ऋ. ३।४०।१)

है (पुरुष्टुत इन्द्र) बहुतों है द्वारा प्रश्नांसित इन्द्र! (क्रतु-विदं) कर्मका उत्साद बढानेवाल (सुतं सोमं दर्थ) सोम-रसको त चाद और (तातृष्टि पिच) अस्तंत तृप्ति करनेवाले इस रसको पी और (सुचस्व) बलवान बन ॥ २॥

(羽. ३१४०१२)

हे (स्तवान) स्तुति किये गये (विश्वपते इन्द्र) प्रजा-पालक इन्द्र! (नः श्वितावानं यहं) हमारे धनसे समृद्ध इस यहानी (विश्वोभिः देवेभिः प्रतिर) संपूर्ण दिच्य पुरुषों या देवोंके साथ आकर वढा दो ॥ ३॥ (ऋ. ३।४०।३)

है ( सत्पते इन्द्र ) सक्षनों के पालक इन्द्र ! ( इ.मे सुताः सन्द्रासः इन्द्रयः सोमाः ) ये निकोडे हुए समझीले आनंद सक्षतेषांके सेमांस ( तब श्रयं प्र सन्ति ) तेरें आश्रयमें आते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ ३।४०।४)

है इन्द्र! (बरेचयं सुतं सोंमं) स्वाहार करने योग्य इस सोमरकते। अपने (जाउरे द्यीच्य ) पेटमें धारण कर, (खुशासाः चूंन्यकः संघ ) गुरुकिने 'रहनेवाले के क्रोमरस सिकिने हो है थे प्र हे (गिर्चणः इन्द्र) न्तुतिके भोग्य इन्द्र! ( मः खुकं पाडि ) इमारे द्वारा तैयार किये इस रसको थी। ( मक्षोः घारामिः अज्यसे ) इसम्मक्षरस्यकी भारामोंने तू संभार करता है। ( यद्याः स्थादातं इन्द्र) इमारा स्था विश्वदेह तेरी ही देन है।। ६॥ ( १६८ १ १४० १९ )

(विनिनः अक्षिता युद्धानि) तुन्दारे भूकके असम धन (इन्द्रं अभि सचन्त ) इन्द्रकी और नाते हैं। (खोम-स्य पीरवी वावुधे) शेनरवको पीनेवाला वहा होता है ॥०॥ (ऋ ३।४०।७)

हे (वृत्रहन्) १११को मारनेवाके इन्द्र! (अवीक्तः परावतः च) पावते या दूरवे (नः व्या गद्धि) हवरि पाव आ जाको, और (इमाः नः गिरः जुवक्च) इन इनारी स्तुतियों हा स्वीकार करो ॥ ८॥ (श्र. १४०१८)

हे इन्द्र ! (अविवर्त ) समीपसे (परावर्त ) स्ट्रेस (कुलू अन्तरा ) मध्यसे मी (ह्रुयसे )तुसे इन प्रकारते हैं। (संख्यः इह आ गंदि ) वहांसे यहां आणा ॥ ९ ॥ (आ. ३ ४० ९ ) इस स्फर्ने इन्द्रके विशेषण देखिये । वे बीरके कुल ब्रह्म

-115

१ कृषधा-- वैतके समान वनवान्, वदावसार्धाः हाहि करनेवाला ।

२ पुरु-स्तुतः — बहुती द्वारा त्रवंशित, वी र्वेक् प्रेरी

## [ सूक्त ७ ]

( ऋषिः --- १.३ श्विक्काः, ४ विश्वानित्रः । देवतः - इन्द्रः / )

उद्वेद्रामि श्रुतामेषं वृष्यं नयीपसम् क्ष्यं यो नवृति पुरी विभेदं बाह्यो∫जसा स न इन्द्रीः श्रिषः सखायांब्द्रोम्ययंमत् इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं इये पुरुष्टुत

| । अस्तौरमेषि सूर्य       | Î    | 8  | 11 |        |
|--------------------------|------|----|----|--------|
| । अर्हि च वृत्रहार्वजीत् | - 41 | २  | 14 |        |
| '। उरुषरिव दोहते         | 11   | Ę  | H  |        |
| । विषा वृंषस्व तातंविम्  | 11   | Å, | 11 | (\$\$) |

३ स्तवानः - स्तुतिके योग्य,

**४ विद्य-पितः** प्रजाओंका यथायोग्य रीतिसे पालन करनेवाला,

५ सत्पतिः — सञ्जनोंका पालन करनेवाला,

द शिर्-वनः - जिसकी प्रशंसा होती है ऐसा बीर,

७ वृत्र-इन् — दशको मारनेवाला, शश्रुको मारनेवाला, बेरनेवाले शश्रुका नाश करनेवाला । ये वीरके गुण इस स्कर्मे को हैं।

सोमरसके विषयमें इव स्कम को कहा है वह अब देखिये-

१ मञ्ज अन्धः — मधुर पेय रस,

२ ऋतुविद्- कर्तन्यकर्मका स्मरण देनेवाला, जिसके पीनेस कर्तन्यकर्मका ज्ञान होता है,

३ तात्रिय:- तृप्ति करनेवाला,

8 सोमाः सुतः चन्द्रासः इन्द्रयः — वे सोमस्य चमक्ते हैं, चमकीले वे रस हैं। अन्धेरेमें चमकते हैं।

4 चुझासः इन्द्वः — गुलोक्में रहनेशले ये क्षेम है। हिमासरके मौजवान पर्वत पर १२००० फूटपर यह से।म बनस्पति कनती है, इशिलये इसको 'ग्रु-क्ष' कहा है। स्वयम गुलोक्में इसका निवास है।

तात्रपि पित कुषस्य — तृति करनेवाले इस रसके पी भीर बसवान बन । यह रस पीनेसे सामर्थ्य बहता है ।

विश्वेभिः देवेभिः यशं प्रतिर— सन देवेंकी शक्ति-बोंसे इस बहको पूर्ण कर। सन देवेंकी शक्ति बहसे शप्त होती है।

सोमरस यमकता है, इसकिये इसकी 'सागद्व, इन्तु 'ये नाम हैं। अर्थात् इस सोममें फॉस्फरस रहता है विसके कारण इस रसमें यमक रहती है। इसी कारण यह बरसाह बडाता है, यक बडाता है।

#### (सक्त ७)

हे सूर्य ! (श्रुतामधं वृष्यं) प्रसिद्ध ऐश्वर्यवात्, वैल जैशा वलवात् (नर्य-अपसं) मानवीके हितके किये कर्म करनेवाले (अस्तारं) वज्र फॅक्नेमें कुशल, इन्द्रको मिलनेके क्रिये ही (अभि उत् एषि घ इत्) त् उदय होता है ॥१॥ (ऋ. ८।९३।१)

(यः वाहु-ओजसा) जो अपने बाहुबलसे शत्रुके (नस नवर्ति पुरः) न्यानेव पुरियोंको (बिभेद्) छिन्नभिन्न करता है (च वृत्रहा अहिं अवधीत्) और वृत्रके मारने-वालेने अहिको भी मारा॥ २॥ (ऋ. ८।९३।२)

(सः नः इन्द्रः शिरः सञ्जा) यह इमारा इन्द्र कन्याण करनेवाका मित्र है। वह इमें (अश्वायत् गोमत् ययमत्) घोडों, गोवों और जीसे परिपूर्ण घन (उद्यादा इस दोहते) वडी घारासे दूध देनेवाकी गोके समान प्रदान करे ॥ ३॥

(宋. 415年年)

'इन्द्र कलुविदं' इस मंत्रका अर्थ अर्थात. २०१६।२ में ( एष्ठ ५ पर ) देखिये । ( ऋ. ३।४०।२ )

इन्द्रके विशेषण इस स्क्रमें देखिये-

१ भुता-मधः — प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान्, जिसके ऐश्वर्यकी चारों भार प्रशंसा होती है।

२ मुच्यः — वैलंके समान वसवान्, इष्ट फलकी वृष्टि करनेवासा, सामर्थ्यवान्,

१ नयपिसं-- ( मर्थ-अपस् )-- मानवीं हेत्रहे हार्व करनेवाला,

८ अस्ता — शत्रुपर शक्ष फेंक्नेमें कुशल,

५ शिवः सका - दितकः मित्र,

६ बाक्कोजसा यः नव नवर्ति पुरः विशेष्ट्र- वो अपने बाहुमोके सामध्येते सङ्गेद न्यान्य नवर्षेक्षे क्रिक निक



## [ सुक्त ८ ]

( ऋषिः — १ भरद्वस्ताः, १ हुन्सः, १ विभावितः। देवता — इन्द्रः। )

एवा पहि प्रस्था मन्देत त्वा श्रुषि ब्रब्धं वावृथस्तोत नीिंभैः। श्राविः सूर्ये कृणुहि पींश्विहीयो खहि शर्त्रेरिम ना हेन्द्र तन्धि अवीकेहि सोर्मकामं त्वाहुर्यं सुतस्तस्य पित्ना मदीय। उक्तव्यची जुठा आ वृषस्य पितेवं नः शृणुहि हुवमीनः

11 7 11

11 \$ 11

आपूर्णो अस्य कुलशः स्वाहा सेक्तेव कोर्श्व सिसिचे पिर्वस्य । सम्रु प्रिया आवेवश्वनमदीय प्रदक्षिणिद्रमि सोमास इन्ह्रेम्

11 3 11 (98)

करता है। ' पुरः' ये बड़ी पुरिया, किलेवालीं होती हैं। ये तोडना बड़ा पीरपका कार्य है। वह इन्द्र करता है।

७ मुत्रहा अहि अखधीत् — वृत्रको मारनेवालेने अहिको मारा। 'अ-ही 'कम न होनेवाला चत्रु। जिसकी चार्क बढती रहती है ऐसा चत्रु। 'अहि-गण-स्थान ' यह नाम 'अफगाणिस्थान 'का था। 'सर्प-गण-स्थान 'का 'हप्प-गण-स्थान 'हुआ, जिसका 'अफ-गाणि-स्थान 'हुआ ऐसा कई मानते हैं। अहि तथा सर्प जातिक मनुष्य आर्थों के चत्रु थे।

८ धन 'अश्वाचत्, गोमत् यखमत्' अश्व, गौर्वे और जैके रूपमें था।

९ स्रोमं पिक, कुषस्य-- सोन पी और बस्नवान् वन । इससे स्पष्ट विदित हे।ता है कि से मरस पीनेसे पीनेवालेका बस्न बहुत बढ जाता है।

#### (स्कर)

( एवा प्रश्नथा पाहि ) इस प्रकार पूर्व के समान सोम-रसको पी। (श्वा महतु ) दुने यह रस आनन्द देवे, ( मझ श्रुधि ) इमारे मंत्र पाठको छन, ( उत गीर्भिः वाष्ट्रथस्व ) - और इमारे श्रुतियोसे वढ जा। ( सूर्य आविः कुणुहि ) सूर्यको मध्य कर, ( इचः पिपिहि ) अनोको छिसे कुण कर, ( शाक्त्र जहि ) शतुगोंको मार, हे इन्द्र ! ( गाः अधि सुर्विश्व ) किर्योंको केर्दर बाहर निकास ॥ १ ॥

(3. (1901)

् ( अर्थाक् यहि ) इषर था, (श्या सीमकामं माहुः ) इसे सेपास बाहनेवाम बहते हैं। ( मर्थ सुतः ) नह रस तैयार है, (तस्य मदाय पिष) इसको आगन्तित होनेके लिये पी। (उठ-व्यक्षाः जडरे आ षृषस्य) वडा क्लवान् त् अपने पेटमें वाल, (ह्रयमानः) तुलाया हुना (पिता इक्ष नः जृणुहि) पिताके समान हमारी प्रार्थना सुन ॥ २ ॥

( # 115-VIS )

(अस्य कल्याः आयूर्णः) इसका कम्स अर विका है। (स्वाहा) यह उत्तम रीविसे क्रिस समर्पित हो। (केक्स इस कोशां) भरनेवाला जैसा पात्रको भरता है वेसा (विकाक्ष सिसिसे ) पीने के लिये यह पात्र भर रक्त है। ये (विकास सोमासः) प्रिय साम (मदाय) आनंदके किये (क्रिस प्रवृक्षिणित्) वारों ओरसे (इन्द्रं स आवनुष्यम् ४) इन्द्रके। वेरकर कीटा काये हैं॥ ३॥

इन्द्रका वर्गन इस स्ट्राम देशिय-

१ ज्ञा भुचि- वेदके मंत्रीका भवण कर ।

२ गीर्भिः वाष्ट्रधस्य — स्तुतियोसे तेरी सीर्वे कस्ती

वै दासून् अहि - वनुवादी गार।

8 गाः स्रीत तुन्धि — [ शत्रुके स्थान रही ] सैसीके विके तोडकर बाहर का । शत्रु मौओंको पुराकर स्थाने सिकेंदि रखता है, इन्द्र कस श्राकारको तोडकर मौओंको बाहर स्थाने हैं के इस तरह सूर्व किश्मोंको बाहर स्थाता और प्रकारको केसा है।

स्ति प्रवृक्तिकार्— वातिकिको अन्ये तीचे हामूकी, वृक्तिजयी ओर रखना, यह संगानकी वैदिक रीति है। साहै उत्तरकी ओरसे सागा और साविकिको वृक्तिकी और रूपमाई

## [स्क ९]

( ऋषिः - १-२ मोखाः, १-४ मेध्याविधिः । देवता - इन्द्रः । )

तं वी दुस्ममृतीषहं वसीर्मन्युम्मन्धेसः ।

श्रुभि वृत्सं न स्वसीरेषु भूनव इन्द्रं गीभिनिवानदे ॥ १ ॥

श्रुभं सुदानुं विविधिरावृतं गिरिं न पुंछुमोर्जसम् ।

श्रुभन्तं वार्ज श्रुतिनं सहस्निनं मुश्रू गोर्मन्तग्रीमदे ॥ २ ॥

तस्त्रां यामि सुवीर्यं तद्वसं पूर्विचित्तये ।

येना यतिम्यो मृत्रवे घने हिते येनु प्रस्केण्यमाविथ ॥ ३ ॥

येनां समुद्रमस्त्रेजो मुद्दीर्पस्तदिन्द्र वृष्णि ते श्रवेः ।

सद्यः सो अस्य महिमा न सुनश्चे यं श्रोणीरेज्यक्रदे ॥ ४ ॥ (४०)

(बुक्त १)

(तं वः दसं) आपके उस दर्शनीय (ऋतीषहं) सन्नु ओंडा पराभः करनेवाले (ख़स्तोः अन्धसः मन्दानं) सब के निवासक अवसे आनान्दत होनेवाले (इन्ह्रं) इन्द्रश्ची हम (गांभिः नवामहे) गीतोंसे प्रशंसा गाते हैं। जैसी (धनवः स्वस्तेषु बरसं अभि न) गौषं वाडोंमें रहे अपने नरसके [क्षिये हंबारती हैं।]॥१॥ (ऋ. ८।८८।१)

(शु-इं) युक्तेकमें रहनेवाले आते तेजस्वां (सु-दानुं) उत्तम दान देनेवाले, (तिबचिभिः आष्तं) अनेक शिक्त-बोंसे अक । पुरुषोजस्वं गिरिन) बहुत भोजन देनेवाले पर्वतके समान, (क्षुमचं) अजसे पूर्ण (बाजं) शिक्तमान (गोमन्तं) गौबोंबालेसे (मक्षु) सस्वर दम (शांतिनं सद्दिष्यणं देमहे) बेकडों और हजारी धन मागते हैं ॥ २॥ (क्र. ८१८८।२)

(तत् सुवीर्य ब्रह्म) उस वीर्यको उत्तम रीतिसे वडाने-वाके झानको (पूर्व-चिन्तुये) प्रथम विचार करनेके किये (श्वा खामि) तेरे पास में मागता हूं.। जब (धने हिते) बुद्ध हुक हुआ तब (येन) जिस खांकसे (खातिस्यः भूक्षे ) सतियोंके किये, भूगुके लिये रक्षण किया और (येन प्रकृत्यं खाविष्य) विश्व सकिसे प्रस्कृत्यको रक्षा की ॥ ३॥ (श्व. ८।३।९)

(येन समुद्रं असुजः) विश्व सामध्येसे समुद्रको तूने स्त्यच किया और (महीः अदः) वहे सक्तप्रवाह पैदा किये, हे इन्द्र ! (से कृष्णि श्रायः) वह स्वयं कृषि करनेवाला तैरा ही वल है। (सः अस्य प्राह्मिमा साधः न संस्कृष्टो) वह इसका महिमा क्यों नष्ट नहीं होता, (यं क्षोणीः अनुवान करें) जिसका वर्णन सब मनुष्य कर रहे हैं ॥ ४॥ (ऋ. ८।३।१०)

इस स्क्रमें इन्द्र वीरके गुण ये कहे हैं-

१ दस्म - दर्शनीय, युन्दर, युरूव,

२ ऋती-सहं— शत्रुओंका नाश ब्रश्नेवाला, हानि पहुं-चानेवालोंको दूर ब्रश्नेवाला,

रै यस्तोः अन्धासः मन्दानं — जिससे प्राणियोंका निवास होता है, जिससे प्राणीका धारण होता है उस प्रकारके अजसे आनन्दित होनेवाला,

8 चुक्षः — गुलोक्ने रहनेवाला,

५ सु दातुः — दान देनेवाला,

६ तविषीकिः आवृतः — नाना शक्तियाँसे युक्त,

७ पुरुमोजासः — भनेक प्रकारके सज अपने पास रसनेवाला,

८ श्चान- अब पास रसनेवाला,

९ गोमान् - गाँव पाव रखनेवाला,

१० भने हिने व्याविध- बुद ग्रह होनेपर रक्षण करता है।

११ कृष्या श्रायः -- वल वहानेवाला सामध्ये विस्तवा है।

१२ यें श्रीणीः मनुष्यक्षदे— विसदा स्व लेग वर्षन करते हैं।

१**१ येन समुद्रं अख्ञाः, महीः अपः** — विसने समुद्र और वडे नदी प्रवाह उत्पन्न किने ।

१८ वस्य महिमा न संगद्ये— इवका महिमा कन

ये ग्रम इन्हर्के, बीरके हैं । बीरमें ऐसे ग्रम रहने साहिते।

#### [सूक १०]

( ऋषः — १-२ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

उदु त्ये मधुंबत्तमा गिर् स्तोमांस ईरते।

सुत्राजिती घनुसा अक्षितीतयो बाजुयन्तो स्था इव

कण्वा हुव भृगेवः सूर्यी ह्व विश्वमिद्धीतस्त्रानश्चः ।

इन्द्रं स्तोमेभिर्मृहयन्त आयर्वः प्रियमेथासो अस्वरन्

11 7 11

11 7 11 (84).

[सूक्त ११]

( ऋषिः - १-११ विश्वामित्रः । देवता - इन्द्रः । )

( 報. 3:3812-22 )

इन्द्रंः पूर्भिदातिर्दासम्बेतिंदद्वंसुर्दयंमानो वि शत्रून् । ब्रह्मजूतस्तन्वा∫ वावृधानो भूरिदात्र आपूर्णद्रोदंसी उमे

त्र आपूर्णद्रोदंसी उमे ॥ १ ॥

· मुखस्य ते तिविषस्य प्र जुतिमियमि वार्चमुमृतीय भूषेन् । इन्द्रे क्षितीनामिस मार्जुषीणां विद्यां देवीनामुत पूर्वयावां

11 9 11

#### ( स्क १०)

(वाजयन्तः रथाः इस् ) बलबाली रथों-रथी वीरोंकी तरह (सत्राजितः) एक साथ जीतनेवाले (धनसाः) धन देनेवाले (अक्षित ऊतयः) त्रिनका संरक्षण अक्षय है, ऐसे (स्ये मञ्जमसाः गिरः) मीठे स्तृति बचन और (स्तोमासः) स्तोत्र (उत् ईरते छ) उठते हैं॥ १॥ (ऋ. ८) ३। १५)

( सुगवः कुण्या इव ) स्गुजोंने क्णोंकां तरह ( सूर्या इव ) स्र्यंके समान (विश्वं चीतं इत् आनजुः) संपूर्ण अभिषत प्राप्त किया है। (प्रियमेचासः भायवः) प्रियमेघ नामक पुरुष (स्तोमिनः इन्द्रं महयन्त सस्वरन्त्) सोत्रोंचे इन्द्रकी वडी स्तुति करते रहे॥ २॥ (ऋ. ८।३।१६)

इस सक्तमें बीरोंके ये गुण कहे हैं-

१ सत्राजितः — साव साथ रहकर बुद्धमें जीतनेवाले,

१ धन-साः - धनका दान करनेवासे,

र अक्तित-उत्तयः — जिनका संरक्षण कमी कम नहीं होता ।

८ बाजबन्तः— यसगुक, शकिशाली,

५ रथाः - रथ अर्थात् रथीवीर ।

वे रबी बीर है ऐसे बीर होने चाहिने।

१ अञ्चलका किरः कोजाबः उत् ईरवे— मीठे २ (अवर्व, वाल, वाल २०) स्तोत्र गाये जाते हैं । सबको शिक्कर ईश्वरकी मीठी स्तुतिसींका ऊंचे खरसे गान करना योग्य है ।

२ वियमेषासः भायवः अर्डेरव्— जिनकी दुर्दिक वेम है ऐसे लोग एक स्वरसे ईश्वरकी स्ट्रांत करते हैं।

ने इन्द्रं स्तोमेशिः महयन्तः- इन्द्रकी - प्रमुकी स्तोनोंबै महती गाते हैं। प्रमुके यशका गान करना चाहिये।

(ब्रक ११)

(पूर्धित्) शतुके किलेंको ते। वनेवाके (विव्यू-चक्कः) धन देनेवाके (श्रमून् वि द्यमानः इन्द्रः) कतुकोंको मारेनवाके इन्द्रने (क्राकेंद्र दासं मालिटत्) धनती तेशः शक्तिवाके दास कप शतुको मार वाला। (क्राक्क-जूतः, तन्या चावृध्यानः) शनसे प्रोरेत हुए, अवने सरीरते वक्षेत्रे वाले (मूर्टि-वृत्रः) वहे दानी इन्द्रने (खेंसे रोख्या मायुष्पात्) दोनों यु और पृथिवीको अपने तेसके मह दिया ॥ १ ॥

( तिविषस्य सवास्य ते ) वर्ष माधिनाम् (वर्गावः हिरे तरे वर्गाप (जूर्ति वाषां स इयमि) वेनवती वाषीको में मेरित करता हूं। बीर (अञ्चलाव सूचवः) अन्यवापकी मातिके किने प्रभूषित करता हूं। वे दन्म ! तः (अञ्चलीकां विश्वतीकां) मानवी प्रवालीका (क्या क्विकां विश्वतः) अमेरिका वैश्वी प्रजालीका (पूर्वपाका व्यक्तिः) परिका नेता हैना क्रिया

| इन्द्रौ वृत्रमंबृष्योच्कर्धनीतिः त्र मायिनाममिनाद्वर्यणीतिः ।                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| इन्द्रौ वृत्रमंतृष्योष्कर्धनीतिः त्र मायिनाममिनाद्दर्येणीतिः ।<br>अहुन्व्यंत्रमुखपुग्वनेष्याविर्वेनो अकुणोद्वाम्याणीम् | 11 3 11 |
| इन्द्रेः स्वर्षो जनयुष्पद्दानि जिगायोशिनियः पूर्वना अभिष्टिः ।                                                         |         |
| प्रारीचयुन्मनेवे केतुमद्वामविन्दुज्ज्योतिवृद्दते रणाय <sup>े</sup>                                                     | 11 8 11 |
| इन्द्रस्तुजी बुईणा आ विवेश नृवद्दर्शा <u>नों</u> नयी पुरूणि ।                                                          |         |
| अचेतयुद्धियं इमा बंशित्रे प्रेमं वर्णमितरच्छुक्रमासाम्                                                                 | 11 4 11 |
| मुद्दो मुद्दानि पनयन्त्युस्येन्द्रंस्य कर्म सुर्कता पुरुषि ।                                                           |         |
| बुजर्नेन <u>वृजि</u> नान्त्सं पिपेष <u>मा</u> या <u>भिर्दस्यूँर</u> भिर्भूत्योजाः                                      | 11 4 1: |
| युधेन्द्रौ मुद्धा वरिवश्रकार देवेभ्यः सत्पंतिश्रर्वणिप्राः ।                                                           |         |
| <u>वि</u> वस्त्रेतुः सर्दने अस्य ता <u>नि</u> विप्रा उक्थेभिः क्वयो गृणन्ति                                            | 11 9 11 |
| सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां संस्वांसं स्वृर्पर्थ देवाः ।                                                                  |         |
| सुसान यः पृथिनी द्यामुतेमामिन्द्रं मदुन्त्यनु भीरंगासः                                                                 | 11 & 11 |
|                                                                                                                        |         |

( शर्धनीति: इन्द्रः ) दर्लोको चलानेवाले इन्द्रने ( खुत्रं ्ये बुद्धियां सचेत की और ( आत्मां इसं शुक्रं वर्णे ) इन अवुजीत् ) ११को वर लिया । ( वर्ष-नीतिः माथिनां प्र अमिनात् ) नाना रूपोंको केनेवाले इन्द्रने रूपटी शत्रुओंको विशेष शीतिसे नष्ट किया । ( बनेषु उश्चाम व्यंसं अहन् ) बनोंको प्रचण्ड रूपसे बसानेवालेने न्यंस-दुःख देनेवाले शत्रु-की मार दिया और (राम्याणां घेनाः आविः अकुणोत्) रात्रीमें छिपायी गौवोंका-किरणोंका-मक्ट किया। शत्रुने छिपायी गोवोंको बाहर निकाला 🛭 ३ ॥'

(स्वर्षा इन्द्रः) स्वयं प्रकाशी इन्द्रने (अद्वानि जन-यन् ) दिनों को उत्पन्न किया, ( अभिष्टिः ) अपना अभीष्ट प्राप्त करनेवाले इन्द्रने ( अश्विनिधाः ) अपने सावियोंके साथ रहरू ( पृतवा जिगाय ) शत्रुवेनाकी बीत लिया। ( मनवे ) मसुष्यमात्रके हितके लिये ( महा केतं प्रारीखयत ) दिनोंके बांडेका-सूर्वका-प्रकाशित किया और (बृह्ते रणाय) वडी रमणीयताके किये (क्योतिः सविश्वत् ) प्रकाशको प्राप्त किया ॥ ४ ॥

( इन्द्रः ) इन्द्र ( तुक्रः ) खरावे ( वर्षुणा मा विवेदा ) शतुबेनामें श्रव गया । यह ( सुवत् ) नेताके बमान ( पुक्रिक नयां वृश्वायाः ) बहुत बीरके क्ष्में करता है। ( अरित्रे हुमाः शिवः सचेत्रवत् ) उपने अपनी न्तृति करनेवालेके किये

उपाओं के इस स्वच्छ प्रकाशको (प्र अतिरत्) अधिक प्रकट किया ॥ ५ ॥

( अस्य महः इन्द्रस्य ) इस महान् इन्द्रके ( पुरुषि सुकृता महानि कर्म ) बहुत सुकृतके बढे कर्म हैं जिनकी लोग (पनयन्ति ) स्तुति करते हैं। ( वृजनेत्र वृजिनान् सं पिपेष ) कपरसे कपरियोंको उसने पीस बाला। ( अमि-भृति-बाजाः ) राषुका परामव करनेके सामर्थ्यवाले इन्द्रने (मायाभिः दस्यम्) अपनी शक्तियोंसे दुष्टोंकी दूर किया ॥ ६ ॥

(सरपतिः चर्षणिपाः इन्द्रः) सजनीं के पालक और मानवींके मनोरव परिपूर्ण करनेवाले इन्द्रने ( महा युषा ) अपनी महिमासे और युद्ध करके (देवेश्यः खरिवः खकार) देवोंके लिये अष्ठता निर्माण की। (विवस्ततः सद्वे ) विवसानके वर्षे (विमाः कवयः) ज्ञानी कवि (अस्य तानि उक्योमिः गुणन्ति ) इस इन्द्रके उन क्लोंका स्तीत्रींके गान करते हैं ॥ ७ ॥

(सत्रासाइं) साय रहकर जीतनेशके (बरेवयं) श्रेष्ठ विजयी, (खहोदां) साहसमय यक देनेवाले (साः देवी: अपः च सारावां सं ) सावकाश और दिव्य अलक्षे जीतने-

सुसानात्यां छ्व सूर्यं ससानन्द्रेः ससान पुरुषोर्जसं गाम् ।

हिर्ण्ययं मुतभोगं ससान हत्वी दस्यून्यार्थे वर्षं मावत् ॥ ९ ॥ ९ ॥ ६ न्द्र अोर्षचीरसनोदहीनि वनुस्पतींरसनोदन्तिश्चम् ॥ १० ॥ १० ॥ विमेदं वृत्तं त्रेनुदे विनाचोऽयांभवद्मिताभिकंत्नाम् ॥ १० ॥ व्युनं द्वेषेम मुघवनिमन्द्रेमुसिन्भरे तृतेमं वाजसाती ।

शुण्वन्त्रं मुप्रमृत्ये समत्सु मन्तं वृत्राणि संजितं घनीनाम् ॥ ११ ॥ ११ ॥ (५१)

वाले (इन्ह्रं) इन्द्रके भाय (घीरणासः अनुमद्गन्ति) बुद्धिमान ज्ञानी लोग आनन्द मनाते हैं, (यः पृथिवीं उत इमां घां ससान ) जिसने पृथिवी और इस गुलोककी बीता है ॥ ८॥

(इन्द्रः अत्यान् ससान) इन्द्रने बोहे जीते हैं। (इत सूर्य ससान) और सूर्यको जीता है, (पुरुभोजसं गां ससान) बहुत अन्न देनेवाली गायको जीता है, (हिरण्यं इत भोगं ससान) सुवर्णको और भोगको जीता है, (दस्यून् इत्वी) उसने दस्युओंको मारहर (आर्थे वर्णे प्रायम्) आर्थ वर्णकी रक्षा की है॥ ९॥

(इन्द्रः ओषघीः अहानि असनोत्) इन्द्रने औष-षियाँ और दिनोंको जीता, (वनस्पतीन् अन्तरिक्षं अस-नोत्) वनस्पतिओं और अन्तरिक्षको जीता, (वलं विभेद) वल नामक शत्रुको तोल दिया, (विवाचः जुनुदे) विरुद्ध बोलनेवालोंको दूर किया और (अथ अभिक्रत्नां द्मिता अभवत्) और यज्ञके विरोधियोंका दमन करनेवाला है। गया है ॥ १०॥

(शुनं मघवानं) उत्तम गुणवाले धनवान् (असिन् भरे वाजसाती) इस युद्धमें धनोंकी जीतनेके लिये (नुः तमं) श्रेष्ठ नेता बने (शृणवन्तं छम्नं) सबका सुननेवाले उभवीर (समश्तु उत्तयं) युद्धोमें रक्षणार्थ (वृत्ताणि झन्तं) दुर्शोकी मारनेवाले (धनानां संजितं) धनोंकी जीतनेवाले (इन्द्रं दुवेम) इन्द्रको इस दुलावें ॥ ११॥

इस सुक्तमें इन्द्रवीर के गुण देशिये-

१ पूर्जिय्— शत्रुके किले तोडनेवाळा, शत्रुके पुरियॉपर अपना अधिकार नमानेवाळा,

१ दासं अकैः आतिरत्— वास नामक सनुको सर्वासे मारा.

रे विद्यसुः - धनका दान करनेवासा,

**४ अस्त् विदयमानः— य**त्रुओं डा नास करनेवासा,

५ महा-जूतः -- शानसे प्रेरित होनेपाला,

प् तन्या यायुधानः – शरीरसे वटा, वस्त्वान् शरीरवासा,

७ भूरिदात्रः — बहुत दान देनेबाला,

८ वमें रोदसी आपूणात्— दोनों लोकोंको तेमचे भरनेवाला,

९ तविषः - बलवान्,

६० मका:- प्यनीय,

११ अमृताय भूषन् — जनसम्बद्धे क्रिये वेशभूषा **करने**-गला,

१२ मानुवानां सितीनं वैवीनां विद्यां पूर्ववाया-मानवी श्रीर देशी प्रजाओंका अपूर्व नेता,

१२ राधनीतिः— त्रिसकी नीति वसके वाधवसे चलती है,

१८ वृत्रं अवृत्रोत् — त्रिसने पत्रको पेरा था,

१५ वर्षनीतिः माथिनां प्र ममिनात् — अने इस् धारण करनेवाले इन्द्रने कपटियोंका परामव किया ।

१६ वर्ष-नीतिः— अनेड रूप भारण करनेवाला इम्बर्ड ।

१७ ध्यंसं अहनत्— व्यंतको मारा,

१८ उदाधक् — प्रअवित होनेबाला, तेबस्बी;

१९ स्वर्षा— प्रकाशयुक्त,

२० समिष्टिः उद्यिग्धिः पृतनाः जिलाय—६८ सर्वे करनेवाकेने भपनी सक्तियासे समुसेनामोडी सीत किया ।

२१ बृहते रणाय ज्योतिः भविग्हत्— वडे शक्यके लिवे प्रकास प्राप्त किया ।

२२ इन्द्रः तुज्ञः वर्द्दणा आविवेशा--- इन्द्र स्वराधे कार्य करनेवासा वेगसे समुग्रेनामें प्रस नवा ।

१३ नुबल् - नेता हुआ ।

२८ पुरुषि नर्या दधायः— वरे वीर दर्भ करता है। २५ इमा थियः अचेतयत्-वे इदियां व्येत करता है। २६ सस्य महः इन्द्रस्य महावि श्रद्धानि श्रद्धाना

## [सक १२]

( ऋषिः -- १-६ बस्तिष्ठः, ७ अविः । देवता -- इन्द्रः । )

( M. 419719-4 )

उदु मह्योग्येरत अवस्थेन्द्र समुर्थे बंदमा वसिष्ठ । जा मो विश्वीति श्ववंसा तुवानीपश्चीता मु ईवेतो वर्णासि जर्मामि घोषं इन्द्र देवजामिरियुज्यन्तु यञ्छुरुधो विवाचि ।

न्हि स्वमार्थाभिकिते जनेषु तानीदं<u>हां</u>स्यति पर्ध्यान् युजे रमें गवेषेणं हरिंस्याग्नुप त्रक्षाणि जुजुपाणमंस्युः ।

वि बांषिष्ट स्य रोदंसी माहित्वेन्द्री वृत्रार्थ्यप्रती जीघन्वान्

11 3 11

11 8 11

11 2 11

पनयन्ति — इस बडे इन्द्रके अनेक सःकर्मोडी सब लोग स्तुति करते हैं।

२७ वृज्जनेन वृज्जिनान् सं विषेष- क्वरते क्वरियोंकी पौर हाला ।

२८ विभिभूत्योजाः मायाभिः दस्यून् — आक्रमक बक्रवाले इन्द्रने कपटोंसे शत्रुवांको पासा ।

२९ सत्पतिः चर्षणिताः इन्द्रः महा युधा देवेश्यः चरिवः चकार— धळनेकि पालक मानवीके रक्षक इन्द्रने बढे युद्धते देवेकि क्षित्रे श्रेष्ठ स्थान बनाया ।

३० विप्राः कथयः शहर तानि उक्योभिः गृजन्ति-ज्ञानी लोग इसके उन कर्मोका वर्णन गाते हैं।

३१ सत्रासाहः -- साथ रहकर वित्रय करनेवाला,

१२ वरेण्यः— श्रेष्ठ,

११ सहोदाः— बल देनेवाला,

३४ ससवान्— विजयी,

३५ यः पृथियीं उत द्यां ससान- विवने पृथिवीपर और बुकोकों विका दिया है।

३६ **धीरणासः इन्द्रं अनुमद्दित** — बुद्धिमान लोग इन्द्रके वर्णनसे मानंद मनाते हैं।

२७ अस्यान् पुढमोजसं गां, हिरण्यं, भोगं ससान-चोडे, दुपार गाय, क्षीमा और मोग इसने बीते ।

१८ वस्यून इस्वी आर्ये वर्ज प्रावत्— शत्रुको मार कर आर्थ वर्णको रक्षा की ।

३९ वर्छ विमेष्- वलका परामन किया,

४० विवासः मुजुदे — विरोध करवेवलाँको दूर किया। ४१ अधिकात्वा स्थिता अभक्त — यह निरोधकोंको द्यानेवाला हुआ है। ४२ शुनं मधवानं इन्द्रं हुवेम- उदार धनवान् इन्द्रके। इम बुलाते हैं।

४३ अस्मिन् भरे चाजसाती जुतमं — इस युद्धमं धनशिके समय यह श्रेष्ठ बीर है।

४४ समस्तु ऊतये उग्नं भृण्यन्तं — युद्धोंने रक्षणार्थ उप्रवीर इन्द्रको को सबका सुनता है उसकी बुलाते हैं।

84 वृत्राणि झन्तं — वृत्रोंको मारनेवाला,

८६ धनानां संजितं — धनोंको जीतनेनाला वह वार है। ये इन्द्रके वारताके गुण इस सूक्तमें वर्णन किये हैं।

(सूक १२)

(अवस्था) वशकी इच्छासे (ब्रह्माणि उत् परत उ) स्तीत्र बोले गये। हे बिक्ष ! (समर्थे इन्द्रं मह्य) वुद्धें इन्द्रकी महिमाका गान कर, (यः श्वास्था विश्वानि आत-तान) विस्ते अपने बलने सन विश्वकी कैलाया है। (ईबतः में बर्सासि उपभोता) मिक करनेवाले मेरे वचनोंको वह सुनेगा॥१॥

हे इन्त्र ! (देव-जामिः घोषः अयामि ) देवें है धाष बन्धुत्व रखनेवाली घोषणा हो जुडी हैं, (खिवाखि यस् शुरुषाः इरज्यक्त ) विशेषो घोषणामें सोक्को रोक्नेवाले शब्द प्रवल होते हैं। (जनेषु स्वं आयुः व हि खिकिते) मनुष्योमें अपनी आधुको घोई नहीं बानता। (तामि अंहांसि इत्) वे पाप (असान् अति पर्वि) इससे दूर कर ॥ १ ॥

(गवेषणं रचं हरिक्यां युक्ते ) गौवीको इंडनेवाले तेरे रमशे दो बोडे में जोसता हुं। (ब्रह्माणि जुजूबार्ण उप अस्थुः) हमारे स्तीत्र अवय करनेवाले इन्द्रके पास पहुंचे हैं। (स्थः महित्या ) वह इस अपने सहत्वते (बोक्सी वि बाधिष्टः) युक्तेक और भूकोकको न्वायता है। (इन्द्रः आपिश्वित्पिष्यु स्त्यों दे न गानो नश्च मृतं बेरितारेस्त इन्द्र ।

याहि नायुर्न नियुती नो अच्छा त्वं हि बीभिर्दयेसे वि वार्जान् ।। ४ ।।

ते त्वा मदौ इन्द्र मादयन्तु श्रुष्मणं तुनिराधेसं जिर्देते ।

एकी देन्त्रा दर्यसे हि मतीनिस्मिन्छूर् सर्वने मादयस्व ।। ५ ।।

प्रवेदिन्द्रं वृषेणं वर्जवाढुं विश्वित्ता अम्युर्विन्त्यकैंः ।

स न स्तुतो नीरवंद्वातु गोमधूयं पति स्नुस्तिभिः सदौ नः ।। ६ ॥

क्रिजीशी नजी वृष्मस्तुराषाट्छुष्मी राजौ वृत्रहा सीम्पावा ।

युक्तवा हरिम्याग्नुष् यासदुर्नाङ्माध्यदिने सर्वने मत्सदिन्द्रः ॥ ७ ॥ (६०)

वृत्राणि अप्रती जघन्यान् ) इन्द्रने वृत्रोंको अपातम रीतिसे मारा है ॥ ३ ॥

(स्तयं: गावः न) वंध्या गीओं के समान (आपः पिट्युः चित्) जलप्रवाह पुष्ट हुए है। हे इन्द्र! (ते जरितारः क्रतं नक्षन्) तेरी स्तुति करनेवाले सख यक्षको प्राप्त होते हैं। (नः अच्छा नियुतः आ याहि) त इमारे पास बीधा घोडाँ वे आ जाओ (वायुः न) जैसा वायु आता है। (त्वं हि घोभिः चाजान् विद्यस्) तू अपने बुद्धियुक्त कमों से अको और बलों के बांटता है।। ४॥

हे इन्द्र! (ते मदा) ये आनंदरायक सोमरस (जिरिके तुबिराधसं शुन्मिणं स्वा) स्ताताके लिये पर्याप्त धन देने-बाले बिशेष शक्तिवाले तुझको (मादयम्तु) आनन्दित करें। तू (एकः) अकेला दी (देवजा) देवोंमेंसे (मतीब् दबसे हि) मानवींपर दया दरता है। हे शूर! (अस्मिन् सबने मादयस्व) इस सोमयागर्ने आनंदित हो।। ५॥

(श्रामां वृष्णं इन्द्रं) वज्र बाहुपर धारण करनेवाले बलवान् इन्द्रशे (बिसिष्ठासः एव इत् अर्केः) विशेष्ठ इस तरह स्तोत्रोंसे (अश्यक्षित ) पूत्रा करते हैं। (नः स्तुतः सः) इससे स्तुति किया गया वह इन्द्रं (बीरवत् गोमात् भातु) बीर पुत्रों और गौजों के साथ रहनेवाला धन हमें देवे। ( खूयं सद्दा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा हमारी कर्मानोंके साथ रक्षा करों॥ ६॥

ं( आक्रीची ) सोनवान करनेवाला ( वर्ष्की ) वज भारण करनेवाला (कृष्माः ) शांवके समान वलवान (तुराचाड् ) स्वरासे शत्रुकांको दवानेवाला, (श्रुक्मी ) कलवान् , (राजा ) साधक, (कृष्णा ) वृत्रको मारनेवाला, (क्षोजवाचा ) सोम सीनेवाला, (क्षिप्रयां कृष्णा ) दो योगोंको बीवकर ( अविक् उप यासत्) हमारे पाछ आवे, ( इन्द्रः मार्थं-दिने सघने मत्सत्) इन्द्र मर्थंदिनके रसपानके समय आनन्दित हो जाय ॥ ७ ॥

इस स्कमें बीरके लक्षण वे कहे हैं--

१ इन्द्रं समर्थे महय- ७ मानमें इन्द्रकी महिमा गाणा। २ यः श्रावसा विश्वानि सासतान- वह अपने इन्द्रे विश्वको फैलाता है।

रे ईवतः मे ववांश्चि उपश्चाता — प्रार्थेश करनेनाके मेरा भाषण वह सुनता है।

ध हे इन्द्र ! देवजामिः घोषः भयामि- हे इन्ह्रं दूर देवोंका बन्धु है ऐसा घोष सुनते हैं।

५ विवाचि शुरुधः यत् इरज्यन्त — विद्धः वीसके-वार्तेकी वार्णीम शोककी विरोध करनेवाल सन्द कीते हैं।

६ गवेषणं रथं हरिअयां युक्ते — गीओं श्रे इंडनेबाले रथकी मैं वो बोडे जीतता हूं।

७ ब्रह्माणि जुजुषाणं उप सस्युः — स्तेत्र बेरन इतनेशलेडे पास पहुंचे हैं।

८ स्य महित्वा रोदसी वि वाश्विष्ट - वह व्यक्ते महत्वसे दोनों लोसोंको भरता है।

९ इन्द्रः चुत्राणि भगती अधन्यस्य स्थातिय रोतिसे वृत्रोंको मारता है।

१० नः मच्छ नियुतः वावादि— इमरे पाव केलीव

१२ स्वं दि चीसिः. बाजावः विक्वारी- व, लागे हारितुक क्योंसे हमें वस देश है।

१२ शुध्यी- वस्तान्,

११ तुविराधाः - बाद सब्हास्त

### [सूक्त १३]

( ऋषिः - १ वामदेवः, २ गोतमः, १ कुत्सः, ४ विश्वामित्रः। देवता — १ इन्द्राबृहस्पती, २ मस्तः, १-४ अग्निः।)

| इन्द्रेश सोमै पिवतं बृहस्पतेऽसिन्युक्के मेन्द्र <u>सा</u> ना वृषण्वस्र ।<br>आ वौ विश्वत्विन्देवः <u>स्वाभुवो</u> ऽस्मे रुपि सर्ववीरं नि येच्छतम् | 11 | <b>१</b> ॥ |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|
| बा वी वहन्तु सप्तयो रघुष्यदी रघुषस्वानः प्र जिगात बाहुभिः।                                                                                       |    |            |      |
| सीद्वता बृहिकुरु वः सर्दस्कृतं मादयेष्वं मरुतो मध्वो अन्वेसः                                                                                     | 11 | २ ॥        |      |
| इमं स्तोममहेते जातवेदसे रथंमिव सं महेमा मनाषयो ।                                                                                                 |    |            |      |
| मुद्रा हि नुः प्रमंतिरस्य सुंसद्यप्रे सुरूवे मा रिषामा वृयं तर्व                                                                                 | 11 | ३ ॥        |      |
| ऐमिरग्ने सरर्थं याद्यवीङ् नानार्थं वो विभवो द्यायाः ।                                                                                            |    |            |      |
| पत्नीवत <u>स्त्रिं</u> शतुं त्रींश्चे देवानेनुष्युधमा वेह <u>मा</u> दयेस्व                                                                       | 11 | 8 11       | (48) |
|                                                                                                                                                  |    |            |      |

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १॥

मानवॉपर दया करता है।

१५ मदा त्वा माद्यन्तु - ये सोमरस तुझे आनन्द देवें। १६ शूर ! असिन् सवने माद्यस्व — हे शूर ! इस

१७ वज्रबाहुः वृषणः - वज्रके समान कठिन बाहु-बाळा और बलवान् ।

१८ सः नः वीरवत् गीमत् घातु — वर हमें वीर पुत्रों और गौबोंके साथ रहनेवाला धन देवे ।

१९ ऋजीबी- सोमरस पीनेबाला.

१० वजी- वज्र वर्तनेवाला,

२१ तुराषाळ्- त्वराचे शत्रुका पराभव करनेवाला,

११ राजा- शासक,

सबनमें आनन्द मना।

२३ बुन्नहा- वृत्रको मारनेवाला,

२४ सोमपाबा- बोमरस पीनेबाला,

२५ हरिक्यां युक्तवा- दो घोडों हो जोडकर ।

(स्क १३)

हे बृहस्पते ! तू और इन्द्र (मन्द्रसाना वृषण्यसू) आनम्द मनाते हुए, बळवा रीकी निवास देनेवाळे हुम दोनी (असिन् यहे) इस यहमें (सोमं पिवत) योगरप पीको । (सु-मासुवः इन्ह्यः ) उत्तम रीतिसे सिद्ध हुए ये सीमरक ( वां का विशानत ) तुन्हारे अन्दर जान । ( असी

१८ देखना एकः मर्तान् दयसे — देवोमें अकेला तू सर्ववीरं रियं नि यच्छतं ) हमको सब पुत्रपी त्रोंसे युक्त धन दे दो ॥ १॥ (羽. ४)40190)

(रघु-ध्यदः सप्तयः वः था वहन्तु ) शीघ्र चलने-वाले घोडे आपको इघर ले आवें। (रघू-पत्वानः बाहुामिः प्र जिगात ) भुजाओंसे शीघ्र उडते हुए आगे बढो। (बहिः सीदत ) आसनपर बेठो, ( यः उरु सदः कृतं ) तुम्हारे लिय विस्तृत स्थान किया है। हे महतो ! ( मध्या अन्धसः माद्यद्वं ) मधुर रससे आनिन्द्त हो जाओ ॥ २ ॥

(羽. 91641年)

(रथं इव) रवको सजाते हैं उस तरह (इमं स्लोमं) इस स्तोत्रको ( अर्हते जातवेदसे ) योग्य जातवेद-अप्त-के लिये ( मनीषया सं महेम ) बुद्धिसे सजाते हैं। ( अस्य संसद् ) इसके साथ बैठनेमें (नः भद्रा प्रमतिः ) इमारी करुयाणक।रिणी बुद्धि विकसित होती है। हे अमे ! ( तब सक्ये वयं मा रिवाम ) तेरी मित्रतामें हम इानि न उठावें ॥ ३ ॥ ( 本, 기5411 )

हे अमे ! (एभिः सरथं अर्वाक् मा याहि) इन देवोंके साथ एक रथपर बैठकर इधर आ। अथवा ( सामा रसं वा ) अनेक रवोंपर विठलकर ले था। (हि अध्वाः विश्ववः) क्योंकि बावके बोटे वेमवबंदच हैं। (परमीचक्तः) परना-बोंके साथ (जिंशातं जीन् व देवान्) तीस और तीन देवोंको ( अतु-स्वधं आ वह) उनकी अपनी पारमाक्रकिके

## [सूक्त १४]

( ऋषिः -- १-४ सीमरिः। देवता -- इन्द्रंः।)

वयमु त्वामंपूर्व्य स्थूरं न किन्द्रहर्गनतोऽवस्थरः । वार्जे चित्रं ह्वामहे 11 9 11 उप त्वा कमेभूतये स नो युवोग्रथंकाम को धृषत्। त्वामिद्धर्यवितारै ववृमहे संख्याय इन्द्र सानुसिम् 11 2 11 यो ने इदिमिदं पुरा प्र वस्य आिननाय तथ्च व स्तुवे। सखीय इन्द्रमृत्ये ।। ३।। हर्यश्चं सत्पंतिं चर्षणीसहं स हि ब्मा यो अर्मन्दत ।

आ तु नुः स वैयति गन्यम्रव्यं स्तोत्र्भ्यो मघवा अतम्

11811 (45)

अनुकूल रखकर यहां ले भा और ( मादयस्य ) उनकी प्रसन्त कर ॥ ४॥ (ऋ. ३।६।९)

इसमें इन्द्र, बृहस्पति, महत् और अग्निका वर्णन है। इनके गुण ये हैं-

१ मन्द्रसानी- भानन्दित रहनेवाछे,

🤻 जुषण्यसू--- बल बढानेबाला धन अपने पास रखनेबाले।

रे सर्ववीरं रियं नि यच्छतं - वीर पुत्रोंके साथ रहने-वाला धन दो । पुत्रपीत्र जिससे बढते हैं ऐसा धन बाहिये। पुत्रहीन धन नहीं चाहिये।

८ रघुष्यदः रघुपत्वानः सप्तयः— धोडे बलदी दीडनेवाले चाहिये।

५ जात-वेदाः — वेद जिससे हुए, ज्ञानप्रसारक,

९ अस्य संसद् नः भद्रा प्रमतिः— १वके साव रह-नेसे कल्याण करनेवाली बुद्धि होती है।

७ तब सक्ये मा रिषाम- तेरी मित्रतामें इमें इानि न पहुंचे।

८ एभिः सरधं वा नानारथं मा याहि- इन देवींके साथ एक रवमें या नाना रवींमें बैठकर आओ। रवमें बैठकर देव आते हैं। अग्निके साथ देव आते हैं।

९ बाबाः विभवः — चोडे सामर्थवान् हैं, वैभववान् हैं. कीमती है।

१० प्रश्वीवतः त्रिशतं त्रीन् च देवान् अनुष्वधं आ बद्द - परनीयों समेत ३३ देवोंको ले आयो, उनकी जो अस वाहिये वह दो।

११ माद्यस्य — उनको आनन्दित रख । यद आनन्द प्रसम्बद्धे ।

🕯 यहाँ प्रथम अञ्चलक समात।

( स्क १४ )

हे ( अ-पूर्व्य ) अपूर्व इन्द्र!(काश्चित् स्थूरं न भरन्तः) कोई विशेष धन अपने पास न रवानेवाले परंतु ( अवस्यवाः ) अपनी सुरक्षा चाहनेवाले ( वयं ) इम ( चित्रं स्वां ) आवर्ष-मय तुझको (बाजो उ इवामहे) युद्धमें सहायार्थ बुलाते 3 119 11 ( 78. 417919 )

(कर्मन् ऊतये था) युद्धके कर्ममें रक्षाके लिये तुसे बुकाते हैं। (सः यः) वह तू (युका) तहण (डम्रः) उम वीर ( धुवत् ) शत्रुका परामव करनेका सामध्ये भारण करने-बाला (नः उप चकाम ) हमारे समीप था । (रक्षा इत् हि अवितारं वव्महे) उसे ही रक्षक करके हम स्वीकार करते हैं। हे इन्द्र! (सखायः सामस्ति ) सब साथी तक बडे दानीको इम अपना रक्षक करते हैं॥ २॥ (ऋ. ८।२९।२)

(यः नः इतं इवं घरपः) जिसने इमारे पास यह इस तरहरू भन (पुरा प्र आनिनाय) पहिले काया, हे (खखायः) मित्रे।! (तं इद्वं उ ) उसी इन्द्रकी (सः उत्तये स्तुचे ) तुम्हारी रक्षांके लिये स्तुति करता हूं ॥ ३ ॥ ( 宋, 418915 )

( हुर्यश्वं ) बाल अश्वांबाले ( सामति ) स्वानीका पासन करनेवाके ( खर्षणी-सद्धं ) शत्रु सैन्यकी बातनेवाके इन्द्रडी में स्तुति करता हूं। (स्तः हि यः अमन्द्रत स्म ) नहीं है जो आनम्द मनाता है। (सः मधवा तु) वही धनवान् इन्ह ( मः स्तोत्रक्षः ) इम स्तोताओं को ( गढ्यं अप्रध्यं शार्तं वयति ) वी गीवों और केटोंके समूह काकर देता है 🛚 🗷 🖁

इस सूक्तमें बीर इन्द्रके जो गुण बताबे हैं वे वे हैं---

#### [ सूक्त १५] (ऋषः — १-६ गोतमः । देवता — इन्द्रः ।) (ऋ. १,५७।१-६)

प्र मंहिष्ठाय बृह्ते बृह्द्रंये सुत्यश्चेष्माय तुवसे मृति भेरे ।
अषामिव प्रवृणे यस्य दुर्घरं राघो विश्वायु शर्वसे अपावृतम् ॥ १॥ अर्घ ते विश्वमत्तं हासदिष्ट्य आपो निम्नेव सर्वना हुविष्मंतः ।
यत्पर्वते न समग्रीत हर्यत इन्द्रंस्य वज्रः श्रिथता हिर्ण्ययः ॥ २॥ असी भीमाय नर्मसा सर्मष्वर उषो न श्रुश्च आ भेरा पनीयसे ।
यस्य घाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हृरितो नायसे ॥ ३॥ इमे तं इन्द्र ते व्यं पुरुष्टुत् ये त्वारम्य चरामसि प्रभ्वसो ।
नुहि त्वद्रन्यो गिर्वणो गिर्ः सर्वत्थ्योणीरिव प्रति नो हर्य तहचेः ॥ ४॥

१ अपूर्व्यः - इसके समान दूसरा बीर नहीं हुआ।

२ वाजे चित्रं- युद्धमें आश्चर्यकारक वीरता जे। दिखाता है।

३ युवा- सदा तरुण, आयु बडी होनेपर भी तरुण जैसा कार्य करनेवाला।

८ उम्रः — उप श्रूरवीर,

५ धृषत्— शत्रुका परामव करनेवाला धेर्यवान् ।

६ कर्मन् ऊतये - प्रशेष युद्धके कर्ममें रक्षा करनेवाला,

७ अविता- संरक्षण करनेवाला,

८ सानसिः -- विशेष दान देनेवाला,

९ यः नः इदं घस्य आनिनाय — जे। इमारे पास इस तरहका घन काता है। 'घस्य 'घन वह है कि जो मानवों के। क्सानेवाला है।

१० ह्यंभ्यः - लाल घोडांवाला,

११ सत्पतिः — सजनोंका रक्षक,

१२ चर्षणी सदः — शत्रुके वीर मानवींका पराभव करनेवाला,

१३ मधवा गव्यं अश्व्यं शतं वयति — इन्द्र सैकडों गीओं और वोडोंके समूद देता है।

#### (सुक्त १५)

(संदिष्ठाय) वडे महान, (बृहते) सबसे श्रेष्ठ, (बृहत्रुवे) वडे बनवाले, (सत्यशुष्पाय) सबे बलवाले,
(तबसे) सामध्येशाली इन्द्रके किये (मार्ति प्रभदे) स्ताप्त
पाता हुं। (यस्य दुर्घर राष्ट्रः) जिसका अनुलगीय चनदान (प्रवचे सपाँ हव) गहराईमें जलके पूरके समान

(विश्व-आयु) सब मानवींके लिये और (शावसे) बलके लिये (अपावृतं) प्रसिद्ध है॥ १॥

(अध विश्वं ते इष्टये इ अनु असत्) अब सब विश्व तेरी इष्टी-तेरे यक्ष-के लिये अनुकूल रहता है। (आपः निम्ना इव) जलप्रवाह नीचाईकी ओर जाते हैं, उस तरह (हाविष्मतः सवना) हिवनालोंके इबन तेरे पास जाय। (इन्द्रस्य हिरण्ययः हर्यतः स्वजः) इन्द्रका सुवर्णमय तेजस्वी वज्ञ (पर्वते यस् न समग्रीत) पर्वतपर रहे मध्में ही नहीं प्रशावित होता परंतु वह (अधिता) सबके। चूर्ण करनेमें समर्थ रहता है॥ २॥

( अस्मे भीमाय पनीयसे ) इस भगंकर तथा स्तुतिके योग्य इन्द्रके लिये ( उषः न ) उषाके समान प्रकाशित ( नमला शुम्ने अध्यरे सं आ भर ) नमस्कारपूर्वक शुद्ध यागमें हिन लाकर मर दे। (यस्य धाम नाम अवसे ) जिसका स्थान और नाम यशके लिये तथा ( इंद्रियं उयोतिः अकारि ) इंद्रियकी उयोति प्रकाशके लिये बनाई गयी है ( हरितः न अयसे ) जैसे बोड गतिके लिये हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुषुत इन्द्र) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र! हे (प्रभूवसी) प्रभूत घनवाले! (इमे ते ते वर्ष) ये वे इम तेरे ही हैं। (ये त्वा आरम्य खरामासि) की तेरा सहारा लेकर फिरते हैं। हे (गिर्वणः) स्तुतिक स्वामिन्! (त्वाच् अम्यः) तेरे सिवाम कोई दूबरा (गिरः महि स्वच्य) इमारी स्तुतियोंकी स्वीकार कर नहीं सकता। (शोणीः इच्च) प्रवामोंका कैसा रामा (कः ताच् वचः प्रति हुवी) वैसा इमारे इस वचकका स्वीकार कर ॥ ४॥

मृरि त इन्द्र वीथि तर्व सासास्य स्तोतुमैधवन्काममा एंग । अर्तु ते द्योर्षृहती वीर्ये मम इयं चे ते पृथिवी नेम ओजसे स्वं तिमिन्द्र पर्वतं महामुरुं वज्रीण विजन्पर्वश्वश्रमकित्य । अर्वासृज्यो निवृताः सर्त्वा अपः सुत्रा विश्वं दिविषे केवेलं सर्दः

11411

(Se) II # II

हे इन्द्र (ते वीर्थ भूरि) तेरा पराक्रम वडा है। (तव स्मिलि) इम भी तेरे ही हैं। हे (मधवन्) धनवान इन्द्र ! (अस्य स्तोतुः कामं आ पृण) इस स्ताताकी इच्छा पूर्ण कर। (बृहती चीः ते वीर्य अनु) बंडी वी तेरे पराक्रमका अनुमान कराती है (इयं च पृथिवी) और यह पृथिवी भी (ते ओजसे नेमें) तेरी शक्तिके समने सुर्का है॥ ५॥

हे ( यिज्ञन् इन्द्र ) वज्रवारी इन्द्र ! (श्वं तं महां उठं पर्वतं ) त्ने उस महान् विशाल पर्वतके - मेघके - ( येज्ञण पर्वद्याः चकर्तिथ ) वज्रसे दुकडे दुकडे कर दाले । भीर (अपः) जलोंको जो (निवृताः) इके प्रवाह ये उनको (सर्तवा अवास्तुजः) वहनेके लिये छोड दिया । (विश्वं केवलं सहः सत्रा दिधिये ) संपूर्ण शक्तिको त् साय साय भारण करता है ॥ ६॥

इस सुक्तमें जो बीरके गुण बताये हैं वे ये हैं-

१ मंडिष्टः — महान्, श्रेष्ठ,

२ बृहत्— बडा,

३ बृहद्वाः - बहुत धन जिसके पास है।

४ सत्य-शुक्मः— समा वल जिसके पास है, अपने वकसे जो निःसंदेह अपने कर्तन्य करता ही रहता है।

५ तवस्-- शकिमान्,

६ यस्य तुर्घरं राधाः— विस्तृ दुर्धर भरम्य सामध्यं है, सिक्षि प्राप्त करनेका सामध्ये विक्रमें भर्तक है।

७ विश्व - आयु: — सब मानवांके हितके किये की कार्व करता है.

८ श्रायः — शामध्ये, बस्र,

९ ते इष्टये विश्वं अनु असत् इ — तेरे इष्ट करनेके क्रिके एक तैकार रहते हैं।

१ ( अवर्ष, माध्य, दान्ड २० )

१० इन्द्रस्य हिरण्डयः इर्यतः वजः अधिता--इन्द्रका तेजली वज्र सक्त चूर्णं कर सक्ता है।

११ भीमः - भगंकर,

१२ यस्य जाम नाम इन्द्रियं ज्योतिः अवसे सकारि— जिसका धाम और नाम इन्द्रके सामध्येती ज्योति यसके शिये प्रकट करता है।

१३ पुरुष्टुतः - बहुतों द्वारा प्रश्नंवित,

१४ प्रभू-बद्धः- बहुत भनवास्त्र,

१५ वयं स्वा मारभ्य **चरामसि— इ**न तेरे भाषारहे करते हैं।

१६ नहि त्यदम्यः गिरः श्राचन् — तेरे सिशाय वृत्तरा कोई इमारी स्त्रतियोका स्थीकार कर नहीं बकता ।

१७ शिर्षणः - प्रशंशक योग्य ।

१८ हे इन्द्र! ते बीर्यं भूरि— हे इन्द्र! तेरा वशक्तम वडा है।

१९ तव सासि- इम तेरे हैं।

२० हे मघवन् ! स्तोतुः कार्ममा पृण— हे इन्द्र ! स्तोताकी इच्छा पूर्ण कर ।

११ मृहती थीः ते वीर्ये अनु— वह वडी वी हेरे सामध्येका प्रकाश करती है।

२२ इबं पृथियी ते भोजले नेमे- वह पृथियी हैरे सामर्थ्यक सामने नमती है।

२२ हे बिजन ! इन्द्र ! त्वं तं महां स्वयं पर्वतं बज्जेच पर्वदाः चकर्तिय— हे बजवारी इन्द्र ! त्ते चब बहे महान् पर्वत-मेच-के बजते टुक्टे टुक्टे किने ।

२८ विश्वं केवळं सदः समा द्विने— सर्वं केक सामध्ये त् साथ अप अपनेमें पारण करता है।

## [स्क १६]

( ऋषिः — १-१२ मयास्यः। देवता — बृहस्पतिः।) ( क. १०१६८१-१२ )

| 11 8 11 |
|---------|
|         |
| 11211   |
|         |
| 11 3 11 |
|         |
| 11811   |
|         |
| 11 4 11 |
|         |
| 11 & 11 |
|         |

(सूक्त १३) ( उद्धुतः चयः न ) कलमें तरनेवाले पक्षियोंकी तरह ( रक्षमाणाः ) अपनी रक्षा करते हुए ( यावद्तः अभि-यस्य घोषा इच ) गर्जनेवाले भेघोंकी गर्जनाके समान और ( गिरि-भ्रजः मदन्तः ऊर्मयः न ) पर्वतोंसे गिरनेवाले आनन्दपूर्ण जलप्रवाहाँके समान ('अक्तीः बृहस्पति अभि अशायन् ) ६मारे स्तोत्र बृहस्पतिको स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

( शांगिरसः गोभिः सं नक्षमाणः ) अंगरस विद्याको वाननेवाला गौओं के साथ रहता है। (भगः इव अर्थमणं इत् निनाय ) सगके- ऐश्वर्यशन्के समान अर्थभाकी- श्रेष्ठ मनवालेको इमोर पास स्नाता है। ( जने मित्रः न ) जनसम्-इमें मित्रकी तरह ( दंपती अमक्ति ) पति पत्नी सजाकर प्रकासते हैं। ( आजी आजृत् इव ) युद्धमें चोडोंके समान, हे बृहस्पते ! ( बाजय ) हमें बलवान् बना ॥ २ ॥

( साधु-मार्थाः ) समनोंदे पास श्हनेवासी, ( शहि-थिनीः ) अतिर्विक पास के जाने योग्य. ( इविदाः ) द्ध-क्वी अन देनेवाली (स्पृष्ट्रीः) इच्छा करने वोव्य, (सुवर्णाः) क्तम रंगवासी. ( **अनवदाक्तवाः** ) अनिदनीय प्रेदर रूपवासी (गाः पर्वतेभ्यः वितुर्य ) गौओंको पर्वतोंसे लाकर (निः ऊपे ) फैलाते हैं ( स्थिविभ्यः यवं इव ) कोठियोंसे लाहर औं को जैसा फैलाते हैं। 3 ।।

( अर्कः ऋतस्य योनि मधुना अवक्षिपन् ) सूर्य जैसा यज्ञके स्थानको मधुसे भरता है, (चोः उस्कां इस) युलोक्से उल्डाको नीचे फेंकता है वैसा वृहस्पति ( आग्र-षायन् ) सींचता है, ( बृहस्पितः अइमनः गाः उद्धरन् ) बृहस्पति बहानसे गौओंका उदार करता है, ( भूक्याः त्वसं उद्गा इय विभेद् ) भूमिकी खनाको जलके समान तोबता है िजिससे पर्याप्त घास उत्पन्न होता है। ] ॥ ४ ॥

(ज्योतिया तमः अन्तरिक्षात् अप आजत्) प्रकाशसे अन्वकरको अन्तिरिक्षसे हटाता है, ( बात: जुद्ध: शीपाकं इव ) बाबु जैसा पानीसे शैबालको इटाता है; ( बूह-स्पतिः अतुमूच्य, बळस्य गाः आ बक्रे ) वैवा बृहस्पति विचार करके वलकी गीओंको लाकर फैलाता है ( बाताः स्था इस ) बाब जैसा नेपको फेळाता है ॥ ५ ॥

(यदा) वर (अश्चितपोभिः अर्दैः) अप्रिके समान ताप करनेवाले अव्योंसे- मंत्रींसे ( पीयतः बळस्य असं

| <b>रहस्पित्रभंतु हि त्यदोसां नामं खरीणां सदीने गुहा यत् ।</b>                      |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| आण्डेर्व मिस्ता र्यकुनस्य गर्भेग्रुदुस्त्रियाः पर्वतस्य तमनाजत्                    | 11 4 11  |     |
| अशार्षिनद्धं मधु पर्येषदयुनमरस्युं न द्वीन उदिनि श्वियन्त्रंस् ।                   |          |     |
| निष्टर्जमार चम्सं न वृक्षाद्रहस्यतिविर्वेणा विकृत्ये                               | 11 & 11  |     |
| सोबामीविन्द्रत्स स्त्रंशः सो अप्रिं सो अर्केण वि बंबाधे तमासि ।                    |          |     |
| बृहुस्प <u>ति</u> गींर्वपुषो वुलस्य निर्मुजानं न पर्वेणो जमार                      | 11911    |     |
| <u>हि</u> मेर्च पूर्णी सं <u>षि</u> ता वर्ना <u>नि</u> बृहुस्पतिनाक्तपयद्वलो गाः । |          |     |
| अनानुकृत्यमेपुनर्थकार् यान्यर्थीमासी मिथ उचरातः                                    | 11 05 11 |     |
| अभि ज्यावं न कुर्वनेभिरश्वं नश्चेत्रेभिः पितरो बामपिंशन् ।                         |          |     |
| राज्यां तमा अर्दघुज्योतिरहन्बृस्पाति मिनदद्रि विदद्गाः                             | 11 22 11 |     |
| इदमकर्म नमा अभियाय यः पूर्वारन्वानोनेवीति ।                                        |          |     |
| बृहस्पतिः स हि गोमिः सो अश्वैः स वीरेमिः स नृभिनीं वयी आत्                         | ॥ १२ ॥   | (4) |

भेद ) लडनेवाले बलके शास्त्रको तोड दिया, तब (द्रिः परिचिष्टं जिह्ना आद्द्) दातीं से चवाये हुए अनको जिह्ना खाती है, उस तरह (उद्धियाणां निषीः आदिः अक्रोत्) गौओं के निधियों को [जो बलके आधीन ये उनको सब लोगों के हितार्थं] प्रकट किया ॥ ६॥

(वृहस्पतिः आसां खरीणां) वृहस्पतिने जब इन हंबारव करनेवाली गै। ओंका (नाम अमत) नाम-पता-जान लिया (यत् सदने गुहा) जो ग्रुप्त धदनमें था, (पर्वतस्य रमना उच्चिया उत् आजत्) पर्वतकी गुहामें बे स्वयं गौबोंको बाहर निकाला, जैया (शुक्कनस्य आण्डा भित्या बामें) पक्षीके अण्डेको तोडकर बचा सर्व बाहर भाता है॥ ७॥

(अञ्चा पिनदं मधु) परवरते हके हुए मधुको-किलें वंद गौको- (पर्यपद्यत्) वृदस्पतिने वैदा देखा, (दिने खदिनि क्षियन्तं मरस्यं न) बोडे कलमें रहनेवाले मरस्यको केसे देखते हैं। (वृद्धस्पतिः विदवेण विद्धस्य) वृदस्पतिने विश्लेष चानद करनेवाले वज्रते- उस किलेको- तोकतर (वृद्धात् समस्य नगते हैं उस तरह उस किलेसे (तत् विः ज्ञामार) उस मधुको-पौजोंको-नाहर निकाल लागा।। ८।।

(स उपां अधिन्दत्) उस मृहस्पतिने उपाको शाप्त किया, (सःसः) उसने प्रधायको और (सः आग्नि) उसने अप्तिको प्राप्त किया, पश्चात् ( साः अकेण तमिसि चि वचाधे ) उसने स्थेसे अप्येरेको विनष्ट किया। ( इद-स्पातिः ) नृदस्पतिने ( यलस्य गोवपुषः ) वक्के गोक्स धारण करनेवालेके शरीरसे ( पर्यापः स ) जोडोंसे पर्या निकान लेते हैं वैसे ( मज्जानं निर्जामार ) पर्याको निकास किया [ अर्थात् वलको मारा। ] ॥ ९ ॥

(हिमा इव) दिमकालमें (पर्णा मुनिता कनानि)
पान गिर गये इस कारण वन [दुःखी वीखते हैं वस तरह]
( खुइस्पतिना ) वृहस्पतिने छीनी यहं (गाः खुछः छुपयत्) गीओं के लिये वल दुःखी हुआ। (अनानुकृत्यं अधुव्यः खुकार ) जिसका कोई अनुकरण न कर सके, जो जिस होनेवाला नहीं, ऐसा यह कम हुआ। (यान् सुक्रियाका मिथाः उच्छारतः) सूर्य और चन्द्र निसका खावं वार्शार उच्छारक करते हैं [ ऐसा यह कम हुआ है। ] # १०॥

(कृशनेभिः श्यावं अश्यं न ) अभूवनोवे श्याम केनेने समाते हैं वेसे (वितरः वस्तवेभिः यां वस्ति व्यविश्वासः) वितरोने नक्षणें गुक्रेक्त समाया । (दाश्यां समः व्यवस्तः) रात्रीमें अन्यकार और (सहन् उत्योतिः) दिवसे प्रवासकी रवा। (. जृहस्पतिः अदि भिनव्) वृहस्पतिने प्रवासकी तौडा और (गाः विदय् ) गीवे प्राप्त की व दुरु व माने [महस्पति] के किने नमस्कार किया (या पूर्वीः अञ्चानोननीति) यो पूर्वके अनुकाने उपदेश करता है (साः मृहस्पति) वह वृहस्पति (गोनिः साः अव्वैः) भोगों और पोर्डो तथा (साः वीरोभिः साः नृत्रिः) वह वीरपुत्रीं और नेताओं के साथ (नः वयः घात्) हमें दीर्व-आयु देने श्र १२॥

इस स्कर्म जो वीरतां कर्मोंका उक्केस भाग है वे बीर-हमके कर्म बृहस्पतिने किये हैं। यह बृहस्पति इन्द्रके संमान ही बज़का प्रयोग करता है। इन्द्रके समान ही बलको मारता है और किलेमें वंद रही गौबोंको मुक्त करता है।

१ हे बृहस्पते ! वाजौ आशून् इव बाजय— हे बृहस्पते ! युद्धमें घोडोंकी तरह हमें बकवान कर।

२ पर्वतेश्य गाः बृहस्पतिः निः उपे— पर्वतकी गुफासे बृहस्पतिने गीवें बुडाई ।

३ साध्ययाः अतिथिनीः इविराः सार्हाः सुवर्णाः अवस्यक्षाः — सज्ञनोंके पास रहने योग्य, अतिथिके योग्य, हुवाक, स्पृहणीय, कत्तम रंगवाली, सुंदर रूपवाली ये गौवें थी। वे बलने चुराई थी उनको पर्वतकी गुफामें रखा था, वहासे बृहस्पतिने खुडाई।

४ **मृहस्पतिः सहमतः गाः उद्धरन्** — मृहस्पातिने परसरों की प्रहासे से गीवें छुनासी ।

५ वृहस्पतिः अनुसृष्य वसस्य गाः आ चके--वृहस्पतिने विचार करके वस्तको अधीनतासे गौबाँको खुडाया ।

६ बृहस्पतिः अझितत्रेभिः अर्केः वळस्य पीयतः अर्सु अत्— बृहस्पतिने अप्रिके समान अञ्जासे वलके शक्का भेद किया।

७ उक्षियाणां निर्धाः श्राविः श्रकुणेत् — गौवाँके निषिको प्रकट किया । गौवाँको बाहर निकाला।

८ मृहस्पतिः खरीणां भाक्षां सदने गुहो यत् नाम त्यद् भमत- नृहस्पतिने हंगात करनेवाली गौबोंडा स्थान पर्वतकी गुहाने है यह कान किया।

९ डांकियाः पर्वतस्य तमना अञ्चल् — गीवें पर्वतकी ग्रहांके सर्व बाहर भा नथीं।

१० धरना पिनवं मधु पर्यपद्यम् वृहस्पतिः विरवेण विकृत्य तत् निः सभार- पत्वरवे मधु टका

है, गुहामें गोवें बंद है, वह नृहस्पतिने देखा, विशेष सञ्द करने-वाले वजासे वस गुहाको तोजा और गोवोंको बाहर निकाला।

११ बृहस्पतिः गोवपुषः वलस्य मञ्जानं पर्वणः नि अभार — बृहस्पतिने गोरूपधारी बल्डी मजा बाहर निकासी और पर्व तोड दिवे।

१**२ मृहस्पतिया गाः वकः अकृपयत्**— मृहस्पतिने गौवोंको खुला किया इससे वलको वडा दुःस हुआ।

१२ अनाजुकुर्स्य अपुनः खकार, यात् सृयीमासा मिथ उडसरातः — यह कृत्य को मृहस्पतिने किया, उसका कोई अनुकरण कर नहीं सकता, न कोई फिर ऐसा कर सकता है, इसका वर्णन सूर्य और चन्द्र वारंवार करते हैं।

१४ वृहस्पतिः अद्भि भिनत् , गाः विदत् — वृद-स्पतिने पर्वतको तोडा और गीव प्राप्त की ।

१५ इदं अस्त्रियाय समः अकर्म- यह इस अभ्रमें स्थित वृहस्पतिको नमस्कार करते हैं।

१६ बृहस्पतिः गोभिः अश्वैः वीरेभिः नृभिः नः वयो धात्— बृहस्पति गीवां, घोडां, बीर पुत्री और नेता-बोंके साथ हमें पूर्ण आयु देवे ।

इस सूक्तमें जुइस्रतिका यह प्रशंसनीय कर्म है ऐसा वर्णन है। यह जुइस्पति वज्ज बर्तता है, किला तोडता है, बलको मारता है और गौबोंको खुला करता है। ऐसे ही इन्द्रके कर्म अन्यत्र वेदमंत्रोंमें कहे हैं। जुइस्पतिको 'अभ्रिय' १२ वें मंत्रमें कहा है। अश्रमें रहनेबाला सूर्य होता है। विद्युत् भी मेषोंमें रहती है।

यह तथा ऐसे वर्णनके सूक्त आलंकारिक वर्णनके माने जाते है। 'वल' मेघ है, बियुत् बज़ है, सूर्व किरणें गौनें हैं। स्वाके पूर्व ये सूर्यकिरण रूपी गौनें वलने अपने किलेमें बंद की थी। वह मानपतिने खोली और बाहर निकालीं।

स उपा अधिद्र्, स स्वः, सः अग्नि, सः अकैषा तमांसि वि ववाधे (मंत्र ९)— उत्र वृहस्पतिने प्रथम उपा, पश्चात प्रधान, अग्नि और पश्चात सूर्य नावा और अन्ध-कारको दूर किसा । इन्न मंत्रचे स्पष्ट है कि रात्रीके अन्धेरेने, मेचोंने किरणोंकी खिपाया था। सूर्य आनेस वह बक्र सक्षण मर यया और कोस्पी किरणें स्वेच्छा विहार करने स्वा।

यह सुष्क तथा ऐसे वर्णन वरलेवाले श्रन्य सुष्क इस शलं-कारके वर्णन समझने सोरव हैं।

### [ बुक्त १७ ]

( ऋषिः — १-११ कृष्णः, ११ वसिष्ठः। देवता — इन्द्रः। ) ( ऋ. १०।४३।१-११ )

| अच्छा म् इन्द्रं मृतये। खविंदेः सुधीचीर्विया उश्वतीरन्वत ।                                              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| परि व्वजन्ते जनयो यथा पति मर्यं न शुन्ध्यं मुख्यानमृतये                                                 | 11 8 11 |
| न घौ स्वद्रिगयं वेति में मनुस्त्वे इत्कार्म पुरुष्ट्रत शिश्रय ।                                         | •       |
| राजैव दस्म नि षुदोऽधि बृहिष्युसिन्त्सु सोमेवुपानमस्तु ते                                                | 11 3 11 |
| <u>विषुवृदिन्द्रो</u> अमंतेष्ठ्त श्रुधः स इ <u>द्रा</u> यो मुघवा वस्त्रं ईश्वते ।                       |         |
| तसेद्विमे प्रवृणे सप्त सिन्धंवो वयी वर्धन्ति वृष्यसं शुष्मणः                                            | 11 3 11 |
| <u> बयो</u> न वृक्षं सुंप <u>ला</u> श्चमासंदुन्त्सोमांसु इन्द्रं मुन्दिनंश्वमूषदेः ।                    |         |
| प्र <u>ैष</u> ामनीकं श्रवं <u>सा</u> दविद्युत <u>हिदत्स्तं</u> 2र्भनं <u>वे</u> ज्यो <u>ति</u> रार्थेम् | 11 9 11 |
| कृतं न श्रुन्नी वि चिनोति देवने संवर्षे यन्मुघना सर्ये जयत् ।                                           |         |
| न तर्ते अन्यो अर्तु वीर्ये अकुन पुराणो भेषवृत्रोत न्तनः                                                 | 11 4 11 |

#### (स्क १७)

(म मतयः) मेरी हु। देपूर्वक की हुई स्तुतिगे (स्वर्धिदः सम्विधिः) आत्मक्षानसे युक्त सीधी (विश्वाः उदातीः) सव कामना युक्त (अच्छा इन्द्रं या अनुषतः) अच्छी तरह इन्द्रके। प्राप्त होती हैं। ये स्तुतिगे (मघवानं ऊतये) इन्द्रके। अपनी रक्षाके लिये इन्द्रके पास वैसी जाती हैं (शुन्ध्युं न मर्थे पर्ति) सच्छ पित्र मानव पितको (यथा जनयः परि ध्वान्ते) जैसी क्षियों आर्किंगन देती हैं ॥१॥

है (पुरुद्धत ) सब के द्वारा जिसकी स्तुति होती है ऐसे इन्द्र! में मनः स्वद्भिक् ) मेरा मन तेरे पास जावर (न स अपवेति) वापस नहीं किरता, (स्वेद्भक् कामं शिक्षय) तेरे कार ही मैंने अपनी कामना रखी है। हे (दक्ष) वर्षानीय! (राज्ञा दस वर्षिय अधि निषदः) राजांक समान इस आसनपर वैठ। (अस्मिन् सोमे ते सु अध-पासं बक्तु) इस सोमस्वर तेश उत्तम पान हो है १ ॥

( समक्षेः उत सुधाः ) दुईदि और भूसको (इन्ह्रः विषुकृत् ) इन्ह्र कर प्रकारते शतुको दूर करनेवाला है। (साः इत् समक्षः,सक्षः,रायः ईशाते ) वह स्था विश्ववते निवान सक धनका खामी है। (इमे सत सिन्धवः) के सात निदयों (प्रवणं) नीचले मागमें बहती हुई (तस्य वृष्धास्य शुव्मिणः इत्) उस बलवान और उत्साही बीरके (चवः वर्धन्ति) शक्तिको बढाती हैं॥ ३ ॥

(सुपलाद्यां वृक्षं वयः आसद् न् न ) उत्तम प्रतांबाके वृक्षपर पक्षी बैठते हैं उस तरह (महिना चामूबद्रः सोमासः इन्द्रं) आनंद बढानेवाले पात्रमें रखे सोमरस इन्द्रका आश्रय करते हैं। (एवां अनीकं दावसा मद्यिः सुतत्) इनका सैन्य बलसे चमकता रहा और (बार्व स्थः उयोतिः मनसे विद्तु आस्मज्ञान पूर्ण आर्य सेव मनुष्यके किये प्राप्त हुआ।। ४।।

(देवने श्वज्ञी कृतं न विविनोति) बेकने छुवा बेलनेवाला जीतनेवाले पांधेको बैदा इक्ट्रा करता है उस प्रकार (यत् संवर्गे सूर्ये मध्वा जयत्) सबको क्षेत्रवेशकी स्वेशे इन्हों जीता। (मध्यत् ) हे इन्ह! (न पुराका व उत जूतनः) पुराणा वा नवा (मन्यः ते तत् वीर्षे स सञ्ज्ञाकन्) इसरा कोई तेरे वीरताकी वरावरी नहीं वर कीर्का

| 11 4 11  |
|----------|
|          |
| 11 9 11  |
|          |
| 11 6 11  |
|          |
| 11 9 11  |
|          |
| 11 09 11 |
|          |
| 11 88 11 |
|          |

( मचवा विद्यं विद्यं पर्यशायत ) इन्द्र प्रलेक प्रजा-बनको प्राप्त होता है ( वृषा जनानां घेना अवचाकशत्) वह शक्तिमान इन्द्र लोगोंकी वाणीको सुनता है। ( यस्य अह सबनेषु शकः रण्यति ) जिसके बोमयागमें समर्थ इन्द्र भानन्द मनाता है, ( सः तीनैः सोमैः पृतन्यतः सहते ) वह तीसे सोमरसोंसे शतुसेनाको जीत लेता है ॥ ६ ॥

( आपः न सिन्धुं अभि ) जैसे जलप्रवाह नदीकी भीर जाते हैं, और ( कुस्या ह्नदं इव ) जैसे नाले तालावके पास जाते हैं, वैसे ( सोमासः इन्द्रं समक्षरन् ) सोमरस इन्द्रके पास बहते हैं। (सादने विभाः अस्य महः वर्धयन्ति) यक्षशालामें बाह्मण इस इन्द्रके महत्वको बढाते हैं, जैसी ( दिख्येन दानुना दृष्टिः यथं न ) आकाशसे दानकप आयी दृष्टि जैको बढाती है। । ।।

(कुद्धः वृषा म) कुद हुए वांडके समान (रज्ञःसु भा षतथत्) सारे स्थानोंमें जो पहुंचता है, (यः इमाः भाषः अर्थपत्नीः अकुणोत्) जिसने इन अलप्रवाहींकी भार्योकी पत्नी हम बनाया- आर्योका सदायक शनाया, (सः मधवा) उस इनाने (सुन्यते औरदावये इक्षित्मते मगवे) सीरवाय करनेवाल, दान देनेवाले, हिव अर्थन करनेबाले मनुष्यके लिये (ज्योतिः अविन्द्रत्) प्रकाश प्रकट किया ॥ ८ ॥

(ज्योतिषा सह परशुः उज्जायतां) ज्योतिके साथ वज्र उपर चढे, विजय प्राप्त करे; (ऋतस्य सुदुधाः पुराण-वत् भूयाः) यशकी दुधारू गौर्वे पुराणी जैसी- परिचित जैसी होवें। (सरुषः शुक्तिः भाजुना विरोचतां) पिवत्र भागि भपने साल तेजसे प्रकाशे; उसी तरह (सरपतिः स्वः न शुकं शुशुचोत) सजनोंका पालक इन्द्र सूर्यके समान शुद्ध रीतिसे चमके ॥ ९॥

है (पुरुद्धत) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र! (वयं गोमिः दुरेवां अमर्ति तरेम) इम गोलोंसे दुर्गति और निर्दुद्धताको दूर करेंगे, (विश्वां श्रुष्णं यवेन) सब भूबको जैंसे दूर करेंगे, (वयं राज्ञभिः) इम क्षत्रियोंके साब (प्रश्नमाः) सुविया है।कर (मस्माकेन मृज्ञनेन धनानि जयेम) अपने निज्ञ बलसे धनोंको बीतेंगे ॥ १०॥

(मृहस्पतिः नः मघायोः) मृहस्पति हमें पार्थके (पत्थात् उत्परकात् मघरात्) गिष्ठे कपरवे और नीचेवे (परि पातु) वनावे। (मः सामा मृष्ट्रः) हवारा भित्र हन्त्र (पुरस्तान् यत मण्यतः) हमें साववेवे और वृहंस्पते युविमन्द्रश्च वस्त्री दिव्यस्येश्वाधे उत पार्थिवस्य । धत्तं र्यि स्तुवते कीर्ये चिद्यूपं पात स्वृक्षिः सदां नः ॥१२॥ (आ. ७.९७१०) (९८)

मध्यसे बचावे और (सास्त्रिम्यः चरिवः कुणोतु) इमारे मित्रोंके लिये घन देवे ॥ ११॥

हे बृहस्पेत ! (युवं इन्द्रः ख) तू और इन्द्र दोनों (दिव्यस्य जत पार्थिवस्य वस्वः) दिष्य और पार्थिव धनके (ईशार्थ) स्वामी हैं। इसकिये (स्तुखते कीरये चित् रार्थि धनं ) स्तुति करनेवाल ज्ञानीके लिये धन दो। और (सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात) सदा इभारी तुम कस्याणोंके साथ रक्षा करो॥ १२॥ (ऋ ७१९७) १०)

इस सूक्तमें बृहस्पति भीर इन्द्रकी लक्ष्य करके जो वीरके गुण कहें हैं वे ये हैं—

१ मे स्वर्विदः सभीचीः विश्वा उद्यतीः मतयः इन्द्रं मच्छ अनुषत— आत्मज्ञानसे युक्त, सरस्रता युक्त, सब सरप्रकृतीवाली मेरी स्तुतियां इन्द्रकी ही होती हैं।

र यथा जनयः शुम्बयुं मर्ये पति परि ष्यजनते— जैसो क्षियां शुद्ध मानव पतिको ही आर्लिंगन देती हैं, उस तरह मेरी स्त्रतियां इन्द्रको ही स्त्रति करती हैं।

रै मधंवानं ऊतयें → इन्द्रकी स्तुति इस अपनी रक्षाके लिये करते हैं।

8 हे पुरुद्धत ! त्ये इत् मे मनः कामं शिश्यय, न घा त्यद्भिग् अपयेक्ति — हे बहुतों द्वारा प्रशंक्षित इन्द्र ! तेरे कपर मेरा मन यथेच्छ आश्रय करता है, और वह तेरेसे कभी पीछे इटता नहीं।

५ हे दस्म ! राजा इव बर्हिष अधि निषद्— हे दर्शनीय ! राजाके समान तू इस आसन पर बैठ ।

६ इन्द्रः समतेः उत श्रुषः विष्युत् — इन्द्र दरि-इता और भृषको दूर करता है।

७ सः समवा वस्यः राकः ईहाते — नह वनवान् इन्द्र निवास करनेवाले धनोंका स्वामी है।

८ इमे सत सिन्धवः प्रवणे वृषमस्य शुष्मिणः तस्य वयः वर्धन्ति— ये वात नदियां वैद्यां नीचेके स्थानमें वढती हैं, उस तरह उस वस्त्रान् समर्व इन्द्रका वस वढाती हैं।

९ एवां भनीकं शयसा दवियुत्तत्— स्मरा वैन्य वक्ते वक्ता। **२० मनवे मार्थे स्वः उषोतिः विद्त्** — मानवके लिथे आर्थ तेज प्राप्त किया ।

११ मध्या सूर्ये जयत् — इन्द्रने सूर्यको शाप्त किया। १२ न पुराणः य उत नूतनः अन्यः ते तत् वीर्ये न अनुदाकत् — पुराणा या नया कोई दूसरा तेरे वीर्यका अनुकरण वहीं कर सकता।

१२ विशंविशं मधवा पर्यद्यायत— प्रत्येक मतु-व्यको इन्द्र देखता है।

१८ जनानां घेना वृषा सवस्थाकद्यात्— मान्नोंडा कहना बलवान इन्द्र पुनता है।

१५ स पृतन्यतः सहते— व्ह सेना समेत आनेनामे शत्रुका पराभव करता है।

१६ खादने विद्याः महः वर्षान्ति— यशमें शानी ' इसका महत्व बढाते हैं।

१७ कुद्धः वृषा न रजःसु आ एायत् - कोषित वैसकी तरह यह सब स्थानोंमें जाता है।

१८ स मधवा जीरदानवे मनवे ज्योतिः वाचि-न्द्रम्— वह घनवान् इन्द्र दानी मानवेष्ठे लिये प्रकाश देता है।

१९ परशुः ज्योतिषा स**द उज्ज्ञायताम् -- सन्न** तेत्रके दित्रयी हो।

२० ऋतस्य सुदुधा भूयाः — यज्ञकी गीवें बहुत हों। २१ शुक्षिः भानुना अठषः विरोखताम् — शुद्ध अपने तेवसे वमके।

२२ सरपतिः स्वः न घुकं शुश्चीत— सण्यनीका पालक भारमण्योतिके समान विश्वद रीतिसे प्रकाशता रहे ।

१३ गोभिः दुरेबां समति तरेम- गौनोसे दरि-इताको और बुद्धिहीनताको दूर करेंगे।

२**४ यवेन विश्वां शुधं तरेग— गै**स सब प्रकारकी भू**वको दूर करें**गे।

२५ वर्ष राजिमः प्रथमा स्वाकेन पृत्रवैश धनानि ज्ञयेम — इम सत्रिगेके साथ रहकर विके होकर इमारे प्रवक्त प्रयस्ति धर्मोकी जीतेंगे।

२६ मृहस्यातः अवायोः वः परि पातु-- सावकीः पापीये हमारी रक्षा करे ।

## [स्क १८]

(ऋषिः - १-१ मेघातिथिः प्रियमेघमः ४-६ वसिष्ठः। देवता - इन्द्रः।)

वयर्थः स्वा तदिदेशी इन्द्रे त्वायन्तः सस्रोयः । कण्वा उक्थेमिर्जरन्ते 11 8 11 न चैमन्यदा पंपन विज्ञापसी नविष्टी । तबेद स्तोमं चिकेत 11 8 11 इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वर्माय स्पृह्यन्ति । यन्ति प्रमादुमतन्द्राः व्यमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र णौतुमो वृषन् । विद्धी त्वे १ स्य नी वसो 11 8 11 मा नों निदे च वक्तवेडर्यो रन्धीरराष्ट्रो । त्वे अपि ऋतुर्भम 11 4 11 । त्वया प्रति ब्रुवे युजा त्वं वर्मीसि सप्तर्थः पुरोयोधर्थं वृत्रहन् 1) 4 11 (208)

२७ इन्द्रः नः सखा सखिक्यः वरिषः कृणोतु— इन्द्र इमारा मित्र इम मित्रोंके लिये धन देवे ।

२८ वृहस्पते युवं इन्द्रः च दिव्यस्य उत पार्थि-वस्य वस्वः ईशार्थे — हे वृहस्पते ! तू और इन्द्र मिलकर तुम दोनों दिव्य और पार्थिव वनके स्वामी हो । युद्ध- जिससे मनुष्य यहां सुक्के वस सकता है वह धन ।

**२९ स्तुवसे कीरये र्श्य धर्तः**— स्तुति करनेवाले ज्ञानीको धन दो ।

३० यूर्य सदा नः स्वस्तिभिः पातं — तुम सदा

॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

#### (सक १८)

हे इन्द्र ! (वयं उ तत्-इत्-वर्णाः) हम उस-तुम्हारी मित्रताके प्रयोजन सिद्ध करनेके इच्छुक (त्वायन्तः सस्त्रायः) तेरे पास भानेकी इच्छावाले तेरे मित्र (कण्याः) कण्य गोत्रके लोग-ज्ञानीजन- (उक्क्येभिः त्या जरन्ते) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हैं॥ १॥ (ऋ. ८)९।१६)

हे (विद्यान्) वज्रवारी इन्द्र! (अपसः नविष्टी) इस यक्तर्भमें (न घ इं अन्यत् आपपन) किसी अन्यकी मैंने स्तुति नहीं की। (तब इत् उ स्तोमं चिकेत) तेरी स्तुति करना ही में जानता हूं ॥ २॥ (ऋ. ८।२।१७)

(देवाः खुम्बन्तं इच्छन्ति) देव वसकर्तको बाहते हैं, (स्त्राय न स्पृष्ट्यन्ति) आल्खी महुष्यको बाहते नहीं। (स्त्रतग्द्राः प्र-मादं यण्ति) आल्खा छोडनेबाके ही विशेष भानन्द देनेबाने सोमकी प्राप्त करते हैं॥ ३॥ (ऋ. ८।२।१८) हे इन्द्र! हे (वृषन्) शक्तिमान्! (वयं स्वायवः) इम तेरे पास आनेवाले तेरी (अभि प्र णोजुमः) ही स्तुति करते हैं। हे (वस्तो) वसानेवाले! (नः अस्य तु विद्धि) इमोरे इस कमेको जान॥ ४॥ (ऋ. ७।३१।४)

(अर्थः) तू श्रेष्ठ हो, इसलिये (निदे चक्तवे) निन्दक, बुरा भाषण करनेवाले और (अ-राटणे) कजूसके (नः मा रन्धीः) अधीन हमें मत रख, (मम ऋतुः स्वे अपि) मेरा संकल्य-मेरा कर्म तेरे लिये ही है॥ ५॥ (ऋ. ७१३१५)

(त्वं सप्रधः वर्म असि) त् मेरा बडा कवच है, हे (वृत्र ह्न्) दृत्रको मारनेवाले इन्द्र! तू (पुरो-योधः च) आगे बढकर युद्ध करनेवाला है। (स्वथा युजा प्रति सुवे) तेरे साथ रहकर में शत्रुओं को उत्तर देता हूं॥ ६॥

(邓. 413914)

इस सूक्तमें बीरताके वर्णन ये हैं-

१ दे विजिन् - वज्रधारी इन्द्र !

२ खूषन् - बलवान् ,

१ वसु — बसानेवाला, सबका आधार,

ध त्वं सप्रथः वर्म असि— तू इमारा विशाल दवन है,

५ वृत्रहन्- दत्रकी मारनेवाला,

६ पुरायाधा- आगे होस्र चत्रुसे युद बरनेवासा, चत्रु-

पर भाकम्ण करके उसके साथ युद्ध करनेवाला।

मिकिका वर्णन इस सूक्तमें वह है —

र बर्थ तदिवर्थाः स्वायन्तः सामायः — ६म तेरे पास कानेवाले, तेरे प्राप्तिका वहेश मनमें रचनेवाले तेरे मित्र हैं।

र त्या अरम्ते -- तेर्रा स्तुति करते हैं।

१ न अभ्यत् आपपन- में दूसरेकी स्तृति नहीं करता।



#### [ यक्त १९]

(ऋषः — १-७ विश्वामित्रः। देवता — इन्द्रः।) (ऋ. ३.३७१-७)

| बार्त्रहत्वायु श्रवंसे एतनावाद्याय च           |
|------------------------------------------------|
| अवीचीनं सु ते मनं उत पक्षः शतकते               |
| नामनि ते शतकतो विश्वीमिर्गिरीम                 |
| पुरुषुतस्य धार्माभः श्वतेन महयामसि             |
| इन्द्रे वृत्राय इन्तेवे पुरुद्गृष्ठ्यं ब्रुवे  |
| वाजेषु सासाहभेव स्वामीमहे यतकतो                |
| द्युम्नेषुं पृत्नाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रवंःसु च |

| । इन्द्रु स्वा वंतियामसि    | 11 9 11   |
|-----------------------------|-----------|
| । इन्द्रं कृष्यन्तुं बायतः  | HRH       |
| । इन्द्रीमिमातिषाद्यै       | 11 2 11   |
| । इन्द्रंस्य चर्षणीधृतः     | 11 8 11   |
| । भरेषु वार्जसातवे          | 11411     |
| । इन्द्रे वृत्राय हन्त्रेवे | 11 🖣 11   |
| । इन्द्र सास्वाभिमातिषु     | ॥७॥ (१११) |

४ तब स्तोमं चिकत — तेरा स्तोत्र ही इम जानते हैं। ५ वयं त्वायबः अभि प्र णोजुमः — इम तेरे पास आते और तुसे ही प्रणाम करते हैं।

६ नः अस्य विद्यि — इमोर इस स्तोत्रकी तू जान।
७ मम ऋतुः त्वं अपि — मेरा यज्ञ तेरे लिये ही है।

८ इच्छन्ति देवाः सुन्यन्तं - देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं।

९ खप्नाय म स्पृद्यन्ति — देव सुन्तको बाहते नहीं।

१० अतन्द्राः प्र-मार्वं यन्ति — वयोगी विशेष आनन्दकी शाप्त करते हैं।

११ विदे वक्कवे अराव्यो नः मा रन्धीः— निन्दक, दुष्ट भाषी तथा कंजूसके अधीन हमें देकर हमारा नाश न कर।

( स्क १९)

(वार्ज-इत्याय) शत्रुओं को मारने के लिये, (श्रावसे) बक्त प्राप्तिके लिये, (पृतकाषाद्याय) शत्रुसेनाओं को जीत-ने के किये, हे इन्द्र!(त्या आ वर्तवामस्ति) तुझे इस अपनी ओर मोड लाते हैं॥ १॥

हे ( शतकतो इन्द्र ) सैक्टों क्रियोंवाले इन्द्र ! (वाश्रतः) तेरे व्यायक (ते मनः उत वश्रुः) तेरे मनको और वश्रको (सर्वाचीनं सुक्रव्यन्तु) इवरकी ओर उत्तन रीतिसे करें ॥ २ ॥

हे (श्रातकतो इन्द्र) सैक्टों शक्तियोंनालें इन्द्र! (अधि-साति-चाह्ये) शत्रुओंपर निजय पानेके क्रिये (बिह्वाधिः गीर्धिः) सब वाणियोंचे (ते नामानि ईन्नहे) होरे नामोंके इस केते हैं से ३ ॥

८ ( अवर्ष. मान्य, काव्य २० )

(पुरुष्टुतस्य) अनेकों द्वारा प्रशंसित (व्यर्षणी-धृतः) मनुष्योंको सद्वारा देनेवाले (रुष्ट्रस्य) इन्हें (श्रुतेव धामभिः) सौ स्थानों या सामध्योंसे (महसामसि) उसकी महिमा गाते हैं॥ ४॥

(पुरुद्धतं इन्द्रं ) बहुतों हारा प्रशंकित इन्द्रको (पुत्राय इन्तवे ) शत्रुको मारनेके लिये जीर ( अरेषु वाजस्यातवे ) युद्धोंमे धन प्राप्त करनेके लिये (उप मुखे) इकाते हैं है ५ १३

हे ( शतकतो इन्द्र ) सैकडॉ कर्म करनेवाके इन्द्र ! ( शाजेषु सासाहिः भव ) त. युद्धोंने चत्रको जीतनेवाका हो। ( मृत्राय इन्तवे ) इत्रको मारनेके किये (स्वां इंगहे ) तुझे बुलाते हैं॥ ६॥

( चुन्नेषु ) धन प्राप्त करनेमें, ( पृतकाज्ये ) धनाक साथ युद्ध करनेके समय, ( पृत्यु तूर्षु ) सेनाओंका शीघ्र परामय करनेके समय, ( अवःसु च ) यश प्राप्तिक समय, ( सकि-मातिषु ) शत्रुओंका सामना करनेके समय, हे इन्द्र ! ( साक्ष्य ) इमारे साथ रह ॥ ७ ॥

इसमें बीरताके निर्देश ये हैं-

१ वार्च-इस्य- शत्रुको मारना,

२ श्वाचः— बल,

१ पृतना-साश्च- शत्रुवेनाका परामव करना,

४ शतकतः— देव्हां शक्तिवाता,

प अभिमाति-साधा- चतुका परामव करना,

६ वर्षेजी-धृत्— नतुष्पेक बाधार,

७ बुद्धाब हुन्तबे— दत्र, बत्रुकी मारगा,

## [सुक्त २०]

( ऋषिः — १-४ विश्वामित्रः; ५-७ युरस्तमदः । देवता — इन्द्रः । )

श्रुष्मिन्तमं न छ्त्वे युम्निनं पाहि वार्यिष् । इन्द्र सोमं भतकतो ॥ १॥ इन्द्रियाणि भतकतो या ते वनेषु पश्चर्य । इन्द्र तानि त आ वृष्णे ॥ २॥ अविभन्द्र अवो वृहद् युम्नं देषिष्व दुष्टरम् । उत्ते श्रुष्मं तिरामसि ॥ ३॥ अविवतो न आ गुम्नयो भक्त परावतः। उल्लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत् आ गिहि॥ ४॥ इन्द्रो अक्त मुह्क्रयम्मी पद्यं चुन्यवत् । स हि स्थिरो विचेषिणः ॥ ५॥ इन्द्रेश मुलयित नो न नीः पृथाद्वं नेभत् । भुद्रं भवाति नः पुरः ॥ ६॥ इन्द्र आश्चीम्यस्परि सर्वीम्यो अभयं करत् । जेता भन्निवचेषिणः ॥ ७॥ (११८)

८ मरेषु वाजसातये— युद्धोमें धन शप्त करना, ९ वाजेषु सासाहैः — युद्धोमें विषयी,

१० पुतानाज्यं --- शत्रुसेनाका पराभव,

११ पृत्स तुर्बु - बीघ्र पराभव करनेके लिये,

१२ अभिमाति— शत्रुको जीतन।।

भक्ति— १ ते मनः चक्षुः अर्वाचीनं कृण्यन्तु— तेरा मन और श्रांब हमारी श्रोर श्राक्षित हो,

१ ते नामानि ईमहे - तेरे नाम केते हैं।

३ शतंन धामभिः महयामसि — संक्रडो स्थानीसे तेरी महिमा गाते हैं।

४ त्वां ईमहे- तेरी प्रार्थना करते हैं।

५ साइय- हमारे साथ रह।

( चुक २०)

हे (श्वतकतो इन्द्र) हे सैक्डों सामर्थ्यवान इन्द्र! (सः ऊतये) इनारा रक्षा करनेके लिये (शुष्मिन्तमं) सक बढानेवाले (सुद्धिनं) चमकीले तेजस्वी, (जासुर्वि सोमं) सम्बान रक्षनेवाले सोमरसको (साह्रि) पी॥ १॥ (स. १।१७।८)

हे शतकतो इन्द्र ! (पड्यासु जानेषु ) पांच प्रकारके जनेंगि (या ते इंद्रियाणि ) जो तेरी शक्तियां हैं, (तानि ते बा कुछे ) उनको तुससे में प्राप्त करता हूं॥ २ ॥

( 年. 引きいら)

हे इन्द्र! ( बृह्त् श्रवः अगन् ) तुने वडा वश प्राप्त किया है। ( बृह्यं युद्धं वृश्चिष्य ) दुत्तर तेत्रको पारण कर। ( ते शुष्मं उत् तिरामित ) तेरे स्रक्षहको हम बहुत वडाते हैं ॥ ३ ॥ ( श्र. ३।३०।१० )

हे ( शक्त ) सामर्थ्यवान् ! ( अर्थायतः नः आ गहि ) पाससे हमारे पास आ ( अथा उ पराधतः ) और दूरसे भी आ। हे ( अद्भिषः इन्द्र ) पहाडी हिलेमें रहनेवाले इन्द्र ! (यः ते उ लोकः) जो तेरा स्थान हो (ततः इह आ गहि ) वहासे यहां आ।। ४॥ ( ऋ. ३।३० १९ )

है (अंग) प्रिय! (इन्द्रः महत् अयं) इन्द्र बढे मयके (अभी-षद्) साय मुकाबला करता है और उसकी (अप खुड्यवत्) दूर भगाता है, (हि सः स्थिरः विख-र्षणिः) क्योंकि वह स्थिर है और सबका देखनेवाला है॥ ५॥ (ऋ २।४१॥०)

( इन्द्रः च नः सृख्याति ) इंद्र हमें सुसी बरता है इसिक्षिये ( सर्घ नः पश्चात् न नश्चत् ) पाप हमारे पीछे नहीं लगता और ( सर्द्र नः पुरः सवाति ) कम्बाण हमारे सन्मुख रहेगा ॥ ६॥ ( ऋ. २।४९)१९ )

(इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि ) इन्द्र सर्व दिशा-ओंसे (अभयं करत्) निर्भयता करता है क्वॉकि वह (शृत्र् केता विचर्षणिः) शृत्रुऑको जीतनेवाला और सरका विशेष रीतिसे देखभाल करनेवाला है॥ ७॥

( 3. 2189152 )

इस स्कम बीर इन्द्रके ग्रुण ये वर्णन दिये हैं-

? शतकतुः — बैक्डों शकिवासा, वैक्टों क्रमींका क्रती,

२ इन्द्रः- ( इन्-द्रः ) शत्रुका विदारन करनेवाला,

१ शकः - सामध्यंवान्,

८ अंगः— त्रिय,

५ नः उत्तवे — इमारी रक्षा करनेके लिये वल कर,

## [सक्त २१]

( ऋषिः — १-११ सब्यः । देवता — इन्द्रः । ) ( ऋ. १।५३।१-११ )

न्यू १९ वाचं प्र महे भरामहे गिर् इन्द्रीय सदैने विवस्तिः ।
न् चिद्धि रत्नं सस्तामिवाविद्रण दृष्टुतिद्विविणोदेषुं शस्ते ॥ १ ॥
दुरो अर्थस्य दुर ईन्द्र गोरीसि दुरो यर्थस्य वस्ति इनस्पतिः ।
शिश्वानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सस्ति सस्तिम्यस्तिमिदं ग्रेणीमसि ॥ २ ॥
श्वानि इन्द्र पुरुद्धद्युमत्तम् तवेदिद्मुमितियोकिते वसं ।
अर्वः संगुम्यामिभूत् आ मेर् मा स्वामुतो बरितः कार्यम्नवीः ॥ ३ ॥

६ पञ्चसु जनेषु ते इंद्रियाणि आ वृणे — पञ्च बनोंमें जो तेरी शक्तिया हैं उनको में प्राप्त करता हूं।

७ बृहत् श्रवः अगन् — तुम्हार। यश वहा है।

८ दुष्टरं दुम्मं दघी व्य — तू दुस्तर तेत्र वारण करता है।

९ ते जुदमं उत् तिरामिस — तेरे बलका हम बहुत वर्णन करके बढाते हैं।

१० अद्भिवः - वज्रधारी, किलेमें रहनेवाला,

११ महत् भयं सभीषद् अप चुड्यवत्— वर्षे भगका मुकाबला करके उसको दूर करता है।

१२ सः हि स्थिरः विचर्षणिः— वह स्थिर रहता है और सब प्रजाका विशेष निरीक्षण करता है।

१३ इन्द्रः सः मृख्याति — इन्द्र हमें सुकी करता है। १४ अघं नः पश्चात् न नदात् — इस कारण पाप हमारा पीका नहीं करता।

१५ अदं भवाति नः पुरः— कल्याण हमारे सामने रहता है।

१६ इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः अभयं करत्— इन्द्र यन दिशाओं वे निर्भयता करता है।

१७ शत्रुन् जेता विचर्षणिः— वह इन्द्र सत्रुनोही जीतनेवाला भीर सब प्रजाबनोही देवमाल करता है।

सोमका वर्णन--

१ द्वादिमस्तमः— वल बढानेवाला,

२ युद्धी- वमकीका, तेबस्बी, अंबेरेमें वमकनेवाला,

१ जायाचिः — सावच रखनेवाला, सुरती वाने न देने-बाला । सोसरसेक पीनेसे वे काम होते हैं ।

#### ( युक्त २१)

(सह वार्ष नि सुप्र अराधिहे) महान् इन्द्रके किये हम उत्तम स्तुति करेंगे। (विवस्ततः सन्ते इन्द्राय गिरः) विवस्तान्के स्थानमें इन्द्रके किये स्तुतिये होती रहती हैं। (सस्तां इव) सोनेवालोंके रस्त्र जैसे चोर पुराता है, उस तरह (नू सित् हि रस्तं अविवन् ) शीप्र ही उस अफने रस्त इन्द्रसे प्राप्त किया। (वुष्टुतिः द्रविणोवेषु म सस्यते ) निन्दा भनका दान करनेवालोंके लिये योग्य नहीं होती॥ १॥

हे इन्द्र ! ( अध्यस्य दुरः ) तू बोडों का दान करता है, ( गोः दुरः अस्ति ) तू गोओं का दाता है, (यदस्य दुरः) तू बोका दाता है, (यदस्य दुरः) तू प्रति काक्ये और रक्षक है, (शिक्षाबरः प्रदिवः) तू प्रति काक्ये मानवीं का चहायक है, (अ-काम-कर्योनः) अव्योधी कामनाओं को पूर्ण करनेवाका तू (सिक्षाध्यः स्वा) मित्रोंके क्रिये मित्र है अतः (तं इदं गुणीमस्ति) उसकी वह स्ति दम गाते हैं ॥ २॥

हे (शबीय पुरुक्त पुमलम इन्द्र) शकिनन, बहुत कर्मों को करनेवाके तेजस्वी इन्द्र! (तब इत् इदं बद्ध अभितः खेकिते) तेरा ही यह सब धन है को चारों और प्रतीत होता है। हे (अभिभूते) सबको पराभूत करनेवाके! (अतः संयुक्त आ भर) इत्रक्षिते इव धनको इक्द्रा करके मर है। (स्वायतः जरितुः कार्म मा ऊनवीः) विकेश करनेवाके स्तातको समाना कर करनेवाके स्तातको समनाने न्यूनता न कर कर है है

| प्तिचुनिः सुमना प्रितिन्दुंभिनिंकन्यानो अर्वति गोभिर्यिना ।                |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| इन्द्रेण दस्य दुरयन्त इन्द्रिभिर्वेतद्रेषसः समिषा रंभेमहि                  | 11 8 11 |
| सर्विन्द्र राषा समिवा रंत्रेमहि सं वाजेंभिः पुरुश्वन्द्रैर्मिर्चुभिः ।     |         |
| सं देख्या प्रमत्या <u>वी</u> रश्चंदम <u>या</u> गोर्अग्रयाश्चांबत्या रभेमहि | 11 4 11 |
| वे स्वा मदी अमदुन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते ।            |         |
| यत्कारवे दर्श वृत्राण्यंप्रति बुर्हिष्यते नि सहस्राणि बुर्हयः              | 11 4 11 |
| बुधा युष्प्रमुव घेदेवि धृष्णुवा पुरा पुरं समिदं हंस्योजेसा ।               |         |
| नम्या यदिन्द्र सरूर्या परावति निवृद्देशे नर्मुचि नाम माथिनेस्              | 11 9 11 |
| त्वं करंडामुत पूर्णयं वर्षास्त्रेजिष्ठयानिश्चिग्वस्यं वर्तेनी ।            |         |
| त्वं श्रुता वक्नूदस्यामिन्त्युरोंऽनानुदः परिषूता ऋविश्वना                  | 11 & 11 |
| त्वमेतां जनराङ्गो हिर्देश्चीबन्धुना सुश्रवेसोपज्ञग्मुषः ।                  |         |
| बृष्टिं सुहस्रा नवृति नवं श्रुतो नि चुक्रेण रध्यो दुष्पदीवृणक्             | 11 9 11 |

(एभिः चुभिः सुमनाः) इन तेत्रों उत्तम मनन भील हो, (एभिः इन्दुभिः) इन सोमरसांसे प्रसम्भित्त हो, (गोभिः अधिना समलि निरुष्धानः) गांगों और भोडों से साथ इमारी निर्दुर्धामय देरिहताको प्रतिनंध कर। (इन्दुभिः दस्युं) सोमरसों के बलसे शत्रुको (इन्द्रेषा) इन्द्रकी सहायतासे (दर्यन्तः) पाडते हैं, (युन-द्रेषसः इषा सं रभमिष्ट्) और शत्रुओं को दूर करके अनके साथ इम संयुक्त होंगे॥ ४॥

हे इन्द्र! (राया सं) हम भनचे युक्त हों, (इवा सं रभेमहि) अवसे युक्त हों, (अभिद्युभिः पुरुक्षन्द्रैः वाजेभिः सं) तेजस्वी आल्हाददायक शक्तियों के साथ हम युक्त हों तथा (गी-ममया अद्याबश्या वीरज्ञुष्मया) गीओं की प्रधानता और चोडोंसे युक्त तथा वीरों के बलसे प्रभावी (देड्या प्रमस्या सं रमेमहि) सीमाग्यमयी दिड्यशक्तिसे इम संयुक्त हों॥ ५॥

दे (सत्यते ) सजनों के स्वामी ! ( शुन्न हत्येषु ) इत्रोंके मारने के कार्मि ( ते मदाः ते स्वामासः स्वा अमद्यू ) उन आनन्ददायक सेमारसोंने तुझे आनन्ददिया और (तानि शृष्ण्या ) उन वीरोचित कर्मोने तुझे प्रसन्न किया। (यत् कारने वाहिष्मते ) जो तूने यहकर्ता स्ताता के लिये (देश सहस्राणि शृष्णाणि ) दस हवार दृत्र वैन्योंको (अमति

नि बर्दयः ) अप्रतिम रीतिसे मार डाला ॥ ६ ॥

त् (युधा युधं घृष्णुया) युद करनेके स्थाइसे युद्धके प्रति शत्रुको धर्षण करनेको तैयारीसे (घ इत् उप पिष) जाता है। (पुरा इदं पुरं मोजसा सं हंसि) अपने किलेसे शत्रुके इस किलेको अपने बलसे तोहता है। हे इन्द्र! (यत् नम्या सख्या) शत्रुको नमानेवाले न्त्रिके साथ (पराधात) द्र रहनेवाले (नमुख्यि नाम मायिनं) मायावी नमुविको (नि वर्ष्ट्यः) भार हाला॥ ७ ॥

(अतिधिग्वस्य वर्तनी) अतिथिको गौ देनेवा के के मार्गमें आनेवाले (करलं उत पर्णयं) करका और पर्णयको (स्वं ते जिष्ठया वधीः) तूने तेज शकते मार डाका। (ऋजिश्वना परिवृता) ऋजिश्वाने वेरी हुई (अनाचुदः वंग्रुत्स्य) अदानबील वंग्रदेके (शाता पुरः) सौ किले (स्वं अभिनत्) तूने तोड दिये॥ ८॥

( अबन्धुना सुअवसा उपजग्मुषः ) विना वहाय अकेले सुअवाने इमला किये हुए (प्रतान् द्विः द्वा अव-राहः ) इन बीच अनराजोंको तथा उनके (वर्षि सहस्रा नवति नव ) बाठ इजार निनानवें सैनिकोंको (सुव्यदा रथ्या खकेल ) अस्त्रा रथवकने तुमने ( नि संवृत्यक् ) मार डाला, इस्किये (अुदाः ) तुम्हारी प्रस्थति हुई ॥ ९॥ त्वमीविध सुभवंसं वन्ति निस्तव शामितिरन्तृ त्वैयाणम् । त्वमंस्मे इत्संमितिधिग्वमायुं महे राक्षे यूने अरन्यनायः य उद्दर्शन्द्र देवगीयाः सस्त्रीयस्ते विवर्तमा असीम । त्वां स्त्रीपाम त्वयां सुवीरा द्राचीय आर्थुः प्रतुरं दर्धानाः

11 60 11

11 88 11 (229)

(त्वं तव ऊति। भेः) तू अपनी रक्षाशाधनोंसे (सु-भवसं भाविष्) प्रभाकी रक्षा की, और हे इन्ह ! (तव न्नामभिः त्वंयाणं) तूने अपनी रक्षाओंसे तूर्धयाणकी रक्षा की । (त्वं मसी महे यूने राज्ञे) तूने इस महान तरुण राजाका हित करनेके लिथे (कुरसं भातिष्यिग्वं भायुं) कुरस, भतिथिग्व, आयुरो (भरम्भनायः) क्शमें किया ॥ १० ॥

हे इन्द्र! (उद्दिच ) वेदमंत्रके पाठमें (ये देवगोपाः)
तुस देवके द्वारा सुरक्षित हुवे जो (ते सख्वायाः) तेरे मित्र
हम हैं वे (शिवतमाः असाम) उत्तम कल्याणसे युक्त हों।
(त्वां स्ताषामः) हम तेरी स्तृति वरते हैं। (त्वया
सुवीराः) तेरे साथ रहनेसे उत्तम वीर पुत्रपीत्रोंसे युक्त होकर
हम (द्वाधीयः आयुः प्रतं द्धानाः) वीर्ष भायुको
स्रोधक लंबी बनाकर धारण करनेवाले हों॥ ११॥

इस सूक्तमें वीरताका वर्णन करनेवाले ये मंत्रभाग हैं-

१ अश्वस्य दुरः, गोः दुरः असि, यवस्य दुरः-घोडे, गौवें और जीका तू देनेवाला है ।

२ वसूनः इनस्पतिः— धनका तू लामी है।

रे शिक्षानरः प्रदियः अकामकर्शनः — सतत मान-वाँका सहायक और उनके कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला है ।

8 सिकाभ्यः सत्ता- मित्रॉका तू मित्र है।

प शासीय इन्द्र ! पुठकृत् युमत्तम — हे शक्तिमान् तेत्रस्था इन्द्र ! अनेक कर्मोके कर्ता तु हो ।

द तव इत् इदं अभितः वसु चेकिने — यह जो चारीं स्रोर धन है वह तेरा ही है ऐसा सब जानते हैं।

७ सतः संगृक्ष्य, हे श्रीभृत ! आ आर— इसकिये जमा करके, हे बीर ! हमें घन लाकर मर दे।

८ त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः — तेरे वाश्र-यमें जाये स्तोताकी इच्छामें न्यून न हो ।

९ एभिः सुभाः सुमनाः — स्न तेत्रस्यी विचारेंथे सत्तम मनवासा हो।

९० **धमर्ति चोधिः विवदानः— दरिताको वीओं**से प्रतिबंदित रूर । ११ त्र्युं द्रयश्त - शत्रुको हम फावते हैं।

१२ युनक्षेपसः इषा संरक्षेप्रदि— देभिनेत्रे 🗱 करके अवको प्राप्त करेंगे।

१२ राया सं, इषा सं रभेमहि— धन और अवसे हम युक्त हों।

१४ अभिद्याभाः पुरुधानद्वैः वाजेभिः सं रभेमहि— दिव्य तेजस्वी बलोके साथ इम युक्त हो ।

१५ गी अग्नय अश्वावत्या वीरशुष्त्रया देखा प्रमत्या सं रभेमाहि — गीएं जिस्में अग्नसान रक्ती हैं, धोडोंस जो युक्त हैं, वीरोंके बलसे युक्त दिन्य दुक्ति हम संगत हों।

१६ हे सत्यते ! वृत्रहत्येषु तानि ते वृष्णवा ते समदन्— हे सजनोंके पालक ! दुर्शको मारनेके समय केरे पौह्य कर्म द्वास आनन्दित करते हैं !

१७ यत्कारचे वहिंग्मते दश सहस्राणि कुमाचि अप्रति नि वहियः— जो तूने यहकर्ता दिने दित करनेदे किये दस हजार १त्र सैन्योंको अप्रतिम शितिने मारा ।

१८ युचा युधं भृष्णुया उप एषि— एक सुसने दूसरे युद्धके प्रति तू भैर्थसे जाता है।

१९ पुरा इदं पुरं भोजसा सं हंसि — एक विकेश इसरे क्रिकेश बकस तोडता है।

२० हे इन्द्र ! सक्या नम्या परावति माथिवं नहाँचि नि वर्षयः— मित्रके बाध दूर रहे माथावी-क्पटी नमुचिको तुने मारा।

२१ त्वं करंजं उत पर्णयं तेजिष्ठया वर्षीः -- तृते करंज और पर्णवको तेवस्यो शक्तवे मारा ।

२२ त्वं वंगृद्ध्य ऋजिञ्चमा परिष्ता शसा शुक्तः मजितत्— त् वंगदकी ऋतिथाने वेरी हुई की नगरे होन्स सीन

२३ त्वं एतान् जनरावः हिः दश मक्ष्मुना सु-भवता उपज्ञमुकः वृद्धि सहका वयति सक्ष्मान्यः कोज पुष्पदा नि माकुणक् — को स्मानिक स्मानिक मोडो, को अनेते हमसदे साथ सह रहे ने, क्यारिकाले साह

11 \$ 11

11 2 11

11 \$ 11

11 8 11

11 4 11

11 4 11 (१३५)

## [सूक्त २२]

( ऋषिः - १-३ त्रिशोकः, ४-६ प्रियमेषः । देवता - इन्द्रः । )

श्राम त्वा वृषमा सुते सुतं सृजामि पीतये । तृम्पा न्य रिजुही मर्थम् मा त्वां मूरा अविष्यवो मोपुदस्वांन आर्थमन्। माकी प्रश्निदिषों बनः हुद त्वा गोपरीणसा मुद्दे मेन्दन्तु रार्थसे । सरी गीरो यथां पिव अभि प्र गोपिति गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । सूतं सत्यस्य सत्पतिम् आ हर्रयः ससृज्ञिरेऽरुंषीरिष वृद्दिषि । यशाभि संनवीमहे इन्द्राय गावं आश्विरं दुदुहे वृज्ञिणे मर्घु । यत्सी स्पद्धरे विदत्

साठ इत्रार निन्यानवे सैनिकोंको असता रथचकके मारसे मार साका ।

ै २४ स्वं सुभ्रयसं तयोतिभिः आविश्य— तूने अपनी रक्षा साधनोसे सुभ्रवाकी रक्षा की ।

२५ तथ त्रामभिः तूर्वयाणं — तेरे रक्षा साधनों के तूर्व-बाणकी रक्षा की।

२६ त्वं कुरसं अतिथिन्वं आयुं असी महे यूने राज्ञे अरम्बयः — तूने कुरव, अतिथिन्दं और आयुक्ते इस बडे तरुण राजाके लिये मारा ।

२७ हे इन्द्र ! देवगोपाः ते सस्रायः शिवतमा असाम— हे इन्द्र ! देवोंसे प्रशक्षित हुए इम उत्तम कम्याणसे युक्त हों।

२८ स्वया सुवीराः द्राघीय आयुः प्रतरं द्रधानाः -तुम्हारी बहाव्यतावे हम उत्तम बीर पुत्रपौत्रींसे युक्त होकर अपनी दोषे आयुक्ते अधिक दीर्घ बनाकर धारण करेंगे।

इनमें बीरत्वके निर्देश पाठक देखें।

#### (स्क ११)

हे ( वृष्य ) शक्तिमन्! ( अभि सुते ) धोमरस निकालने पर (पीतचे ) पीनेके क्षिये ( स्वा सुतं स्वामि ) तेरे पाध इस रक्को मेवता हं। (तुरुप ) इसके तृप्त हो, ( मदं क्ष्यस्वाहि ) आनंदरायक इस रसको पी ॥ १॥

(雅. ८१४५124)

(अविश्ववः पूराः) भवना संरक्षण नाहनेनाले मूट (श्वा मा क्मन्) तुसे मत दनावें। (अवहस्ताकः मा भा क्यन्) ववहार करनेनाले तुसे न दनावें। (असहिषः मार्की चनः) ज्ञानका द्वेष करनेवाल तुझे न प्राप्त कर सर्के ॥ २॥ (ऋ. ८।४५।२३)

हे इन्द्र! (इह् ) यहां (गोपरीणस्ता स्वा) गोदुम्बसे मिश्रत सोमरखसे तुसे (महे राधासे मदस्तु) बढे धन प्राप्तिके लिये प्रसन्न रखें। (गोरो यथा स्वरः) सृग जैसा तालावपर पीता है वैसा तू इस रसके (पिक) पी॥३॥ (ऋ.८।४५-२४)

(गोपति) गै। ओं के पालक, (सत्यस्य सूर्तु) सलके प्रवारक, (सत्यस्य सूर्तु) इन्द्रकी प्रवारक, (सत्यस्य अपनी काणीये स्तुति कर (यथा विदे) जैसी जानते हैं॥ ४॥ (ऋ. ८। ६९। ४)

(अठवीः हरयः आ सस्चित्रेर) लाल वोडे उसकी का रहे हैं। (बाई विअधि) वह आकर आसनपर बैठा है। (यत्र सभि संनवामहे) वहां हम मिलकर उसकी स्तुति गाते हैं॥ ५॥ (ऋ. ८।६९।५)

(विजिने इन्द्राय) वज्रधारी इन्द्रके लिये (गावः मञ्जु आशिरं दुदुहे) गीवें मञ्जर दूध दुइती हैं। (यत् सी उपहरे विद्तु) जो उसको समीपमें पाया ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।६९,६)

इस स्क्रमें बीरताका वर्णन यह है---

१ मुख्यः - बैल बैसा शकिमान् इन्द्र।

२ गोपतिः— गोऑडा पालकः।

रे सत्यस्य स्तुः — सत्यका प्रकारक,

४ सत्पति— वलका, वजनाका पाळक,

५ बज़ी इन्द्रः- वज्रधारी इन्द्र,

६ विजिले इन्द्राय वावः अषु माश्चिरं दुवुहे — वज्रवारी इन्द्रके क्रिये कीवें मीठा दूव देती है।

## [सूक्त २३]

( ऋषिः — १-९ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः । ) ( ऋ. ३।४१।१-९ )

| आ तू ने इन्द्र मुद्युग्युबानः सोमंपीतये । हरिंग्या याद्यद्रिवः      | 11 8 11       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| सुचो होतो न ऋत्वियंस्तिस्तिरे बुद्दिरानुषक् । अयुंजन्यातरद्रेयः     | 11 2 11       |
| इमा नम्र नमनाहः क्रियन्त आ बहिं: सींद । वीहि श्रूर पुरोलाग्रम       | 11 3 11       |
| रार्निष सर्वनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन् । उक्थेव्विन्द्र गिर्वणः   | 11 8 11       |
| मृतर्यः सोमुरामुरुं रिइन्ति शर्वसुस्पृतिष् । इन्द्रं वृत्सं न मातरः | 11 4 11       |
| स मन्दस्वा सन्धंसो राधंसे तुन्वा महे । न स्तोवारं निदे करः          | 11 4 11       |
| व्यमिन्द्र त्वायवी हिविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्वसो           | 11 9 11       |
| मारे असाहि मुंमुचो हरिप्रियानीङ् यहि । इन्हें स्वधानो मन्स्बेह      | 11 6 11       |
| अवीश्री त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । घृतस्त्रे षहिरासदे       | 11 9 11 (188) |

#### (स्क १३)

हे (अद्भिवः इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र ! ( नः सोमपीतये हुवानः ) हमारे सोमपानके लिये बुलाया हुवा तू (मद्यक् ) मेरे पास (हरिक्यां मा याहि ) वोडोंसे आ जावा ॥ १॥

(नः ऋत्वियः होता) हमारा ऋत्विक होता (सत्तः) वैठ गया है, (वर्हिः आनुषक् तिस्तिरे) भासन योग्य रीतिने फंकाया है, (प्रातः अद्भयः अयुक्तन्) प्रातःकालसे ही परधर [सोमरस निकालनेके लिये] जोडे गये हैं॥ २॥

हे (ब्रह्मयादः) मन्त्रीके थारक ! (इसा ब्रह्म कियन्ते ) ये मंत्र पाठ किये जाते हैं (बर्हिः आ सीक्) आसनपर वैठ। हे ग्रर ! (पुरोखादां बीहि) इस अवको सा॥ ३ ॥

हे (बुजहन् ) दत्रको मारनेवाके (गिर्वणः इन्द्र ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः एषु) इमोर इन (सक्बेषु स्तोमेषु डक्थेषु ) सवनों, स्तोत्रों और गीर्तोमं (रारन्धि ) आनन्द प्राप्त कर ॥ ४॥

(मातरः वस्तं न) माताएं बडवेको प्यार करती है, उस तरह (स्रोमणां ,सोमरस पीनेबके (उदं श्रास्टक्पतिं) विश्वास बक्के सामी इन्द्रको (मतयः दिहन्ति ) स्तुतिर्वे वर्णन करती हैं। प्यार करती हैं ॥ ५ ॥

· ( क्षः सम्बद्धः अन्दस्स हि ) यह तू हव वीवरववे भाग-

न्दित हो, (तन्या महे राघसे) शरीरसे वडे धनके किये यत्नवान् वन । (स्तोतारं निदे न करः )स्तुति करनेवालेकी निन्दा हो ऐसा न कर ॥ ६॥

हे इन्द्र! ( वयं त्वायवः हिविश्मन्तः अरामहे) इम तेरा भाश्रय करके हिवे लेकर तेरी स्तुति करते हैं। हे (वसो) बसानेवाले! ( उत त्वं अस्मयुः) तू हमारा सहायक हो ॥ ॥

हे (हरि-प्रिय) भोडोंको प्यार करनेवाले ! (मा आहे अस्मत् मुमुखः) उनके इमसे दूर न छोड । (अवहिष्ट् खाहि) पास भा। हे (खधावः इन्द्र) अपनी धारक शक्तिके रक्षक इन्द्र! (इह मत्स्व) यहां भानन्दित हो ॥ ८॥

ेहे इन्द्र! (केशिना चूतस्तू) वह व लोंबाले, वी वैसा जिनके करोरसे रस स्वता है ऐसे वोडे (वर्षिः आसन्दे) आसन पर बैठनेके लिये (सुक्षे रथे) प्रवकारक रक्षें (त्वा अविश्वं वहतां) तुसे इधर लावें ॥ ९ ॥

१ अद्भितः- वज्रधारी, अवना पहाची किनेने रहनेवाला,

२ शहर: - श्रावीर,

१ कृषद्भ- दत्रको मारनेवासा,

४ शक्सः पतिः— वत्रका **का**मी,

५ वसः — वसानेवासः,

६ इरिप्रियः — बोडॉपर क्रेम करनेवाका,

७ स-धा-वः-- निव शक्ति युक्त ।

## [स्क २४]

( ऋषिः — १-९ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः । ) ( ऋ. ३।४२।१-९ )

उप नः सुतमा गीह सोर्ममिन्द्र गर्वाश्विरम् । इरिम्यां यस्ते अस्मयः 11 8 11 त्रानिन्द्र मदुमा गीह बर्धिष्ठां ब्राविभिः सुतम् । कुविन्नुस्य तृष्णवेः 11 2 11 इन्द्रेबित्था गिरो मनाच्छागुरिषिता इतः । आवृते सोमपीतये 11 \$ 11 इन्द्रं सोर्मस्य पीतये स्तोमैरिह ह्वामहे । उक्थेभिः कुविद्यागमत् 11 8 11 इन्द्र सोमाः सुता हुमे तान्देधिष्व श्रतकतो । जुठरे वाजिनीवसो 11 4 11 विया हि त्वा घनंज्यं वाजेषु दघुवं कवे । अर्घा ते सुम्रमीमहे 11 6 11 इममिन्द्र गर्वाशिरं यर्वाशिरं च नः पिव । आगत्या वृष्मिः सतम् 11 9 11 तुर्वेदिन्द्र स्व ओक्ये दे सोम चोदामि पीतर्वे । एव रारन्तु ते इदि 11 6 11 स्वां सुतस्यं पीत्रये प्रकामेन्द्र इवामहे । कुशिकासी अवस्यवैः 11 4 11 (१५३)

#### (स्क २४)

हे इन्द्र ! ( नः सुतं गवाशिरं सोमं ) हमारे निवां हे दूध मिलाये शोमरसके समीं ( हरिश्यां ) तुम्हारे दो चोडों के साव ( उप आ गहि ) आओ, ( यः ते असायुः ) जा तेरा हमारे पास आनेका सकाव है ॥ १ ॥

हे इन्द्र! (बर्डिष्ठां प्राविभः सुतं ) आसनपर रखे, परवरींचे कूटे (तं मदं मा गहि ) उस आनन्ददायक सोम-रखके समीप भाओ। (कुषित तु सस्य तृष्णवः) इससे तृत होनेवाले बहुत हैं ॥ २ ॥

(इतः इषिताः मम गिरः) यहां से मेजी मेरी स्तुतियां (इत्था इन्द्रं मच्छ अगुः) इस तरह इन्द्रके पास सीधी पहुंची हैं, (आयुते सोमपीतथे) उसकी इधर लाने और क्षेत्र पीनेके किये ॥ ३॥

(इन्द्रं सोमस्य पीतये) इन्द्रकी सोमके पीनेके लिये (स्तोमैः इह हवामहे) स्तोत्रोंने वहां इस दुकाते हैं। (उक्सेमिः कुवित् सागमत्) स्तोत्रोंने दुकानेपर वह बहुत बार आया है॥ ४ ॥

हे (शतकतो वाजिनीवसो इन्द्रं) बैक्टॉ कर्न दरने-वाले, खेनाके बसानेवाले इन्द्रं! (इसे स्रोधाः सुसाः) ये सोमके रस तैयार हैं। (सान् कठरे द्विष्ट् ) बनको वेदमें धारण कर ॥ ५ ॥ हे (कवे) ज्ञानी ! (त्या धनंजयं) तुसे इम धनकी जीतनेवाला और (वाजेषु द्ध्यं) युदोंमें क्षत्रको परास्त करनेवाला (विद्या) जानते हैं (अधा ते सुसं ईमें है) इसलिये तुससे सुख मांगते हैं॥ ६॥

हे इन्द्र ! ( इ.मं नः गयाश्चिरं ययाश्चिरं च ) इस इमारे गोडुग्ध मिलाये, सत्तु मिलाये ( खूपिकः सुत्ं ) बलवानॉने निचाडे सोम रसको (आगस्य पिंड) आकर पी ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (स्वे ओक्ये) अपने स्थानमें (पीतये) पीनेके किये (तुभ्य इत् सीमं चोदामि) तेरे किये घोमको भेरता हूं। (ते हृदि एष रारम्तु) यह तेरे हृदयमें आनम्द देवे ॥ ८॥

( अवस्थवः कुशिकासः ) अपनी पुरक्षा काहनेवाले कृशिक गोत्री हम ( सुतस्य पीतये ) निवाडे खे।मरबको पीनेके लिये हे इन्द्र! ( प्रकं स्वां ईमहे ) तुस पुराशन बीरको हम बुळाते हैं ॥ ९॥

इस स्कमें नीचे किये वर्णन वीरके हैं-

१ शतकतुः — वेक्टों कर्म करनेवाला वीर,

रे बाजिनीयसुः — क्षेत्राको नसानेवाला, वैन्यदी उसम व्यवस्था करनेवाला, वेनाका संवालन करनेवाला।

१ वर्गजबा-- सप्तुकी बीतकर यन सनेवास,

## [सूक्त २५]

( ऋषिः — १-५ गोतमः, ७ सष्टकः । देवता — इन्द्रः । ) ( ऋ. १।८३।१-६ )

अश्वीवित प्रथमो गोषुं गच्छित सुप्रावीरिन्द्र मर्त्युस्तवोतिर्भिः ।
तिमर्त्युणिक्षि वस्तुना भवीयसा सिन्धुमारो यथाभितो विचेतसः ॥ १॥ श॥
आर्गे न देवीरुपं यन्ति होत्रियमुवः पंत्रयन्ति वित्तं यथा रजः ।
प्राचेदेवासः प्र णंयन्ति देव्युं श्रंसप्तियं जोवयन्ते वृरा र्रव ॥ २॥
अधि हयौरदघा उक्थ्यं? वचौ यृतस्त्रंचा मिथुना या संपूर्धतः ।
असंयत्तो त्रते ते क्षेति पुष्पंति मुद्रा श्राक्तिर्यजीमानाय सुन्वते ॥ ३॥
आदिङ्गराः प्रथमं देधिरे वयं इद्धार्मयः शम्या ये सुकृत्ययां।
सवी पुणेः समंविन्दन्त भोजन्मश्वीवन्तं गोर्मन्तुमा पृद्यं नरः ॥ ४॥

८ वाजेषु द्ध्यं — युद्धोमें धैर्यवान,

प किसः— दूरदर्शी, ऋ'न्तदर्शी, ज्ञानी, शत्रु भविष्यमें क्या करेगा यह पहिलेखे जाननेवाला.

६ प्रतनः - पुरातन कालसे प्रसिद्ध, अनुमवी।

सोम रस तैयार करनेकी राति -

१ गवाद्विरः— गौका दूध स्रोमरसमें मिलाया जाता था।

२ सदः -- आनन्ददायी, उत्साह बढानेवाला,

रै प्राथिमः सुतः - पत्थरों से कूटकर रस निकालते हैं।

8 ज**ठरे द्धिन्य** — पेटमें धारण कर, पी।

५ यवाशिरः— बौका भाटा मिलाते हैं।

६ वृषभिः सुतः — बलवान् पुरुषोने रस निकाला।

#### (स्क १५)

हे इन्द्र! (तथ ऊतिभिः) तेरी प्रश्लाओंस (सुप्राचीः मत्यः) उत्तम प्रश्लित हुआ मद्भयः (अद्याद्यति गोषु प्रथमः गच्छति ) घोडां और गौओंबाओं परिला होकर जाता है। (तं इत् अवीयसा वसुवा पृणिक्षि) उसके त् प्रश्ति अवसे मर देता है (यथा सिम्धं म्यास्यः विवेश्यः आवः) जैसे प्रमुद्धे चारों ओरसे निकार न करने-वाले वलत्वाह प्राप्त होते हैं॥ १॥

(वेवी: बाष: म ) विश्व जनप्रवाहीं वी सह हमारी स्तुतियां (होतियां उपयन्ति ) एवं होनके योग्वके समीव ५ (अवर्ष, भाष्य, काष्ट २०) जाती हैं। (यथा रज: विततं) बैसा अन्तरिक्ष लोक फैला हुआ है उस तरह तेरी (अवः पश्यन्ति) रक्षण शिक्तिको चारों ओर फैली हम देखते हैं। (देखयुं देवासः प्राचिः प्र णयन्ति) देवल प्राप्त करनेवालेको देव आने बढाते हैं। (ब्रह्मप्रियं वरा ह्य जोष्यन्ते) ज्ञा जिसको प्रिय है उसको वरोंके समान सब देव प्रस्त रखते हैं॥ २॥

(द्वयोः अधि उक्थ्यां वकः अव्धाः) दोनों के बीचमें स्तुतिकं वक्षन रके रहते हैं, (या मिथुना यत सुका स्त्रपर्यंतः) जो मिथुन-पित और परनी-सुका उठाकर तेरी पूजा करते हैं। (अ-संयक्तः ते वते होति पुष्यति) उपव्रव रहित होकर तेरे वतमें जो रहता है वह पुष्ट होता है, (सुन्वते यजमानाय भद्रा शिक्तः) यह करनेवाले यजमानको कल्याणकारक शिक प्राप्त होती है।। है।

(अक्षिराः आत् प्रथमं वयः वृद्धिरे) अंगिरसेंनि प्रथम अन और बलको धारण क्या, (य इन्द्वाप्रयः) जिन्होंने अप्रको प्रदीप्त करके (सुक्रत्यया द्यान्या) अन्तव वम्र क्योंसे शान्ति स्थापन की, (सरः) उन वीरोंने (जोश-न्तं अध्यायन्तं पशुं सर्वे ओजनं) नैवें, चेडे और अन्य पश्चतके उन मोग्य प्रश्नोंको (यजेः समाधित्युक्त) निवे प्राप्त किया ॥ ४ ॥ यश्चैरथर्वा प्रयमः प्रथस्ते ततः स्यो व्रत्या वेन आर्जनि ।

आ गा आंजदुश्वनां काव्यः सर्चा यमस्य जातम्मृतं यजामहे ॥ ५ ॥

बहिंवी यत्स्वेपृत्यायं वृज्यतेऽकीं वा श्लोकेमाघोषते दिवि ।

प्रावा यत्र वदिति कारुक्षध्येपृस्तस्येदिन्द्री अभिपित्वेषुं रण्यति ॥ ६ ॥

प्रोत्रां पीति वृष्णं इयमि सत्यां प्रये सुतस्यं हर्यश्च तुम्यम् ।

इन्द्र धेनांभिरिह मोदयस्व धीभिर्विश्वामिः श्रच्यां गृणानः ॥ ७ ॥ (आ. १०।१०४।३) (१६०)

( अथवी यहैं। प्रथमः पथः तते ) अथवीने पहिले यहाँसे मार्ग फैलाया। (ततः व्रतपाः वेनः सूर्यः आजिन) पक्षात् व्रतपालक तेवस्वी सूर्य प्रकट हुआ। (काव्यः उदानाः सचा गाः आ आजत् ) कविपुत्र उशनाने उस यहाके साथ गौवाँकी चलाया। इस तरह (यमस्य जातं अमृतं यजामहे ) नियमोंसे कार्य करनेसे उत्पन्न हुए अमृतक्षी यह्न कर्म इम करते हैं॥ ५॥

(यत् बाईः स्वपत्याय वृज्यते ) जब कुशा उत्तम कर्म करने के लिये काटते हैं, (अर्कः या स्ठोकं दिखि बाघोषते ) जब स्का बोलनेवाले अपने मंत्रको युलोकम बोबित करते हैं, (यत्र कारुः उक्थ्यः प्राचा बदाति ) जहां निपुण स्तोता जैसा पत्थर [सोम क्टनेका] शब्द करता है, (इन्द्रः तस्य अभिषित्वेषु ) इन्द्र उसके समीप रहनेमें (रण्यति ) आनन्द मनाता है॥ ६॥

हे (ह्रयंश्व ) लाल घोडोंबाले इन्द्र ! (बृष्णे तुक्यं ) बलवान तुक्के (सत्यां उद्यां पोर्ति ) सबे उत्साह वर्षक स्रोम पानके पास (प्रये प्र इथामें ) जानेके लिये में प्रेरित स्रता हूं । हे इन्द्र ! (धेनाभिः इह माद्यस्व ) स्तुति-यों से यहां आनन्दित हो, (विश्वाभिः घोभिः) सारी बुद्धियोसे यहां (शब्धा गुणानः) शक्तिके साथ तुम्हारी स्तुति होती है ॥ ७ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके वीरताके ये वर्णन हैं-

र हे इन्द्र! तव ऊतिभिः सुप्राबीः मर्त्यः अद्याचित गोषु प्रथमः गच्छति— हे इन्द्र! तेरी सुरक्षाओं स्र स्टित हुआ मनुष्य घोडों और गोबॉबालोंमें पहिला होकर बाता है।

२ तं इत् अवीयका वसुना पृषाझि — एस मनुष्यको त् पर्वाप्त धनसे भर देता है ।

रे विततं अवः पश्यन्ति— तेरा रक्षण प्रामर्थ्य पारों

भोर फैल रहा है यह सब देखते हैं। चारों ओरसे तू सबका रक्षण करता है, यह सब जानते हैं।

8 देवासः देवयुः प्राचैः प्र णयन्ति — देव देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छावालेको सांधे मार्गोंसे भागे ले जाते हैं।

५ मस्यियं जाषयन्ते — ज्ञान पर प्रेम रखनेवालेको प्रसण रखते हैं।

६ असंयतः ते व्रते क्षेति पुष्यति — जे। बंधन-रहित हं वह तेरे नियममें रहता है और पृष्ट होता है।

 अद्वा शक्तिः यजमानाय— यज्ञकर्ताको कल्याण करनेवाली शक्ति प्राप्त होती है।

८ अंगिराः प्रथमं वयः द्विरे— अंगिरसींने प्रथम शक्ति प्राप्त की।

९ ये इद्धाञ्चयः सुकृत्यया क्राम्याः — न्नो अप्ति प्रदीत करके यज्ञ करते हैं वे अपने ग्रुम कर्मसे शान्ति स्थापन करते हैं।

१० नरः पणेः अश्वावन्तं गोमन्तं पशुं सर्वे भोजनं समिवन्दन्त— वीर नेता लोग पणिकं घोडों, गोवों और पशु आदि सब मोग-भोजन आदि अपने कवजेमें करते रहे। पणियोंसे ये माग अंगिरसोंने वीरतासे प्राप्त किये।

११ अथर्घा यहैः प्रथमः प्रथः तते — अथर्वाने यहाँसे प्रथमतः मार्ग फैलाया। लोगोको यहका मार्ग बताया।

१२ काव्यः उद्याना सच्चा गाः आ आजत्— कवि-पुत्र उद्यानाने साथ गौरें भी चलाई ।

१३ अमृतं यजामह्रे — अमर देवका हम यह कर रहे हैं।

१४ हे ह्यंश्व इन्द्र ! सत्यां सुतस्य उम्रां पीतिं वृष्णे तुभ्यं इयर्मि— हे वेदाँवाले इन्द्र ! यस सोमरसका उम्र पान तेरे पास में भेजता हूं।

१५ शक्या गृजानः— क्य सामर्थनान् है ऐसी स्तृति होती है।

## [ सूक्त २६ ]

( ऋषिः — १-३ शुनःशेषः, ४-६ मधुरुछन्दाः । देवता — इन्द्रः । ) ( ऋ. १।३०।७-९ )

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सर्खाय इन्द्रंमृतये 11 8 11 आ घा गमुद्यदि अवत्सहसिणीमिक्तिभिः। वाजेमिक्षे नो इवम् 11 3 11 अनु प्रत्नस्यैकिसो हुवे तुविप्रति नरम् । यं ते पूर्वे पिता हुवे 11 3 11 युक्जनित ब्रधमेरुषं चरेन्तं परि तस्थुषेः । रोचंन्ते रोचना दिवि 11 8 11 (元, 8, 年, 8-年) युज्जनत्यंस्य काम्या हरी विवेश्वसा रथे । शोणां घृष्णू नुवाहसा 11411 केतं कृष्वत्रंकेतवे पेशी मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः 11 4 11 (१६६)

# [ सूक्त २७ ]

(ऋषिः — १-६ गोष्ट्रस्यश्वस्कितौ । देवता — इन्द्रः ।) (ऋ. ८१४।१-६)

# यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्त एक इत् । स्तोता मे गोषंखा स्वन्त् ।। १ ॥

#### (स्क २६)

(सखायः) इम सब मित्र मिलकर (योगं योगं) प्रत्येक संयोगमें (वाजे वाजे) प्रत्येक संप्राममें (तवस्तरं) अधिक शक्तिवाले (इन्द्रं) इन्द्रको (ऊराये हवामहे) इमारी रक्षा करनेके लिये बुलाते हैं॥ १॥

(यदि अवस्) यदि वह हमारी प्रार्थना सुनेगा, तो वह (सहस्मिणीभिः ऊतिभिः) इजारी संरक्षण सामध्यों के और (साजिभिः) बलेंकि साय (नः हसं उप आ गमत् घ) हमारी प्रार्थनाके स्थान पर वह निःसंदेह आ जायगा ॥ २॥

(प्रश्नस्य ओकसः) पुराने परिचित ऐसे मेरे घरके पास (तुषि-प्रातें नरं अनु हुने) बहुतोंका सामना करनेवाले नेता इन्द्रशे में बुलाता हुं, (यं ते) जिस तुमको (पिता) मेरे पिताने (पूर्व हुने) पहिले बुलाया था॥ ३॥

(तस्थुषः परिचरन्तं) स्थावरके चारों ओर घूमनेवाले किरण ( अरुषं अध्नं युञ्जन्ति ) तेजस्वी सूर्यको जोडे जाते हैं। ( रोजना दिवि रोजन्ते ) ये किरण युलोकमें प्रकाशते हैं॥४॥

( अस्य रथे विपश्चसा ) इसके रथमें दोनों ओर ( शोका भूष्णू नुवाहसा काम्या हरी युक्कम्ति ) लाल रंगके, शूर, बीरको ले जानेवाले प्यारे चोडे जोडते हैं ॥ ५॥

( अकेतवे केतुं कुण्यन्) अज्ञानको ज्ञान और ( अपे-श्रास्ते पेशः) रूपद्दीनको रूप बनाते हुए, दे ( अर्थाः) 'मानवो! ( उषाद्भिः सं अज्ञायथाः) उपानेके साम सूर्य उत्पन्न होता है ॥ ६॥ इस स्कम बीरताके मंत्रमाग ये हैं-

१ सखायः योगे योगे वाजे वाजे उत्तये तबस्तरं इन्द्रं हवामहे— हम सब एक जि शरके लेगि एक स्थानपर मिलकर, प्रत्येक संप्राममें तथा प्रत्येक योग्य प्रस्थामें इमारी सुरक्षाके लिये शक्तिमान् इन्द्रकी सहायतार्थ बुलाते हैं।

२ यदि अवत्, सहस्रणीभिः कतिभिः वाजेभिः नः इवं घ उप आ गमत् — यदं वह हमारी प्रार्थना धुनेगा, तो हजारों सुरक्षा साधनोंके साथ और वलेंके श्राय वह हमारे समीप नि.संदेह आ जायगा।

रे यं ते पूर्व पिता हुवे, प्रश्नस्य ओकसः तुविप्रतिं नरं अनु हुवे — जिस तुझे मेरे पिताने मुखाया था, उस तेरे परिचित मेरे प्राचीन घरके पास अनेक शत्रुओंका सामना करहे-वाले तुझ इन्द्र वीरको में सुलाता हूँ।

४ अस्य रथे विषक्षता शोणा पृष्णू नुवाहका काम्या हरी युक्जन्ति — इसके रथको रोना जीर काळ, शर, नेताकी ले जानेवाल प्रिय योडे जीते जाते हैं।

प अकेतवे केतुं कुण्यन् — अज्ञानीको ज्ञान देना, वी अन्धेरेम दे उसको प्रकाश देना ।

६ अपेशसे पेशः कृष्यम् — स्पद्धानको युस्प क्रमा । (स्का २७)

हे इन्हा (यथा त्वं) वैसा त्वंश (वास् वाहं क्याः व्यक्तः इंशीय इत्) वदि में अनका अकेल एक ही सावी

| श्विधैयमस्मै दित्सैयं श्वचीपते मनीषिणे । यद्वहं गोपंतिः साम्             | 11 7 11     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| धेनुष्टं इन्द्र स्नृता यर्जमानाय सुन्वते । गामध पिप्युवी दुहे            | 11 3 11     |
| न ते बुर्तास्त्र रार्धस इन्द्र देवो न मर्त्थः । यहित्सिस स्तुतो मुघम्    | 11 8 11     |
| युक्त इन्द्रमवर्धयद्यद्भुमि व्यवंतियत् । चुक्ताण औपुश्चं दिवि            | 11 4 11     |
| बावृष्टानस्य ते व्यं विश्वा धर्नानि बिग्युर्यः । क्रविमिन्द्रा वृष्णीमहे | ॥ ६ ॥ (१७२) |
| [सूक्त २८]                                                               |             |
| (ऋषिः — १-४ गोवूक्सम्बस्किनी। देवता — इन्द्रः।)                          |             |
| ( mm 10 9010_90 )                                                        |             |

व्यंशन्तरिश्वमतिरनमदे सोर्मस्य रोचना । इन्द्रो यदाभैनद्वलम् 11 8 11 उद्गा अजिदक्तिरोम्य आविष्कृण्वन्गुर्हा सुवीः । अवीर्श्वं नुनुदे वलम्

होऊं, तो (मे स्तोता गोषखा स्यात्) मेरा खोता गीवॉडा साथी होगा ॥ १ ॥

(यत् अद्वं गोपतिः स्याम्) यदि मैं गौओं हा खामी होके. दे (शची(पते) शकिके खामी इन्द्र! (असी श्चिमयं ) इसको धन दूं और ( मनी विणे दिश्सेयं ) मननः श्रीलको भी दे दूं॥ २॥

हे इन्द्र! (सुन्वत यजमानाय) सोमयात्री यजमानके लिये (ते स्मृता धेनुः ) तेरी संखित्रय गौही है । (विष्युवी मां अश्वं बुहें ) बह पुष्ट होकर गी और घोडा देती है ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (न देव: न मर्थः ) न देव और नाही मर्ख (त राधसे वर्ता अस्ति ) तरे दातृत्वका रोकनेवाला कोई है, (स्तुतः यत् मधं दित्सति ) जब स्तुति करनेपर तू धन देना चाइता है ॥ ४ ॥

( यह: इन्द्रं अवर्धयत् ) यज्ञने इन्द्रका महातम्य बढाया, (यत् भूमि व्यवतंयत् ) जो इन्द्र भूमिको उपनास बनाता है।(दिवि बोपर्श खक्राणः) और वृक्षेक्रमें अपना सामध्ये प्रकट करता है ॥ ५ ॥

हे इन्द्र! (घावुधानस्य) बढनेवाले और (विश्वा धनानि जिम्यूषः ) सब धनों हो जीतनेवाले ऐसे तेरी (ते करित ) पुरक्षा इमें मिले ऐसा ( आ श्रुणी महे ) इम मागते हैं ॥ ६॥

इन्द्रका महत्व नी बेके मंत्रभागोंसे प्रकट हीता है --

१ हे इन्द्र ! न देवः न मर्तः ते राधसे वर्ता अस्ति, स्तुतः यत् मर्घ दिश्सति - न देव और नाही मर्ख तेरे कार्यक्ता विशेष कर सकता है, स्तुति कश्येषर विश्वको ह्रू धन . बेमा पाइता है।

१ यहः इन्द्रं अवर्धयत् — यश इन्द्रकी महिमा बढाता है, ३ भूमि व्यवर्तसन् — इन्द्रने भूमिको अधिक उपजाऊ बनाया है.

८ दिवि ओपशं चक्राणः— इन्द्रने युले।कर्मे अपना सामध्ये प्रकट किया है।

५ हे इन्द्र ! विश्वा धनानि जिग्युवः वाबुधानस्य ते ऊर्ति आ बुणीमहे— हे इन्द ! सब धनों को विजयसे प्राप्त करनेवाल और अपनी महिमास बढनेवाले तेरा रक्षण हमें प्राप्त हो यह हमारी मांग है।

प्रथम आंर द्वितीय मंत्रमें 'तेरे जैसा में यदि धनें।का खामी बनूं तो में घनका दान करूंगा ' ऐसा कहकर इन्द्रसे भक्त स्पर्धा कर रहा है। यह अकिरसका एक उत्तम उदाहरण है। 'मेरी स्तोता गैंओंका स्वामी होगा। 'यह बाक्य भी इन्द्रकी बराबरी करनेवाला भक्तका वाक्य है। तृतीय मंत्रमें ' पुष्ट गाय, गौ और घोडा देती है ' इसमें गायके बदले घोडा मिलता है ऐसा समझना योग्य है।

## (स्क १८)

(इन्द्रः ) इन्द्रने (स्रोमस्य मदे ) स्रोभरव पीनेसे उत्पन्न हुए उत्साहमें ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्षको तथा (रोखना ) प्रकाशित स्थानोंको (डयतिरत् ) व्याप लिया (यत् वर्छ आमिनत् ) और तब बनको तोड दिया ॥ १ ॥

(अंगिरोक्यः) अंगिरसोंडे लिये (गुह्या सक्षीः गाः आश्चित्कण्याम् ) गुहामें रहवेदाली ग्रीओंडी बाहर निडासहर (उह्न मा मामत्) प्रदात किया और (मकं सर्वाश्च जन्दे ) बलको नांबे गिरा दिया ॥ २ ॥

इन्द्रेण रोचना दिवो दृह्णानि दंहितानि च । स्थिराणि न पंराणुदे ।। ३ ॥ अपामूर्मिर्मर्दिश्वतु स्तोमं इन्द्राजिरायते । वि ते मदी अराजिषुः ॥ ४ ॥ (१७६)

## [ स्क २९ ]

( क्रांषः — १-५ गोष्क्रस्यश्वम् किता । देवता — इन्द्रः । ) ( ऋ. ८।१८।११-१५ )

त्वं हि स्तीम्वधेन इन्द्रास्युक्यवधेनः इन्द्रमित्केशिना हरीं सोमुपेयाय वश्चतः अपां फेनेन नर्मुचेः शिरं इन्द्रोदेवर्तयः मायाभिकृत्सिसृष्सत् इन्द्र द्यामारुक्श्चतः असुन्वामिन्द्र संसदं विष्चीं व्यनाश्चयः । स्तोत्वामुन मंद्रकत् ।। १ ॥ । उपं यञ्जं सुराधंसम् ॥ २ ॥ । विश्वा यदर्जय स्पृधंः ॥ ३ ॥ । अत्र दस्यूरध्रुख्याः ॥ ४ ॥ । सोमुपा उत्तरो भवंन् ॥ ५ ॥ (१८१)

(इन्द्रेण दिवः) इन्द्रने युके स्थानमें (राचना दळहानि हाहितानि च) चमक्रनेव ले नक्षत्र सुदृढ कर स्थापित किये वे (स्थिरा।णान पराणुदे) रिथर किये आर वे हटाये नहीं जा सकते॥ ३॥

हे इन्द्र! (अपां ऊर्मिः इव) जलांकी लहरके समान (स्तोमः मदन् इव) यह स्तोत्र आनन्द बढाता हुआ (अजिरायते) शीव्रतासे बाहर आ रहा है, और उससे (ते मदाः वि अराजिषुः) तेरे आनन्द विराजते हैं॥ ४॥

बीरताका वर्णन यह है-

१ वलं अभिनत्- इन्ह्रने वलको तोड दिया।

२ वलं अविष्यं नुतुदे — इन्द्रने वलके। नी वे गिराया।

३ अंगिरोक्यः गुहा सतीः गाः भाविष्कृण्यम् आ भजन् — [ यलने गोवें पकड कर अपनी गुहामें बंद करके रखी थीं, ] उन गौओंको आंगिरा ऋषिको देनेके क्रिये इन्द्रमे गुहासे उनको बाहर निकाला और आंगिराके पास ले जानेके लिये हंकाला।

४ इन्द्रेण दिवः रोचना रळहानि रहितानि स्थिरा-णि न पराणुदे— इन्द्रने युलेश्मिं ममस्दार नक्षत्र रक्तासे स्थापित किये, उनको दूबरा कोई हटा नहीं सकता। [ यहां यह इन्द्र परमातमा ही है। ]

( 44 53)

दे इन्द्र! (त्यं हि स्तेशमवर्धनः) सोत्रों द्वारा विषकः महत्व वदता है ऐवा तू दे और (उक्यवर्धनः) स्तुतिसेंखे विषका वक्ष वृद्धता है ऐवा है। और तू (स्तोतृषां उत भद्रकृत्) स्रोताओं का कस्याय करनेवाला है॥ १॥ (केशिना दरी) बालवाले दो बोडे (इन्द्रं सोम-पेयाय बक्षतः) इन्द्रको सामपानके बिये ले जाते हैं। (सुराधसां यद्वं उप) उत्तम दाता इन्द्रको सक्षके पास के जायगा। २॥

हे इन्द्र! (नमुचे: किरः) हुमने नमुचिका सिर्(अपी फोनन) जलाँके झागमे (उद्वर्तयः) उसाउ दिया। (यत् विश्वाः स्पृधः अजयः) तब धव सन्नुवाँको जीता॥ ३॥

हे इन्द्र ! (द्यां आरु दक्षतः) युले। इपर वढने की इच्छा करनेवाले और (मायाभिः) कपटोंसे (उत्सिसुप्सत) खिसकनेकी इच्छावाले (दस्यून्) शत्रुओं को त्ने (अस अध्नुधाः) नीचे गिरादिया॥ ४॥

हे इन्द्र! (असुन्वां संसदं) सोमयाग न करनेवालांकी सभाको (विषुचीं व्यनादायः) तूने छित्र मित्र करके विनष्ट किया ओर (सोमपाः उत्तरः भवन्) बोमरब पीकर तू विजयी हो गया॥ ५॥

इस स्कमें इन्द्रके विजयके मंत्रमाग ये हैं ---

१ हे इन्द्र ! स्तोतृषां भद्रकृत्— हे इन्द्र!तू कोत्कृः ऑडा कत्याण करता है।

२ स्तोमवर्धनः, उक्थवर्धनः— स्तोत्रीय स्मान वह बहता है।

३ सुराधाः — उत्तम धन देनेबाळा,

श्र ममुखेः श्चिरः सर्पा फेनेन, इन्द्र ! सूर्वर्शकः---नमुचिना शिर जर्जोंके सानके इन्द्रने क्वाक्कर केंद्र दिवा ।

# [ सक ३०]

( ऋषः — १-५ वदः सर्वहरियो । देवता — हरिः [ इन्द्रः ] । )

( 宋. १०।९६।१-५ )

प्रते मृद्दे विदये श्रंसिष् हरी प्रते वन्वे वृतुषी हर्यतं मदम् ।

पृतं न यो हरिं भिश्राक् सेर्चत् आ त्वा विश्वन्तु हरिवर्षसं गिर्रः ॥ १॥

हर्षि द्योनिम्भि ये समस्वरिन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सदः ।

आ यं पृणन्ति हरिं भिर्ने घेनव इन्द्राय शूवं हरिवन्तमर्चत ॥ २॥
सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिनिकामो हरिरा गर्भस्त्योः ।

युत्री सुश्चित्रो हरियन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥ ३॥

दिवि न केतुरिध धायि हर्युतो विव्यच्दज्ञो हरितो न रहा ।

वुदद्धि हरिं शिश्रो य आयसः सहस्रं श्लोका अभवद्धरिभुरः ॥ ४॥

५ विश्वाः स्पृधः अजयः — स्व शत्रुओं को जीत लिया। ६ दस्यून् अव धूनुधाः — शत्रुओं को नीचे गिरा दिया, दूर किया।

 असुन्वां संसदं विवृचीं व्यनाशयः — भयाज-कोंकी सभाकी विनष्ट कर दिया ।

८ स्रोमपा उत्तरः भवन् — स्रोमयात्रक उत्त स्थानपर

'आयां फोलाः' समुद्र झाग यह श्रीषध है, उससे 'नमुचि' नामक रोग दूर होता है। यह श्रीषध प्रकरण है। वैद्योंकी इसका विचार करना चाहिये।

#### (स्क ३०)

(ते हरी) तेरे दोनों घोडोंकी (महे विद्ये प्र फांसियं) नडे यहमें में प्रशंसा करता हूं। (ते चनुषः हर्यतं महं प्र चन्चे) तुझे इट आनन्दकारी रसकी में तैयार करता हूं। (छूतं न) घी के समान (यः हरिभिः चाक संचते) जो घोडोंसे आकर प्रेमसे जकको सीचता है, (हरिवर्षसं त्या विद्यान्तु) ऐसे सुन्दर कपनाके तुझमें इमारी स्तुतिया प्रविद्य हों॥ १॥

(इस् कोर्निये हि अभि समसरन्) नो ऋषि

इन्द्रके आगमनके मूल कारण रूप घोडेकी स्तुति करते रहे (यथा दिव्यं सदः हिन्वन्तः हरी) क्योंकि दिव्यं यक्षः स्थानके पास इन्द्रकी थे ही घोडे लाते हैं। (यं हरिभिः न घेनवः आ प्रीणन्ति) जिसकी घोडोंके समान गैंवें तृप्त करती हैं उस (इन्द्राय हरिवन्तं शूषं अर्वत) इन्द्रके संतोषके लिये घोडोंबाले बलकी पूजा करों।। २॥

(सः अस्य बजः) वह इस इन्द्रका वज (हरितः यः आयसः) नीला और फीलादका है (हरिः निकामः) यह प्राण हरण करनेवाला वज्र उसको बडा प्यारा है, (हरिः आ गमस्त्योः) भुआओं में यह इन्द्र इस वज्रको पकडता है। (युजी सुशिमः) तेजली उत्तम इतु या साफेवाला इन्द्र है, (हरि-मन्यु-सायकः) धत्रुके प्राण हरण करनेवाले, कोध युक्त वाणको धारण करनेवाले (इन्द्रे हरिता क्या निमि-मिक्सिरे) इन्द्रमें धारे तेजली रूप मिले हैं ॥ ३॥

(दिवि इयंतः केतुः अधि घायि न) युलोक्में सुन्दर ध्वज जैसा लगाते हैं, वैसा वह (घड़ाः इदितः रंखाः न वि व्यवस्) सुवर्णका वज्र मानो वेगसे चलता है, (यः आयसः इरिशिप्तः अदि तुद्त्) जिस फीलादके वज्रसे सुवर्णके साफेको धारण करनेवाले इन्त्रने आहि नामक सञ्जको मारा। तव (इरिअरः सहस्रशोकाः अध्ययत्) सुव-णेसे मरा वह वज्र बहल वीतिवाका हो गया।। ४॥

<sup>&#</sup>x27;स-मुचि '- वह रोग या रोगहिम जो जलदी अपनी पकड छोडता नहीं। 'अपां फेनः'- समुद्र झाग, जलॉकी झाग, यह औषध है जिससे पूर्वोक्त रोग दूर होता है।

त्वंत्वमहर्यथा उपस्तुतः पूर्वेमिरिन्द्र हरिकेश यज्वंभिः। त्वं हर्या<u>सि तव</u> विश्वमुक्थ्ये ] मसामि राघी हरिजात हर्यतम्

11 4 11 (864)

बिक्त ३१]

( ऋषिः - १-५ वरुः सर्वहरिर्वा । देवता - हरिः [ इन्द्रः ] । ) ( 38. 2019年 年-20 )

ता विजिणं मिन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथे वहतो हर्येता हरी । पुरूण्यस्मै सर्वनानि हर्येत इन्द्रीय सोमा हरयो दधनिवरे अरं कामांय हरेयो दधन्विरे स्थिरायं हिन्बन्हरेयो हरी तुरा ।

11 8 11

अवैद्भियों हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य काम हरिवन्तमानश्चे

11 8 11

हे (हरिकेश इन्द्र ) सुनहरी बालावाले इन्द्र ! (पूर्वेभिः यज्वाभिः उपस्तुतः ) पूर्व समयके याजकाने स्तुति किया हुआ (त्वं त्वं अहर्यथाः) तू ही स्तुतिके लिये योग्य है। (तव विश्वं उक्थ्यं) तेरी सब स्तुतिके लिये (त्वं ह्यांसि) तू योग्य है। हं (हरिजात) हे दुःख हरण करनेवालें।में प्रसिद्ध ! (हर्यतं राधः असामि ) तेजसी धन तेरा ही है॥५॥

इस सूक्तमें इन्द्रकी वीरताका वर्णन अब देखिये-

१ इन्द्राय हरिवन्तं शूषं अर्धत- इन्द्रके शत्रुवध-कारी बलकी पूजा करे।।

२ अह्य बज्जः हरितः आयसः हरिः निकामः— इस इन्द्रका वज्र सुवर्णसे सुशोभित फौलादका है, वह शत्रुको दूर करनेवाला है इस कारण प्रिय है।

३ हरिः आ गभस्त्योः — वह शत्रुका इरण करनेवाला वज्र दोनों हाथोंसे वह पढ़ता है।

८ घुन्नी सुजिमः हरि-मन्यु-सायकः -- वर इन्त्र तेजस्वी, उत्तम शाका धारण करनेवाला, शत्रुक प्राण इरण करनेबाला कोधी बाण जिसके पास रहता है।

५ इन्द्रे इरिता रूपा निमिमिक्षिरे— इन्द्रमें सर चमकीले रूप रहे हैं।

६ दिवि हर्यतः केतुः न अघि धायि— भाराशर्मे सुवर्णका ध्वत्र जैसा फडके [ वैसा इन्द्रका वज्र समक रहा है । ]

७ हरितः वजाः रंह्या न विव्यवत् — सुवर्गका वज वेगसे चला।

८ हरिकिमः यः भायसः महि तुद्ध् - पुर्वेश साफा बाधवेबाल इन्द्रने अपने फौलावके बज़से अहिनामक अपने शत्रको मारा ।

९ हार्रिभरः सहस्रशोकः अभवत्— सुवर्णने भरा हुआ वह बज़ सहस्र तेजोंसे चमक्नेवाला हुआ।

१० त्वं त्वं अहर्यथाः -- तू ही स्तुतिके किये योग्य है। ११ त्वं हर्यसि. तव सि:धं उदध्यं- तू स्तुतिके लिये यांग्य है, सब स्तुति तम्हारी है।

१२ हे हरिजात ! हर्यतं असामि राषः- दे बनुके प्राण हरण करनेवालोंसे प्रसिद्ध इन्द्र ! तेरा धन अवर्णनीय है ।

इस स्कर्म 'इन्द्र 'के लिये 'हरि-केश 'क्हा है। सुवर्णके रंगके केशवाला इन्द्र है। सुवर्णके वालीवाले कीग वहां होते हैं वहांका यह बीर है । तितिरीय संहिताबालोंको ' हिर्च्य केजी ' कहते हैं । वहीं भाव ' हारि-केजा ' में वीकता है।

(सक ११)

(ता इयंता हरी) व दोनों प्रिय घोडे (विकियं मन्दिनं स्तोम्यं इन्द्रं ) वज्रधारी, आनन्द युक्त, स्तुतिके योग्य इन्द्रको ( मदे ) आनन्द प्राप्त करनेके लिये ( रथे बहुतः ) रथमें ले आते हैं। (असी हर्यते इन्द्राय) इब इच्छा करनेवाले इन्द्रके लिये ( पुकाणि सवगानि ) बहुतवे सवन और (इरयः स्रोमाः) तेत्रस्यी सीमरस (द्वार्थन्वरे) बहते हैं ॥ १॥

(कामाय इरयः अरं दचनिवरे ) इन्त्रकी कामनाबुदार सोमरस पूर्णतया वहें। (स्थिराय हरवः हरी सदाः डिक्चन् ) स्थिर इन्द्रके छिये वेगवाले सीमरसॉवे दोनों कोवाँको लराचे चलाया । ( अर्चेद्भिः इरिमिः यः जोचं ईंचछे ) वेगवाले बोडोंसे को चुरकार बाता है, ( सः अका हरिक्त कामं भानहो ) उप रवने इय इन्द्रकी योगवासी हामहाकी माना ॥ २ ॥

हरिंडमञ्चाकुहरिकेञ्च आयुसस्तुंर्स्पेये यो हंतिपा अर्थात ।
अर्थे क्रियों हरिंभियी जिनी बसुरति विश्वां दुतिता पारिषद्धरीं ॥ ३ ॥ ३ ॥
सुवेय यस्य हरिंणी विषेततुः श्चित्रे वाजाय हरिंणी दविंड्यतः ।
प्र यत्कृते चंमसे मर्थेजद्धरी पीत्वा मर्दस्य हर्यतस्यान्धंसः ॥ ४ ॥
उत सम सर्थ हर्यतस्य पुरत्यो देरत्यो न वाजं हरिंवाँ अचिकदत् ।
मही चिद्धि घिषणा हर्येदोर्जसा बृहद्धयो दिधिष हर्येतिश्वदा ॥ ५ ॥ ५ ॥ (१९१)

[ सक्त ३२ ]

(ऋषिः - १-३ वरुः सर्वहरिवा । देवता - हारेः [ इन्द्रः ] । )

आ रोदंसी हरीमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम् । प्र पुस्त्य मिसुर हर्युतं गोराविष्क्वंधि हर्रये सूर्यीय

11 8 11

(हरि-इमशारः) पीर्ला मूळींवाला (हरि-केशः) पीले बालोंबाला, (आयसः) फीलादका जैसा बना (तुरस्पेय यः हरिपा अधर्घत ) त्वरासे पीनेमें जो घे।डोंका पालनकर्ता उत्साहसे बढता है, (अर्थाद्धः हरिमाः यः) वेगवान् घोडोंसे जो (वाजिनी-घसुः) सेनाको वसाता है वह (हरी) दोनों घोडोंको (विश्वा दुरिता अति पारिषत्) सारी कठिनाइसोंके पार ले गया॥ ॥

( खुवेष यस्य हरिणीं विपेततुः) रो वुवोंके समान जिसके दोनों जबके अलग अलग चलते हैं। ( क्रिये हरिणी चाजाय द्वियुतः) दोनों जबके नेगके लिये वह जब कंपाता है, ( वश्कृत चमसे ) जिसके लिये चमस तैयार हुए उस ( मदस्य ह्येतस्य अन्धसः पीरवा ) आनंदकारक प्रिय अन्नरक्को पीकर वह अपने ( हरी मर्मृज्य त्) दोनों चोडोको पीछता है।। ४॥

( उत इर्थतस्य पस्त्योः सदा सा ) यदि इच्छा करने-वाले इन्द्रवा घर थी, और पृथिवीमें है, तो वहांसे (अख्यः वाजं न ) घोडा जैसा युद्धमें जाता है वैशा वह ( हरियान् अधिकद्त्) घोडांवाला इन्द्र आया है। (मही धिषणा चित्) वर्धी स्तुतिने ( खोजसा अहर्यत्) वलसे उपको इषर आया है। और (हर्यतः चित् युद्धत् वयः आ द्धिये) उस इच्छा करनेवालेने वर्डा आयु घारण की।। ५॥

इष सूक्तमें इन्द्रके बीर कर्म वे हैं---

१ हरी विक्रिण इन्द्रं रचे वहतः — दे। मंडे वजनारी इन्द्रको रचमें विक्रमाकर के बाते हैं। २ स्थिराय हरी तुरा हिन्वन् — युद्धमें स्थिर रहने-बाले इन्द्रको दो घोडे स्वरासे ले चलते हैं।

१ अर्वद्भिः दश्चिः यः जोषं ईयते — वंगवान् घोडाँसे वह सत्वर जाता है।

8 अर्वद्भिः हरिभिः यः वाजिनी-वसु — शीव्रगामी घोडोंसे जो सेनाको वसाता है।

५ हरी विश्वा दुरिता अति पारिषत्— दो घोडे सब संकटोंको पार करते हैं।

६ अश्यः वाजं न हरिवान् अचिक्रदत्— घोडा युद्धमे जाता है उस तरह इन्द्र भाता है।

इन्द्रका वर्णन---

१ हरिइमशादः — सोनेके रंगके मूछियोंवाला,

२ हरिकेशः — सोनेके रंगके बालबाला,

🮙 आयसः — फौलादका वज्र धारण करता है,

४ हरिपा — घोडोंका पालन करनेम कुशल,

५ वाजिनी-चसुः— बैन्यांको अच्छी तरह बसानेबाला,

५ बृहत् वयः द्धिये — वडी आयु धारण ब्हता है।

(स्क ३१)

त् (महिश्वा) अवनी महिमाने (रोहसी मा हर्य-माणः) युकोक और पृथिवीको भर देता है। तथा (मध्यं मध्यं प्रियं मन्म) नवीन नवीन त्रिय स्तेत्रको त् (हर्यक्ति) चाहता है। हे (असु-र) जीवन शक्ति देनेवाके इन्द्र! (हर्य स्याय) दुःचोंका ६१ण करनेवाले स्वकृति किये (गोः हर्यतं पस्त्यं) गौओं के स्पृहणीय वादेको (प्र आविः च्छिक्ति) प्रकट कर ॥१॥ आ त्वी हुर्यन्तं प्रयुज्ञो जनानां रथे वहन्तु हरिश्चिप्रमिन्द्र । पिना यथा प्रतिभृतस्य मध्वो इपैन्युइं संघ्यादे दशीणिम् अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामधी हृदं सर्वनं केवलं ते । मुमुद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सुत्रा र्श्वषं बुठर आ वृषस

11 8 11

11 3 11 (१९४)

[सूक्त ३३]

( ऋषिः - १-३ अष्टकः । देवता - इन्द्रः । )

अप्सु धृतस्यं हरिवः पिबेह नामः स्तस्यं जठरं पणस् । मिमिश्वर्यमद्रेय इन्द्र तुम्यं तेभिर्वर्धस्य मदंशुक्थवाहः प्रोत्रां पीति वृष्णं इयमिं सुत्यां प्रये सुतस्यं हर्भश्व तुम्यंत्र् । इन्द्र धेर्नामितिह मदियस घीमिविश्वामिः श्रुच्यां गुणानः ऊती र्यचीवस्तवं <u>वी</u>र्ये∫ण वयो दर्धाना उश्वित्रं ऋतज्ञाः । प्रजावेदिन्द्र मनुषो दुरोणे तुस्थुर्गुणन्तः सध्माद्यासः

11 2 11

11 8 11

1) 3 11 3, 2019412227 (294)

॥ इति त्रतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

महित्वा रोदसी आ हर्यमाणः - वीर अपनी महि क्ष लोगोंके कर्मवीरको रथमें विठलाकर नय स्वान पर के आवें। मासे विश्वको भर दं।

नव्यं प्रियं मनम इयंसि — नवीन प्रिय स्तुतिके स्तोत्र गाये जाते हैं।

हरये सूर्याय गोः हर्यक्षं परस्यं प्र आविष्कृषि-गौबोंके बाहेको सूर्य प्रकाशमें खुला कर । सूर्य प्रकाशमें गौवें विचरें ऐसा कर।

हे इन्द्र ! (जनानां प्रयुक्तः) लोगोंके यहके प्रयोग (हरिशिमं त्वा ) सुनहरि साफेवाले तुसे ( रथे आ वहन्तु ) रथमें बिठलाकर ले आवें। (सधमादें) साथ साथ बेठकर भानंदित होनेके यह स्थानमें (दशाणि यह हर्यन्) दस अंगुलियोंसे निषीडे पूजनीय श्रीमको बाह्नेवाला तू बैठ और ( प्रतिभृतस्य मध्यः ) साथ रखे हुए मधुर रसका ( यथा चिव ) यथेरछ।से पान कर ॥ २ ॥

हे इन्द्र! हे(ह्नरि-वः) योडोंबाके बीर! (पूर्वेवां सरामां अपाः ) पूर्व समयके शंभरशोको तुने विना है। ( अधी इबं सवनं ते केवळं ) और यह बोमरव तो तेरे किने ही देवक तैवार दिना है। हे इन्द्र! (अञ्चलकतं स्रोसं ममदि ) गीठे सोमरक्के पानचे आवंदित हो। और हे इन्द्र! ( अंडरें ) अपने पेडमें ( कुर्व साम्रा आ कुषस्य ) वस्त्रप्रक **इस सोवरसको साथ साथ ड**ास दे ॥ ३ ॥

६ ( अवर्षे, आच्य, काण्ड २० )

अनानां प्रयुक्तः हरिशिष्ठं त्वा रथे मा बदन्तु-

स्वमादे - लोग साथ साथ बैठें और आनंद प्राप्त पर-नेकी बातें करे।

शरियः — पांडीवाले बीर ही ।

( एक ३३ )

है (हरि-वः) पोडोंबाके बीर! (अच्छु धृतस्य) जलों में मिलाये सीमरसडा (इह पिय) यहां पान डर। (नृभिः सुतस्य) मानवीने निनेषि प्रोमसे (जडरे पुणस्य ) वेटकी भर दे 🛙 🤊 🛭

हे (हरि-अध्य ) बात बोडोंबाल इन्द्र! ( मुख्ये सुध्ये घतस्य ) बलवान् ऐसे तेरे लिये निवांडे (सस्यां क्यां पीति ) स्बे उत्पाहबर्धेक सोमवानके वास ( प्रये प्र इवि ) बानेके लिये में दुझे प्रेरित करता हूं। हे इन्द्र ! ( घेनासिः इह माद्यस्य ) इमारी स्तुतियों से आनन्द मना । अब स् (विश्वाभिः चीभिः ) सर दुदिर्गेषे और (शब्या गुवाबः) शकिके साथ प्रशंसित होता है ॥ २॥

( अवर्ष. २०१५।७ देखी ) हे (श्वाचीयः) शिक्षमान् रुग्द्रा (तथ क्रती) हेरी रक्षण हे सामध्येत ( तथ बीचैंज ) तरे नीचैंबे ( क्षण: कुमानार्ध ) बिक्को प्रात करते हुए (कक्किज) मातका। हे प्रेक्के व्यक्क

# [सूक ३४]

## (क्वाचिः - १-१८ बुस्सम्बः । देवता - इन्द्रः । )

| यो जात एव प्रश्नमो मनेसान्द्रेयो देवान्कर्तना प्रयम्बद् ।                     |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| बस्य श्रुप्माद्रोदे <u>सी</u> अर्म्यसेवां नुम्यस्य मक्षा स जेनास इन्द्रः      | 11 | * | 11 |
| यः पृं <u>चि</u> वी व्यथमा <u>ना</u> मदैहुषः पवैतान्त्रक्रीपितौँ अर्रम्णात् । |    |   |    |
| यो अन्तरिश्वं विमुमे वरीयो यो द्यामलेशास्स जनास इन्द्रः                       | 11 | २ | 11 |
| यो हुत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धून्यो गा उदार्बदपुषा वुरुस्य ।                    |    |   |    |
| यो अध्मेनोर्न्तर्भि जुजाने संवृक्सुमत्सु स जनास इन्द्रः                       | 11 | 3 | 11 |
| येनेमा विश्वा च्यवंना कृतानि यो दासं वर्णुमधंरं गुहाकः।                       |    |   |    |
| श्वनीव यो जिगीवां लक्षमादंद्र्यः पुष्टानि स जेनास इन्द्रः                     | II | 8 | H  |

ज्ञानी लोग भिले। हे इन्द्र ! (प्रजाशत्) प्रवासे युक्त होस्त (स्वधमाद्यासः गुणन्तः) एकत्र भानन्दसे रहनेवाले, तेरी स्तुति करते हुए (मनुषः दुरोजे तस्थुः) मानवींके रहने योग्न परमें रहें ॥ ३ ॥

हरियः— बोडोंके साथ रहनेवाला वीर, शक्तीयः— सामध्येवान् वीर,

तव ऊती, तब वीर्वेण वयः द्धानाः — तेरे रक्षणसे सुरक्षित और तेरे पराक्षमसे शक्तिमान होनेवाले वीर हीं।

उश्चितः स्तताकाः — प्रेमसे साथ बैठकर श्रेष्ठ कर्म करने । बाले हों, और थे यक्का तत्व जाननेवाले हों।

प्रजावत् — संतानीसे युक्त हों, कोई संताबहीन न हो। स्थानाधासः ग्रुजन्तः मनुषः दुरोजे तस्थः— एकत्र रहकर आनंद बढानेवाले, ईश्वरकी स्तुति करनेवाले लोग साम्बीके रहने वीग्य वर्षे रहें। उत्तम योग्य वर्षे आवश्ये रहें।

### ॥ यहां तृतीय अञ्चलक समाप्त ॥

## (ब्रुक्त ३४)

(यः मनस्यान् प्रथमः देवः) वो वृदिमान् एदिसा देव (जातः प्रकः) मन्द्र होते ही (कतुवा देवान् पर्य-सूचत्) अपने कर्मसे प्रकः देवोंको समृषित करसा है, ( यस्य शुम्बास् ) विस्के कालो कीर ( जुरमाका सहा ) वीर्षकी महिनावे ((रोव्यक्तिः सरक्षक्तिः) सोनों मोक क्षिते हैं, हे (जनासः) लोगो ! (स इन्द्रः) वह इन्द्र है ॥ १॥ (ऋ. २।१२।१)

(यः व्यथमानां पृथिवीं अदंयत्) जिसने दुःखित पृथिवीको सुदृढ बनाया, (यः प्रकुपितान् पर्वतान् अरः मणात्) जिसने प्रकृपित पर्वतोंको स्मणीय बनाया, (यः अन्तिरिक्षं वरीयः विममे) जिसने अन्तिरिक्षको स्पर् बनाया, (यः यां अस्तिक्षात्) जिसने युक्कोकको स्थिर बनाया, हे कोगो! वह इन्द्र है॥ २॥ (ऋ. २।१२।२)

(यः अहि इत्या सप्त सिन्धून् अरिणात्) जिसने भेषको मार कर सात निर्योको बहाया, (यः वळस्य अपचा गा उदाजत्) जिसने वलको गुहासे गौनोंको उपर निकाला, (यः अदमनः सन्तः अग्नि जनान) जिसने पत्थरोके अन्दर अमिको उत्पन्न किया, जो (समत्सु संस्कृ) जो संप्रामोंने सञ्जको घरता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है॥ ३॥ (ऋ. २११२।३)

(येन इमा विश्वा क्यवना क्रतानि) मिनने ये सव अक्न हिकनेवाले बनाये हैं, (यो व्यस्त वर्ण अवदं शुद्धाः काः) विश्वने दास वर्णको नीन और शहामें रहनेवाला किया है, (या अर्चाः जिगिशान्) यो श्रेष्ठ विश्वनी होक्ट (आक्रारे हन स्टब्सं युक्तानि आवृत् ) स्थापके समान करनको चीर नोवक कर्मोन्हो अस बहुता है, हे कोने ! यह स्टब्स है अ अ ॥

| यं सा पुच्छन्ति इह सेति चोरमुरोमा कुसी केन ।                     |      |    |    |
|------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| स्रो अर्बः पुष्टीर्वित्रं हुवा मिसाति भदसे चत्र स जनास इन्द्रः   | n    | N. | Ħ  |
| यो रुश्रस्य चोदिता यः कृत्रस्य यो ह्रवाणो नाषमानस्य क्रीरेः।     |      |    |    |
| युक्तप्राच्या योऽविता संश्विपः सुबसीयस्य स जनासु इन्ह्रः         | H    | Ę  | 11 |
| यस्याश्वासः प्रादिश्चि यस्य गाबो यस्य झामा यस्य विश्वे रक्षासः । |      |    |    |
| यः सूर्ये य उपसं जजान यो अवा नेका स बनास इन्द्रेः                | ł#   | 4  | Ir |
| यं कन्दंसी संयुती विद्वयेते परेऽवर उमया अमित्राः।                |      |    |    |
| समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना इवेते स जनास इन्द्रे               | 11   | 6  | 11 |
| यस्मास ऋते विजयन्ते जनासो यं युष्यमाना अनेसे इबन्ते।             |      |    |    |
| यो विश्वस्य प्रतिमानं वृश्व यो अन्युत्न्युत्त जनास् इन्द्रः      | It   | 9  | Ħ  |
| यः शर्थतो मधेनो दर्धानानमन्ममानांडवी ज्वान ।                     |      |    |    |
| यः अर्थते नानुददाति शृष्यां यो दस्योईन्ता स जनास इन्द्रः         | ·# 8 | •  | H  |

(धं घोरं) किस मयानक के विषयमें (पृच्छान्ति ) पृछते हैं कि (सः कुछ इति ) वह कहा रहता है, (खत यन आहुः) और इसके विषयमें कई कहते हैं कि (स एवः आहित इति ) यह है ही नहीं। (सः अयेः) वह अछ (खिज इस पृछीः आमिनाति ) पक्षी के समान चन्नुकी पृष्टि-योंको विनष्ट भी करता है (असी अन् घन्न) इसपर श्रदा धारण करो, हे लोगो ! वहीं इन्द्र है ॥ ५॥ (ता. २।१२५)

(यः रभस्य) को उपासकका (यः कुशस्य) को कृशका, (यः ब्रह्मस्य) को कृशका, (यः ब्रह्मस्य) को कृशका, कीर (नाधमानस्य किरोः) याचना करनेवाले किर्वका (स्वेदिता) प्रेरक होता है, (युक्तप्राक्ष्मः स्वतस्योगस्य यः स्विता) को प्रथरों से सोगरस निकालनेवालेका रक्षक है, को (स्विश्वाप्रः) स्तम साफा वांचता है, हे लोगो। वह इन्द्र है ॥ ६॥

(君. २।१२।६)

"( चन्द्र प्रदिशि ) विसके आदेशमें ( अध्यासी: ) वंदि बाते हैं ( बन्द्र गाय: ) विदकी गीनें, ( बन्द्र मीमा: ) जिसके गांव हैं, ( बन्द्र - विश्वेद रवार्क्षः ) विसके दव रवा हैं ( काः सूर्ये संबक्षेत्र समानः ) विसने सूर्वेदी संवक्षित उत्पन्न किया है, "( का अधी में मा ) में। अधीका निता है, हैं कोनी ! वह इन्द्र है शिंक श (संयती क्रम्यूसी यं विश्ववेते ), वापसे नुबन्ने किये तैयार हुई सेनाएँ विश्वको कुलाती हैं। (यदे अवदे क्रम्यूसं) अभित्राः) वेष्ठ और कनिष्ठ दोनों मकारके बातु विश्ववेद्धं नुकाते हैं, (समानं दयं वित् मानस्थिवांसा) प्रमान रवपर वैठनेवाळे कीर (नाना हवेते) विश्वको नाम्य क्रकारकें नुकाते हैं, हे कोगो ! वह इन्द्र है॥ ८॥ (इ. ११९१०)

(यसात् ऋते जनासः न विजयन्ते) जिल्ली सहावतंषि विना लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते, (युक्यं-सानाः अवसी यं इवन्ते ) युद्ध करनेवाले अपने रक्षणंके किये जिसको बुलाते हैं, (यः विश्वस्य प्रतिमान वामूह्णं) जो विश्वका आदर्श मान दण्ड हुआ है (यः प्रकृतंत चितुत्) को न हिलनेवालोंको हिलानेवाला है, हे लोगो वह इन्हां है।। एके (श. रां। स्रोट)

(यः श्रांवा ) जिस बाण घारण करनेवाकेने (श्रांवाद्यः माहि एतः) सदासे वटा वाप (क्षांवान् ) घारणं करने-वाक (ज्ञांवान् ) वारणं करने-वाक (ज्ञांवान् ) ज्ञांवान् ) ज्ञांवान् (ज्ञांवान् ) वारा ह (यः श्रांवान् ) ज्ञांवान् (ज्ञांवान् ) ज्ञ

| यः खर्म्यं वर्षेतेषु क्रियम्यं वरवार्तिका श्वरक्षम्यविन्दत् ।                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| जोखायमाने को बाद ज्ञान रानु श्रवनि स जनास इन्द्रः                                      | 11 \$\$ 11 |
| वः श्रम्पेरं पुर्वते <u>रत्कसीभि</u> र्योडचीरु <u>का</u> स्नापिनत्सुतस्य ।             |            |
| अन्तर्शिरी यर्जमानं बहुं जनं यस्मिकार्म्क्रिस जेनास इन्द्रेः                           | ॥ १२ ॥     |
| यः सुप्तरंश्मिर्वृष्यम्तुविष्मानुवासुंजुरसर्वेवे सुप्त सिन्धून् ।                      |            |
| यो रै <u>द</u> िणमस्प्रेरुद्वजेवाहुद्या <u>मा</u> रोहेन्तुं स जेनास इन्द्रेः           | ।। १३ ॥    |
| चार्वा चिदसै पृथिवी नेमेते शुष्मांचिदस्य पर्वेता मयन्ते।                               |            |
| यः स <u>ोम</u> पा नि <u>चि</u> तो वर्जनाडुर्यो वर्जहस्तुः स जेनासु इन्द्रेः            | ॥ १८ ॥     |
| यः सुन्व <u>न्त</u> मर्व <u>ति</u> यः पर्चन्तुं यः अंसन्तुं यः श्रेश <u>मा</u> नमृती । |            |
| यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राष्ट्रः स र्जनास इन्द्रीः                        | ॥ १५ ॥     |
| <u>बातो व्युक्त्यित्पन्नोहुपस्थे श्रुवो</u> न वेद ज <u>नित</u> ः परेस्य ।              |            |
| स्तु <u>विष्यमण</u> ि नो यो <u>असद्वता देवानां</u> स जनास रन्द्रः                      | ।। १६ ॥    |

(यः पर्वतेषु क्षियम्तं द्यांचरं) किसने पर्वतीमें रहने-बाले मेचको (खत्वारिक्यां द्यारिक्) बालीसर्वे वर्ष (अन्ध-विम्युन्) हेट निकाला, (यः मोजायमानं आहि) निसने बल बहानेवाले आहिको-मेचको बो (दानुं द्यायां ) दानी और विश्राम करनेवाला वा ससको (जाधान ) मारा, हे लोगो । बह इन्द्र है ॥ १९ ॥ (अ. २।१२।११)

(यः कसीधिः शंबरं पर्यतरत्) जिसने वज्ञांसे शंबरको-नेवको जीत किया, (यः अखादक-अस्ता) जो सन्दर मुख्ये (सुतस्य अपिवत्) सोगरको पीता है, (बहुं खवं यजसावं) यज्ञ करनेवाले बहुत बनोंको (अस्तः गिरी यसिव्य मा सुर्कत्) जिस पर्वतमें इसने बढाया, हे लोगो ! वह इन्द्र है॥ १२॥

(यः सप्तराइमः वृष्यः) जो सात किरणेंवाल। बल-बात् (तुबिक्मान्) सामर्थवान् देव (सप्त खिल्धुन्) सात निद्योंको (सर्तके सम्बास्त्रत्) बहुनेके लिये छोड देता है। (यः स्वजनाहः) जिस वजनारोते (यां मारोहन्तं रीहिणं सन्दुरत्) गुलोक्पर चर्तनेवाने रीहिणको काटा है, हे लोगो ! वह इन्द्र है। १३॥ (ऋ. २११२।१२)

(शावा पृश्चिती ससी वित् अमेते) युवेक और पृथिती रखंडे सामने नम होते हैं (सस्य शुक्मात् वित् पर्वता अयम्ते ) इसके बलसे पर्वत अयभीत होते हैं। (यः सोअपाः) जो सोअपान करनेवाला, (यः सञ्जबाद्धः सज-इस्तः निचितः) जी वज्रके समान बाहुवाला और हायमें वज्र धारण करनेवाला बसिद्ध है, हे लोगो। वह इन्द्र है ॥ १४ ॥ (ऋ. २।१२।१३)

(यः सुन्धन्तं अवति) जो सोमरस निकालनेवालेकी रक्षा करता है, (यः पत्तन्तं) जो अज पकानेवालेकी रक्षा करता है, (यः प्रांसन्तं) जो अंज पकानेवालेकी रक्षा करता है, (यः ग्रांसन्तं) जो अंज वोलनेवालेकी, (यः उती शासामानं) जो अपने रक्षणके साथ दान देता है उसकी रक्षा करता है, (ज्ञास यस्य वर्धनं) ज्ञान जिसके वर्शका वर्षन करता है, (स्रोमः यस्य) सोम विसका वर्षन करता है, (स्रोमः यस्य) यह हिव जिसका वर्षन करता है, हे लोगो! वह इन्द्र है ॥ १५॥ (ज्ञा. २।१२।१४)

(जातः) प्रकट होते ही (पिकाः उपस्का व्यवसम्) मार्गापत्मकी, मोदने स्टूकर को शिवद होता है, (यः शुकः) को भूमिको और (परस्य समितुः व बेद्) केन्न उत्पादक को भी नहीं नावता है (यः नः स्ताविष्यमाणः) को हमसे स्त्रुति होनेपर (सस्मस् वेदाना मत्ता) हमारे देशों के मताको पूर्व करता है, है कोगो। वह इन्द्र है ॥ १६ व यः सोर्मका<u>मो</u> हर्षेयः सूरियेस्माद्रेजेन्ते श्वनंनाित विश्वां। यो ज्ञवान शम्बर्र यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनास इन्द्रेः यः सुन्वते दुध आ चिद्वाजं दर्दि स किलांसि सत्यः। व्यं ते इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विद्यमा वेदेम

11 29 11

11 26 11 (984)

(यः सोमकामः) जो शेम बाहता है। जो (हर्यहवः)
भूरे रंगके घोडोंवाला, (स्रिः) हानी है, (यस्मात् विश्वा
भुवनानि रेजन्ते) जिससे सब भुवन कार्यते हैं, (यः
शांवरं जधान) जिसने शंबरको मारा (यः ख शुक्णं)
जिसने शुक्णको भारा, (यः एकवीरः) जो एक मात्र वीर
है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १७ ॥

(यः दुधाः चित्) जो दुर्धष होनेपर भी (सुन्वते पचते वाजं आ दर्द्षिं) सोमरस निकालनेवाले और अज पकानेवालेके लिये बळ तथा अज देता है (सः सत्यः किल अस्ति) वह निःसंदेह सल है। हे इन्द्र ! (वयं ते विद्यहः प्रियासः) इम तेरे सर्वदा प्रिय होकर (सुधीरासः) अपने वीर पुत्रों के समेत (विद्यं आ वद्म) तेरे गीत गाने रहेंगे॥ १८॥ (ऋ. २।१२।१५)

इस स्कर्मे इन्द्रके गुणों और कार्योका वर्णन किया है जो गुण देखकर इन्द्रको भक्त पहचान सकते हैं। वे गुण ये हैं-

१ यः मनस्वान् प्रथमः देवः — जो बुदिमान सहिला देव है। यह पहिला देव है। इससे पूर्व कोई देव नहीं है। सबमें जो आदिम देव है वह यह है। यह 'मनस्वान् 'मनन-पूर्वक पूर्व आयोजनापूर्वक सब कार्य करता है।

२ याः आत एव ऋतुना देवान् पर्यभूषत्— को प्रकट होते ही [ सब देवोंके। उत्पन्न करके ] अपने सामर्थ्यसे उन सब देवोंके। युन्दर सुभूषित करता है। यह (प्रश्रम: देवः) पहिला देव है, इसके पूर्व कोई देव बने ही नहीं, इसकिये इसको 'पहिला देव 'कहा है। इसने सब देव उत्पन्न किये और उनको सुन्दर भी बनाया। सुभूषित भी किया। अर्थात् सब देवोंमें इस पहिले देवकी सक्ति ही कार्य करती रही किससे सब सन्य देव शक्तिमान दीखने लगे।

नै यस्य शुक्तांत्, नुरुणस्य महा रोक्सी अध्य-सेतां — इस देवके कक्ति, इसके पीतवकी महिमासे गुक्तांक और भूकोक अपने अपने कार्यके करनेने दशकित रहते हैं। ' अध्यक्षं '- को वर्ष कार्रवार वही कार्य करना। मृत्निपर सवा जाकाक्षमें वार्रवार वे वे कार्य होते रहते हैं। निवधपूर्वक कार्य होते रहते हें, स्यंका उदयास्त, वायुका बहुना, दृष्टिका होना आदि के। कार्य वारंबार हो रहे हैं वे इस आदिदेवकी आयोजनासे ही हो रहे हैं। और होते रहेंगे ॥ १ ॥

ध यः व्यथमानां पृथियीं अदंहत् — जे दु:बी हुई
पृथ्विको हे बनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथिवी
प्रारंभमें कह बेनेवाली थी। उस पृथिवीको उस देवने ( आईह्रुक्) सुदृढ बनाया। यह पृथिवी आजंके समान हर नहीं
थी। पीछिसे हर हुई है।

५ यः प्रकृषितान् पर्वतान् अरम्यात् — के प्रकृषित पर्वतोके रमणीय बनाता है। उदःब्रामुखी पर्वत थे, उत्रको शान्त तथा रमणीय उसी देवने बनाया ।

इस वर्णनसे भूमि प्रथम गरमागरम थी, पर्वत ज्वाला फॅडने-वाले थे, पीछसे भूमि और पर्वत सम्बीब हुए। हिरियावक पीछसे हुई ऐसा दीकता है।। २।।

द्यः अर्हि इत्या सप्त सिन्धून् अरिकान् किन्ने अहिको मारा और सात निर्योको बकाया। 'अहि 'मैनका नाम है, 'अहि 'नामक एक जाती भी भी। 'अहि '- कम न होनेवाला 'अनहि 'पर्वतपर पढे वर्षका भी नाम है। इस पर्वतपर पढे वर्षका मिना इम्ह्या या सर्यका कार्य है।

७ याः वलस्य अपधा गा उद्गात्— जिसने वसने छिपाबर रखी गाँवं बाहर निकाती। 'वल ' कीन है इसकी कोज करनी चाहिये। गीवें यहां सूर्यकी प्रकास किरनें हैं ऐसा प्रतीत होता है। उपःकासमें प्रकाश किरनें नीचे रहती हैं, दे जपर आती हैं। वस सन्यकार होगा। उसने प्रकास किरनें नीचे रखी थी उनको उदन होनेपर सूर्यदेवने कपर सावी, वहः स्पक सर्वकार यहां होगा।

८ यः अद्यानः अस्तः अग्नि अज्ञान— क्यिने प्रय-रोमें अपि उरपण किया है। दो परचर एक दुवरेचर आंखांत करनेपर उससे अपि उरपण होता है। दो नेय पास आर्थ से। उनमें नियुत् अपिका प्रवाह श्रुक्ष होता है। यह जब संदिश्च देवका सामर्थ्य है। ९ समस्यु संयुक् — वह पहिला देव संवध्नीन शबुकों के चेर कर उनका माश करता है। संवामी में बीरों में बल उत्पन्न करता है बिख वक्षते बीर शबुको चेरते और उनका नाश कर सकते हैं ॥ ३ ॥

१० येन इस्स विश्वा उपवना कृतानि — विसने ये ६व सूर्व, चन्द्र, भूमि आदि चूमनेवाले बनाये हैं। इस देवकी सावीयनासे वह सब विश्व नियस विससे चूम रहा है।

'दे श्वः दासं वर्षं अधरं गुहा कः — त्रिसने दासको नीच और पुता निवासी बनाया है। दास ज्ञानहीन है इस व्यदम नीच है। वंस्कारहीन होनेके कारण गुहामें रहता है।

१९ जिगीवान् — कार्यको विजयी बनाया है। यहां 'कार्य और दास 'का वर्णन है। 'आर्य 'विजयी है और 'स्वास 'नीच होते हैं। आगे बढनेवाले और पांछे रहवेवाले वहां संस्कारों के कारण आनेवाले गुण हैं।

१२ इवझी इंख लक्षं पुष्टानि आद्त् — व्याधके समान अपने लक्ष्यपर मन'रखता है और पोषक पदार्थ प्राप्त इरता है। यही श्रेष्ठ बननेका उपाय है, अपने लक्ष्यपर ध्यान रखना और पोषक घन प्राप्त करना। इससे प्रथसन करनेवाला क्षेष्ठ बनता है।

१८ यं घोरं पृच्छन्ति स कुह इति— इस महा अर्थकर सामर्थनानके विषयमें पूछते हैं कि वह कहां रहता है। सनमसील ज्ञानी वह प्रथम प्रकट हुआ देव कहां रहता है इसीका विचार करते रहते हैं।

१५ उस एनं आहुः एषः न अस्ति इति— कई अविचारी लेग कहते हैं कि यह प्रथम प्रकट हुआ। ऐसा कोई देव है ही नहीं।

१६ असी अत् धत्य — इस आदिदेवपर अदा धारण करी, इससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है।

१७ स्त अर्थः — वह श्रेष्ठ होता है, जो इस प्रथम देवपर श्रद्धा रखता है वह श्रेष्ठ होता है और—

, १८ विज इव पुषीः व्यामिनाति — पक्षी के समान बह पोषक भन प्राप्त करता । 'विज् '- पक्षी । पक्षी प्रयस्तरों भपने किये पुष्टिकारक अब प्राप्त करता है, वैसा प्रयस्तवील मानव अपने लिये पोषणके साधन प्राप्त करेगा ॥ ५॥

१९ वः इधस्य, इज्रास्य, नाषधानुका, न्यायः कीरः कोदिता— वो व्यासक, इका, प्रात्ना करवेवाले, सनी कविको भेरणा करवेवाला है। 'राध्न'— भूनी, बदार, निर्धन, उपायक । जाधामान- उपासक, प्रार्थना करनेवासा । कीरि:- स्तोता, कवि । प्रार्थना, प्रार्थना करनेवासा ।

२० सुशिम:- उत्तम हतुवाला, उत्तम साफा बांधनेवाला।

२१ युक्त नारणः स्तुतसोमस्य वः अधिता — यह-कर्ताका बंदशक । परधरींचे बोमरस निकाल कर उसका जो यह करता है उसका रक्षक । सोमयह करनेवालेका रक्षक ॥ ६ ॥

सोमयागर्ने धर्मसभा है।ती है और उसमें जनकर्याणके साधनोंका विचार होता है। इस कारण सोमयागकी प्रेरणा प्रभु करता है। अर्थात इससे जनसमुदायका कर्याण होता है।

२२ यस्य प्रदिश्चि प्रामाः विद्ये रथासः अद्यासः गावः — असकी आश्चामें सब गांव, रथ, घेंडे भीर गींवें रहती हैं। जिसकी भाषा सबकी माननी पडती है। इतना जिसका सामर्थ्य है।

२३ यः सूर्ये उपसं जजान- जिसने उषा और सूर्यको बनाया,

२८ यः अपां नेता— जो जलोंको चलानेवाला है, जिसकी आज्ञासे निदयां वह रहीं है और दृष्टि होती है, वह आदिदेव है ॥ ७॥

२५ यं कन्द्सी संयती विद्वयेते — परस्पर युद्ध करनेवाळी खेनाएं जिसकी अपनी सहायताके क्षिये बुळाती हैं।

२६ परे अवरे उमया अमित्रा (यं विद्ववेते)— श्रेष्ठ और कानेष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसको अपनी सहायताके किये बुलाते हैं।

२७ समानं रथं शातस्थियांसा नाना हवेते — समान रथपर बैठनेवाके वीर जिसको अपनी सहायताके सिथे बुकाते हैं॥ ८॥

१८ वसात् ऋते जनासः न विजयन्ते — निस्की सद्दावता न हुई तो वीर लोगोंको जय प्राप्त नहीं होता ।

१९ युष्यमानाः अवसे यं इवन्ते— युद्ध करनेवाले वीर विश्वको प्रदायताके किये बुलाते हैं।

३० यः विश्वस्य प्रतिमानं वभूय-- नो विश्वसः बादर्श नमुना हुआ है।

११ यः अच्युत-च्युत् — को स्थी न हिस्तेवाकोंको भी उलाइकर फेंक्र देता है ॥ ९ ॥

१२ यः शर्षा दाश्वतः महि पतः दश्रानातः, समन्यमानात् समात — जो बक्रशन् स्ट्रासे वटः पाप करनेवाके अदिशासी नाइसकोंको नव भए करता है।

११ यः शार्भते स्टूप्यां न सन्त्युद्दाति— ने प्रांगिकी प्रमुंदकी नहीं बहुता, उक्की प्रांग उक्ता देता है, ३४ थः द्स्योः हन्ता- जो दुशंका विनाश करता है॥१०॥

३५ पर्वतेषु क्षियन्तं शंबरं चत्वारिंद्यां शरिद् अन्द्रविन्द्त्— पर्वतीमें रहनेवाके मेवको-वर्षको-चालीसर्वे वर्षमें बिसने प्राप्त किया।

यहां 'चालीसनें वर्ष मेचकी प्राप्त किया ' इसका ताम्तर्य ध्यानमें नहीं आता । विज्ञानकी दृष्टिसे इसकी खोज वैज्ञानिक करें । ' शंबर ' का अर्थ ' मेघ, हिम, वर्फ ' आदि प्रसिद्ध है, परन्तु इससे यहां कुछ भी बोध नहीं प्राप्त होता है । संशोधक विज्ञानकी दृष्टिसे इस विषयकी खोज करें ।

१६ यः भोजायमानं दातुं द्यायानं अहिं जघान-जिसने बलवान् होनेवाले दानी सोनेवाले अहिको मारा । 'अहि' का अर्थ- सर्प, मेघ, वर्फ, रात्रु है। जो रात्रु अपना बल बहाता रहा या उसको इन्द्रने मारा । 'अहि' एक मानव जातीका मी नाम है। अहिके विषयमें भी खोज होनी चाहिये॥ १९॥

३७ यः कस्तीभिः शंबरं पर्यतरात् — जिसने बजाते शंबरको मारा। यदि 'शंबर' मेघ है तो अनेक बजा उसके मारनेके लिये किस कारण लगते हैं। (३५ वीं टिप्पणी देखिये।)

रेट यः अचारुकास्ता सुतस्य अपिवत्— को सुन्दर मुखसे सोमरस पीता है।

३९ यस्मिन् गिरी अन्तः यजमानं बहुजनं अमू-र्छत्— जित्र पर्वतके अन्दर बैठकर यज्ञ करवेदाले बहुत जनोंको जिलने बढाया। मूर्छ्– शक्ति प्राप्त करना, बढना ॥१२॥

४० यः सप्तरिमः सुषभः तुविष्मान् सप्त सिम्धून् स्तिवे अवास्त्रज्ञत्— को शत किरणीवाने वनवान्, बाम-ध्वीवाने शत नदियोंको बहनेके लिये छोड दिया । ' सप्त-रिद्मः'- स्व, सात किरण विश्वमें हैं । (दिप्पकी ६ देखे।) स्व प्रकाशता है और उसकी गमीसे वर्ष विषककर नदियां बहती हैं।

8१ यः वज्जवाहुः यो बारोहस्तं रोहिषं अस्पुरत्-वित्व वज्जवारीने गुडीक्पर चढनेवाले सूर्यकी रफुरण चडाया ' ' रोहिष्यः ' सूर्व, प्रह्, शनि आदि ॥ १३ ॥

४२ व्यायापृथियी असी जित् समेते— याना पृथियी इसके वामने नमते हैं। इसके सामने शक्तिन दीवते हैं।

8१ सहय प्राच्यात् पर्वता समस्ते— सके नक्ये पर्वत समर्थतं केते हैं।

४४ यः खोबूपाः दश्रदाहुः दश्रदकः विविदः-

को सोमस्य पीवेदास्य वज्जसमान वाहुकाला, वजा दावाँ केंद्रे. वाला प्रसिद्ध है ॥ १४ ॥

४२ यः सुन्यन्तं यथानं श्रीसन्तं श्रीसार्वं श्रीसिन् जो यज्ञ, पायक, स्तुति करनेताके और सताका श्रीक्री करता है।

85 यस्य ब्रह्म, स्रोताः, राधाः वर्धन- विश्वनः क्रिक्र गान ज्ञान, यज्ञ और हवि वर्धन करते हैं ॥ १५ ॥

४७ जातः पित्रोः उपस्थे व्यव्यत् — ना अवस् होती ही मातापिताका गोदमें दीतिमान होता है।

थेट यः **भुषः परस्य जिल्हाः न वेद** है— की मूमिको और श्रेष्ठ उत्पादकको मी नहीं जानता है अवस्य जानता है ।

४९ नः स्तविष्यमाणः यः अस्मत् देवानां विका-जिसकी इमारे द्वारा स्तुति दोनेवर सब देवों के वर्तों की बहु परि-पूर्ण करता है ॥ १६ ॥

प० सोमकामः हर्यभ्यः स्रि: — जो सेमकर प्यार करता है, जिसके भूरे रंगके के दें की झानी है। यहाँ वोलेंके अर्थ किरण लेना उचित है।

५१ यः शंबरं अधान, यः शुष्णं— की शंक्रको और शुष्णको मारता है। (टिप्पणी ३५-३७ देको )

पर यः एकबीरः - जो एक बीर है ॥ १०॥

५२ यः दुध्रः चित् सुन्यते पचते वाजं था दर्वं विन् जे। दुर्षर्व प्रवल वीर है भीर यज्ञकर्ता और अवदान करनेवाकों के लिये वलवर्षक अब देता है।

५८ सः सत्यः किल असि— वही एक स्वका रहत्त्व है। उसे असल कमी प्रयंद नहीं होता।

५५ वयं ते विश्वहः विवासः सुवीरासः विवर्षे मा वदेम— ६म तेरे-प्रमुके-सवा त्रिव हो, उत्तम बीर पुत्रोंस युक्त हों और तेरे गीत गाते रहें ॥ १८ ॥

# इस सुक्तका विशेष मनन

नद सूक्त 'हे जानासः ! स इन्द्रः' हे लीनी । अध् इन्द्र यह है। इस तरह इन्द्रका साहण बतानेकाल है। इन्द्रकी इन्द्रके गुण बताने हैं और इन्द्रका वर्णन जी किया है। इन्द्रकी स्वस्त्व गिथित करनेमें नह सूक्त वर्षी सहावता देनेकाला हैं

# १ पिहला देव इन्द्र है।

'महास्थान् प्रथमः देवः' (मं. १) हासमादः अवतः देव इन्द्र है। एवं देवेंगें को प्रथम प्रकट हुवा वह वृद्ध क्षाः है। इससे पूर्व और कोई देव प्रकट नहीं हुवा। अवनेः अविक्रि नह नेप प्रकट हुआ है, इससिने हम इसको आदिरेप मी कह सकते हैं।

' जात एव कातुमा देवान् पर्यभूवत् ' (मं. १)प्रकट होते ही अपने पुरुषांधे अन्य देवोंको उत्पन्न करके, उन
देवोंको सुभूषित भी इसीने किया, अभिका तेज, जलमें शान्ति,
बातुमें बीवनवाक्ति, सूर्यमें तेज, चन्त्रमें आव्हाददायक शान्त
और रमणीय प्रकाश रक्षकर इन देवोंको सुभूषित इस आदिदेवने किया है। ये देव इन गुणोंके कारण उपयोगी तथा
सुभूषित हुए हैं।

' बस्य शुष्मात्, नुम्बस्य महा रोव्सी मध्यसेतां (मं. १)— इसके बससे बीर पौरवकी महिनासे यु बीर भूमि अपने अपने कार्य वारंवार उद्धीके नियममें रहस्र करते रहते हैं। वैसा कोई किसी विषयका अभ्यास करता है वैसा ये देव अपने अपने कार्यका अभ्यास करते हैं। वारंवार वही कार्य करते बाते हैं।

' व्यथमानां पृथिवीं अदं सत्, प्रकुपितान् पर्यतान् अरम्बात् '(मं. २) — प्रवम पृथिवी व्यथा देनेवाली थी, बान बैची शीत है वैसी नहीं थी और पर्वत भी ज्वालामुखी बैसे वे। इस आदि देवने पृथिवीको सुदृढ और शांत बना दी और पर्वतोंको झाडी उत्पन्न करके रमणीय बनाया। ऐसा होनेके किये कितने वर्ष गये होंगे इसका अनुमान विज्ञानवेत्ता हो कर सकते हैं। पर्वत प्रकृपित थे वे रमणीय हुए हैं। यह सब आदि देवने ही बनाया है। ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता।

'महिं इत्या सास सिन्धून् मरिणात् (मं. १)— महिको मारदर सप्त सिन्धूको महापूर लाया। नदियो मरकर बहने कर्गा। मेथसे दृष्टि दरके या बर्फको पिषलाकर नदियोंको बहाया।

' वलस्य अपचा गा उद्यात् ' (मं. १) — वलने छिपाई गीवें उसके वाडेको तोडकर उपर लागा। सूर्यकी किरणें ये गार्ये हैं। उवाकालमें सूर्य किरणे उपर लाग कगती हैं। तस्पूर्व वे नीचे रहती हैं। उत्तर ध्रुव अवेशमें यह दश्य अविक छंतर वीवता है। उवाकाल ३० दिवतक रहता है। इस समय प्रकाश किरण और अन्धरेको नष्ट करके प्रकाशके किरण वाहर आ रहे हैं। यह एक बुद्धा ही होता है। गीवें यहां किरणें हैं।

'शक्सनः अन्तः नक्षि जजान'(मं. ३)— परथ-रॉनें अपि रखा है। दो परथर एक क्लोपर मारनेसे अपि सरफा दोता है। दो मेचेंनें 'विशुक्ति क्षतकता है। यह सब बादि देवका सामर्थ्य है। 'सम्भक्ष संमुक् '(मं. ३)— छंत्रामोंमें शत्रुसेनाको बेरता है। बीरोंके अन्दरका सामर्थ्य इन्द्रसे प्राप्त हुआ सामर्थ्य है। इन्द्र ऐसा करता है।

'हमा विश्वा च्यवना कृतानि' (मं. ४) — वे सव विश्व चूमनेवाले बनाये ये इस आदि देवने ही बनाये हैं। यह सब विश्व अपने नियत गतिसे चूम रहा है वह आदि देवकी योजनाके अनुसार ही है।

' दालं वर्ण गुद्दा अधरं कः' ( मं. ४ ) — दासको नीच स्थानमें रहनेवाला बनाया। दाख वह है कि जो अपने अझानके कारण नाशको प्राप्त होता है। इस कारण जो अझानी होता है वह गुद्दामें रहता है। बडे घर बना कर रहना यह झानके बिना नहीं हो। सकता। इसिलेय दासको उसने नीचे रखा है। जो अझानी होगे वे नीचे ही रहेंगे।

'यः सूर्य उचसं जजान, यः अपां नेता' (मं. ७)-जिस्ते सूर्य और उषाको बनाया, को जलोंको चलाता है, बाद-लोंको लाता है।

'यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव' (मं. ९) — जो विश्वके लिये बादर्श नम्ना हुआ है। जो 'अच्युतच्युत्'- स्थिरोंको भी उखाडकर फेंक देता है, ऐसा जो सामर्थनान् है।

'यः ससरिं मः वृष्यः तुविष्मान् सप्त सिन्धून् सर्तवे अवास्त्रज्ञत्' (मं. १३)— को सात किरणेंवाला बक्वान् और सामर्थ्यवान् है उसने सात निर्योको बहनेके लिये छोड दिया। जिसके सामर्थ्यसे ये सात निरयो प्रवाहित हो रहीं हैं। मानव देहमें दी आंख, दो कान, दो नाक कोर एक त्वचा ये सात हेहमें ती आंख, दो कान, दो नाक कोर एक त्वचा ये सात हेहमें ती सात आत्मवाक्ति प्रवाह है। आत्मा बक्यान् और सामर्थ्यान् है, उसमें सात किरण हैं और उससे ये सात प्रवाह चल रहे हैं। 'सप्त आपः स्वपतो छोकं इयुः तम आप्रतो अस्वप्रतो स्वप्तत्र सोनेक प्रधात् बोनेवाके आत्माके छोकमें वाती है उस समय दो देव - प्राण और अपान वो इस यहभूमिनें - इस सरीरमें - यहके रखणके लिने दिनरात जागते हैं। ऐसा अन्यत्र सात प्रवाहोंका वर्णन आवा है वह भी यहां देवने योग्य हैं। अध्यात्म केममें ये सात झावकरिताओं के प्रवाह आस्मिक बक्के बकते हैं।

ंयः वज्रवादुः यां जारोहन्तं रौद्विणं अस्कुरत्' ( मं. १३ )— विश्व वज्रवारी इन्तने युक्केक्सर वहनेशके युनेकी स्कुरण दिना हैं हं जोनित किना है। ' घावा पृथिवी असी नमेते' (मं. १४)— युलोक नीर पृथिवी इस आदि देवके सामने नम्न होकर रहते हैं। तथा ' अस्य शुष्मात् पर्वता भयन्ते' (मं. १४)— इस आदि देवके मयसे पर्वत भी भयभीत होते हैं, इसे सरकर रहते हैं।

## उसवर श्रद्धा रखो

इस तरह इस आदि देवका वर्णन इस स्क्रमें है। इस आदि देवके विषयमें लेग पूछते हैं कि 'यं घोरं पृष्ठछन्ति स्व कुद्द इति' (मं. ५) इस भयंकर शक्तिमान आदि देवके विषयमें पूछते हैं कि यह कहां रहता है ? ऐसा प्रश्न करना योग्य है, पर इस विषयमें श्रद्धा रहनी चाहिये । ' असी धट्ट घत्त' (मं. ५)— इस आदि देवपर श्रद्धा रिक्षये । श्रद्धा रस्तनेसे आपका वह मला करेगा। कई नाश्तिक कहते हैं कि 'उत एनं आहुः एष न अस्ति इति' (मं. ५)— इस आदि देवके विषयमें कई नास्तिक कहते हैं कि वह है हि नहीं। ऐसी अश्रद्धा रखना योग्य नहीं है क्योंकि वह—

'स रभ्रस्य, कृशस्य, नाधमानस्य, अञ्चणः कीरेः चोदिता'(मं. ६)— वह निर्धन, कृश, प्रार्थना क्रनेवाले, ज्ञानी कविके लिये उत्तम प्रेरणा देनेवाला है। उसकी प्रेरणाएं चल रही हैं, उनकी श्रद्धांस सुनना चाहिये।

'स अर्थः' (मं. ५); जिमीवान् (मं. ४)— वह श्रेष्ठ है और सदा विजयी है। 'विज इव पुष्टीः मा मिनाति' (मं. ५)— पक्षी जैसा अपने लिये पुष्टिकारक अब प्राप्त करता है, उस तरह उसका अक उसकी द्वाम प्रेरणासे अपनी उवतिके सामन प्राप्त करता है। 'श्वामी इव क्रम् पुष्टानि माद्त्' (मं. ४)— व्यापके समान अपने कश्यका वेध करे इससे वह अपने पोषक अब मरपूर प्राप्त करता है। अवना क्रम्य ठीक तरह अपने सामने रक्षना चाहिये और तहके प्रयत्न करना चाहिये।

वह 'अविता' (मै. ६) — यथा संरक्षक है, वहकर्तका वह अवहन संरक्षण करता है। इसकिने 'यस्य प्रदिशि अनुनाः विश्वे रयासः अभ्वासः वाषः' (मै. ७) — व्यक्ते आदेशों चय गांव, रय, बोटे और गीर्वे ज्यांत संपूर्ण क्या रहता है। इसकिने 'यं ऋत्युसी संयती विक्रवेते' (मै. ८) — होनों नुस्तम्मद हेनाएं अपनी वहानकार्य इसके

इस्ति हैं, तथा 'परे अचरे अभिनाः (यं विक्रयार्थें )' (मं. ८)— दूरे और पायके शत्रु विक्रको अपनी सहायरार्थे युगति हैं। 'समानं रयं आतस्थियांसा नामा इयन्ते ' (मं. ८)— समान रयपर वैठनेवाके नामा प्रवारके वीर बुद्धनें सहायार्थ विसकी दुस्ति हैं। 'युद्धमानाः वं अवक्षे हवानते ' (मं. ८)— युद्ध करनेवाले वीर अपनी प्रश्लाके किये विक्षकी प्रार्थना करते हैं। 'यसात् जाते जनासः न विजयन्ते ' (मं. ९)— विसकी वहायता नं मिली, तो युद्धमें बीर विक्यी नहीं होते। ऐसा क्स आदिम देवका प्रामर्थ्य है। इस कारण उसपर विश्वास रक्षना योग्य है।

# पापीयोंको बह मारता है

'यः शर्षा शश्वतः सहि एतः द्यानान् अमन्य-मानान् प्रधान' (म. १०)— ने। वलवान् हर्मेशा पापी नावरण करनेवामंकी और नाविश्वविगेकी नारता है। 'शर्षते शृथ्यों न अनु द्वाति' (मं. १०)— वर्गनीकी क्षेत्र नहीं सहता, वर्गन्न उतार देता है। वह 'व्ययोः हन्ता' (मं. १०)— दुर्शेका विनासक है।

'शंबरं अन्यविक्यत्, अदि जञान' (मं. ११); 'शंबरं पर्यतरत्'(मं. ११)— शंबर और अदिको इसने मारा। इस तरह बुष्टोंको जो मारता है।

' अस्य ब्रह्म, स्रोमः राधः वर्धनं '(मं. १५)— इसका ज्ञान यह और इवि संवर्धन करते हैं, उपायक मण्डके वहाते हैं। 'स्तिबिध्यमाणः यः अस्मत् वेषानां ब्रह्मः ' (मं. १६)— इमारे द्वारा स्तुति हुई तो इमारे अन्तरके सम देवोंके नवींका पालन वह करता है। इमारे वहमं नो देव हैं उनसे इमारी उन्नतिमें आवश्यक सहायका प्राप्त होती है और उससे इमारी निःसंदेह क्यति होती है। वह आबि देव 'स्व सत्यः किस्न कारित '(मं. १८)— वह सन्ता निःसंदेह है। इस कारण 'चर्च ते विश्वाहः वियासः सुवीराकाः विवृद्धं व्या चर्चम '(मं. १८)— इस सन्त सर्वहा होरे किसे दिय होकर रहेंगे और उत्तम वीर प्रत्रवीत्रींक साथ तुन्हारे ही जीत याते रहेंगे।

च्या आदि देवकी अच्छि करेंगे । इस तरह इक सूचार्ने क्या आदि देवका वर्णन अनम करने नोधन है।



# [ सूक ३५ ]

( ऋषिः — १-१६ नोषाः ( भरहाजः ! ) । देवता — इन्दः । )

| अस्मा इदु प्र तक्से तुराय प्रयो न ईमि स्तोमं माहिनाय ।                |    |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| ऋचीनमायात्रियम् ओहमिन्द्रांषु त्रक्षांणि गुतर्तमा                     | 11 | 8 | V  |
| खुस्मा इदु प्रचं इवु प्र य <u>ैसि</u> मर्राम्याङ्ग्यं वाधे सुवृक्ति । |    |   |    |
| इन्द्रीय हुदा मनेसा मनीना प्रसाय पत्ये वियो मर्जयन्त                  | 11 | १ | 11 |
| अस्मा इद् त्यर्थपुमं स्वर्षा भरीम्याङ्ग्वमास्ये नि ।                  |    |   |    |
| मंदिष्टमच्छोक्तिभर्मतीनां सुवृक्तिमिः सूरि बावृषध्यै                  | 11 | ą | 11 |
| <u>अ</u> स्मा इदु स्तोमुं सं हिनो <u>मिं</u> रथुं न तष्टेव तत्सिनाय । |    |   |    |
| गिरेश्व गिर्वीहसे सुवृक्तीन्द्रांय विश्वमिन्वं मेचिराय                | 11 | 8 | 11 |
| अस्मा इदु सप्तिमिव अवस्येन्द्रांयार्कं जुहार्ड समेखे ।                |    |   |    |
| वीरं दानीकेसं वुन्दर्ध्ये पुरां गूर्तश्रेवसं दुर्माणेम्               | 11 | 4 | 11 |
| अस्मा इदु त्वष्टी तश्चद्वकं स्वर्यस्तमं स्वयी रणीय ।                  |    |   |    |
| वृत्रस्यं चिंद्विद्देवन् मर्ने तुजनीयानस्तुज्ता किंयुघाः              | 11 | Ę | 11 |

(सुक्त १५)

(असौ इत् ड तबसे तुराय) इस बलवाले भीर स्फूर्ति देनेवाले भीर (महिबाय) महिमावाले इन्द्रके लिये (प्रयः न) इविच्याचके समान ये (स्तामं प्र हमिं) स्तोत्र में काता हूं। (ऋचीचामाय) ऋवाओं में जिसकी इच्छा की है (अभिगवे) को भागे वहनेवाला है (इन्द्राय) उस इन्द्रके किये यह (ओहं) स्तोत्र तथा (राततमा ब्रह्माणि) अर्थण करने योग्य ज्ञानवचन हैं॥१॥ (ऋ.१,६१।१)

(असे इन्द्राय) इस इन्द्रके किये (इत् छ) ही (प्रय इस्) इतिष्यानके समान (आंगूबं प्र यंसि) यह स्तोत्र अर्थण करता हूं। (बाधे सुदुक्ति) क्षत्रको इटानेके लिये यह सुवचन कर्षा स्तोत्र (प्र अरामि) भर देता हूं। (प्रस्ताय प्रत्ये इन्द्राय) पुरातन सनातन खामी इन्द्रके लिये ज्ञानी लोग (इद्रा मनसा मनीचा) इदय, मन और बुदिसे (धियः मर्जयन्त) अपनी बुदियोंको बुद्ध करते हैं। १॥ (क्ष. १।६१।२)

( बसी इत् छ ) इस इम्बर्क किये (स्वं स्वयमं स्वयां सांगूर्व) उद उत्तम दिन्य स्तोत्रको ( आस्येन अराजि ) अपने मुक्के भर देता हूं। ( मतीनां मंहिष्ठं सूर्दि ) इस्टि-

वानों में श्रेष्ठ विज्ञानको (श्राष्ट्रधार्थे) प्रतिष्ठा बढानेके लिये (सुपृक्तिभिः अच्छोकिभिः) उत्तम दुःस निवारक उत्तम वचनोंस यह मुक्त करता हूं ॥ ३ ॥ (ऋ. १।६१।३)

(तष्टा इव रथं न) युतार जैसा रथ (तिस्सनाय) अपने स्नामीके किये तैयार करता है (तत् उ) उस प्रकार (गिर्चाइसे मेचिराय इन्द्राय) स्तुतिके योग्य बुदिबान् इन्द्रके लिये (सुणुक्ति विश्वं इन्वं स्तोमं) दुःबोंको दूर करनेवाला सम सुबाँको प्राप्त करनेवाला स्तोम् (गिरः सं हिनोमि) वाणीके द्वारा भेजता हुं॥ ४॥ (ऋ. १।६११४)

( अस्मे इन्द्राय इत् इव ) इत्त इन्द्रके लिये ( अवस्था ) यशकी इच्छाते ( सिंस इव ) योवेको रथमें बोतते हैं उस तरह ( अर्के खुड़ा समक्षे ) स्तोत्रको अपनी विद्वाचे त्रकट करता हूं। (वीरं) ग्रुट्स ( वानीकसं) दानके वर बैसे ( गूर्त-अवसं ) विश्वका यश फैला है ऐसे ( पुरां दर्माणं ) शत्रुकी नगरियोंको तेडनेवाले इन्द्रको ( वन्द्रक्षे ) बन्दन करनेके लिये वह स्तोत्र करता हूं ॥ ५ ॥ ( ऋ, ११६१।५ )

( अक्षा इत् ड ) इव इन्डि किने ही ( रजाय ) तुर इतने हेतुचे (स्वष्टा ) खष्टा कारीगरने (स्वर्य स्वपस्तमं वज्रं तक्षत् ) दिन्य और वटा कार्य इतनेवाने वज्रको बनाया।



| अस्येर्ड मातुः सर्वनेषु सद्यो मुदः पितुं पेपियां पार्वमा ।                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>मुपा</u> यद्विष्णुः प <u>च</u> तं सद्दी <u>यान्विष्यद्वस्त</u> दं <u>ति</u> रो अद्विकस्ता     | 11 6 11    |
| अस्मा इदु पार्थिदेवपं <u>नी</u> रिन्द्रां यार्कविद्या ऊषुः ।                                     |            |
| प <u>रि</u> द्यार्वाष्ट्र <u>ि</u> षेवी जंभ्र उर्वी ना <u>स्त्र</u> ते मे <u>हिमानं</u> परि ष्टः | 11 & 11    |
| अस्येद्रेव प्र रिरिचे महित्वं द्विवस्यं शिवन्याः पर्यन्तरिश्वात् ।                               |            |
| खरालिन्द्रो दम् आ विश्वर्युर्वः स्वरिरमंत्रो बवश्वे रणीय                                         | 11 9 11    |
| असेदेव शर्वसा शुपन्तुं वि नृश्वद्यजीण वृत्रमिन्द्रेः ।                                           |            |
| गा न ब्राणा अवनीरमुश्रदामे अवी दावने सर्वताः                                                     | 11 0 11    |
| असोर्दु त्वेषसा रन्तु सिन्धनुः परि यद्वजेण सीमयेच्छत् ।                                          |            |
| <u>ईश्वान् इदाञ्चर्यं दञ्चस्यन्तुर्वीतेये गाधं तुर्वणिः कः</u>                                   | 11 \$\$ 11 |
| अस्मा इदु प्र भेरा तूर्तजानो वृत्राय वज्जमीयानः कियेषाः                                          |            |
| गोर्न पर्व वि रदा तिरुश्रेष्युमणीस्यपां चरध्ये                                                   | ॥ १२ ॥     |

( कियेघाः ईशानः ) अनेक भूमिकाओं में रहनेवाले ईश्वर इन्द्रने (येन तुजता तुजन् ) त्रिस वज्रको फेंकनेके समय ( वृजस्य मर्भ विद्यु ) इत्रका मर्भस्थान पहचाना या॥६॥ ( ऋ. १।६१।६ )

( अस्य इद् उ मातुः सवनेषु ) इवके माताके यज्ञों में ( सद्यः ) तत्काक ही ( मद्दः पितुं पित्वान् ) वदे सोम-रसको इसने पीया और ( खाद अज्ञा ) उत्तम अज साये'। ( सहीयान् विष्णुः ) शिक्तमान् विष्णुने ( पचतं मुखाः यत् ) पकानेवालेको उठा लिया ( अद्वि अस्ता ) वज्रको फॅक्नेवालेने ( घराहं तिरो विषयत् ) वराहको-मेघको वीवमें वीघा ॥ ७॥ ( ज्ञ. १।६१।७ )

( अस्मै इत् उ इन्द्राय ) इसी इन्द्रके लिये ( देव-परनीः झाः खित्) देवपरनी क्रियोंने भी (अहिह्रस्ये अर्के ऊहुः ) अहिका वध करनेके समयमें मंत्र बोले । ( द्याचा पृथियी ) युकोक और भूकोकपर ( उर्वी परि जर्के ) उसने केंडा त्रहार किया, ( ते अस्य महिमानं सं परि दः ) वे दोनों कोक इसकी महिमाको वेर सकते नहीं ॥ ८॥

(त. ११६११८) (अस्य इत् एव महित्यं) स्वडी महिमा (दिवा पृथिक्याः अन्तरिक्षात्) यु, पृषिवी और अन्तरिक्षे मी (परि में रिरिक्षे) वट गई है। (विश्वमृतः स्वराक्ष इन्द्रः) सबके द्वारा स्तुति किया हुआ यह खराट् इन्द्र ( द्वे से ) अपने घरमें ( स्वरिः अमन्त्रः ) शांकिमान और सामध्येवान् होकर (रणाय आ व्यक्षे ) युदके क्रिये तैयार रहता है ॥ ९॥ ( ऋ. १।६१।९ )

( अस्य इत् एव दावसा ) इसके अपने बलसे (विक्रेफ ) वजसे (गुजनतं वृत्रं ) बरते हुए इत्रके (इन्द्रः वि वृक्षत् ) इन्द्रने उकडे कर बाले । (जाणाः गा म ) रोकी हुई गीओंको जैसे स्तती करते हैं उस तरह (स्वेशताः दावने ) देनेम चतुर उस इन्द्रने (असः) यक्तके लिये (असनीः अभि अमुख्यत् ) नदियोंको बहाया ॥ १०॥ (ऋ. १।६१।१०)

(अस्य इत् उ त्येषसा) इशीके बलसे (सिन्धवः रन्त) नदियां रमणीय बनी, (यत् याज्रेण सी परि अयक्छन्) अब बजरे उनकी उन्होंने मर्यादा बनायी। (ईशानकृत्)राज्ञाओं को बनानेवाले, (दाशुचे दशस्यक्) दाताको भन देनेवाले, (तुर्विष्यः) स्वरावे कार्य करनेवाले इन्द्रने (तुर्वितिये गार्थं कः) तुर्वितिके लिने बजको माथ बनाया॥ ११॥ (स. १।६१।१९)

(ईशानः कियेशाः) स्वामी और शक्तिमान् (सूतु-आनः) तथा स्वराये कार्य करनेवाका त् स्तर् अस्ता हत् य मुश्राय) इसी प्रत्रके कार (क्लां प्रसर) वश्रका प्रदार कर । (गोः नं पर्व) गायक पर्वोकी तरह (असी कार्यक्षे) अस्वेदु प्र बृंदि पूर्व्यामि तुरस्य कर्नीकि नव्यं उपयेः ।

युषे यदिष्णान आर्युधान्यृधायनांनो निरिणाति धर्मून् ॥ १३ ॥

अस्येदुं भिया गिरयंभ हळ्हा द्यावां च भूमा जुड्यस्तुजेते ।

उपी वेनस्य जोर्युवान ओणि सद्यो श्रेवहीर्याय नोषाः ॥ १४ ॥

अस्मा हदु त्यदर्ज दाय्येषामेको यहके भूरेरीस्नानः ।

पैतेष्कं द्वये परपृष्णानं सौर्वश्र्ये सुन्धिमान्दिन्द्रः ॥ १५ ॥

एवा ते हारियोजना सुवृक्तीन्द्र मस्नाणि गोर्तमासो अक्रन् ।

ऐर्ष विश्वपेश्रसं थिये थाः प्रातर्मक्ष वियावस्तर्जग्रन्यात् ॥ १६ ॥ (१३१)

बलोंके प्रवाहित होनेके लिये ( अणाँसि इच्यन् ) बलोंकी इच्छा करता हुआ तू (तिरस्था वि रद् ) वजको तिरच्छा इत्रपर मार ॥ १२ ॥ (ऋ. १) ६१। १२)

(अस्य तुरस्य इत् छ) इस स्वरासे कार्य करनेवाछे इन्द्रके (पूर्व्या कर्माणि) पूर्व समयके वीरताके कर्मोकी (प्र मूहि) स्त्रांत कर को (जक्षीः नव्यः) स्तोत्रोंसे स्त्रुति करने योग्य है। (युचे यत् इच्चानः) युद्धमें जब इच्छा करता है तब (आयुचानि ऋचायमाणः) शक्रोंको प्रेरित करता है, तब वह (शत्रून् नि रिणाति) शत्रुऑको नीवे गिराता है। १३॥ (अ. १।६१।१३)

(अस्य इत् उ भिया) इत्तके भयसे ( गिरयः च इल्हा) पर्वत सुदृढ हुए और ( सावा च सूमा) युलोक और भूलोक ये (जन्नुषः तुजेते ) जनमेस ही कांपते रहे हैं। (वेनस्य ओणि) इस स्तुतियोग्यकी, रक्षाशक्तिकी (उप उ जोगुषानः) स्तुति करनेवाला (नोधाः सद्यः घीर्याय सुवत्) स्तोता तत्काल वीरताके कर्म करनेके लिये योग्य हुआ ॥ १४ ॥ (ऋ. १।६१।१४)

( असी इत् उ ) इसके लिये ही ( एवां स्यत् अनुदायी ) इनमेंसे वह एक स्तोत्र दिया गया, गाया गया। ( भूदेः एकः ईशानः यत् वते ) बहुत धनके एक सामी इन्द्रने समको सना, स्वीकारा। (इन्द्रः ) इन्द्रने (सुदिवं एतशं) उत्तम सोमरस्र निकाकनेवाले एतश की ( प्र आवत् ) रक्षा की, (सीवकृत्ये सूर्ये पस्पृथानं ) अब स्वश्वकी संतान स्वसंस स्थां दर रही थी ॥ १५॥ (ऋ. १।६१।१५)

हे (दारियोजन इस्त्) बोडोंडे बोडनेवाले इन्द्र! (गोतमासान्ते पर समुक्ति सम्राणि सक्तन्) गोतगोंने

तेरे लिये ही उत्तम भाववाली प्रार्थनाएं की हैं। (एषु विश्व-पेशसं चियं आचाः) इनमें सब प्रकारकी अपनी बुद्धि बाल। (धियाचसुः प्रातः मश्च आजगम्यात्) बुद्धियोंसे वसनेवाला इन्द्र प्रातःकाल शींघ्र ही जा जाय॥ १६॥

(元 916919年)

इस सूक्तमें इन्द्रका वर्णन इन शब्दोंसे हुआ है-

१ तबसे तुराय महिनाय क्षचीषमाय अधिगवे इन्द्राय राततमा ब्रह्माणि प्र हर्मि (मं. १) — बलवान, स्वरा करनेवाले, महिमायुक्त, मंत्रोंको चाहनेवाले, आगे बढने-वाले इन्द्रके लिये हम स्तोत्र करते हैं।

र प्रत्नाय पत्ये असे इन्द्राय वाघे सुवृक्ति आंगूषं प्र अरामि (मं. २)— प्राचीन खामी ऐसे इन्ह्र के लिये दुष्ट विचार दूर करनेके लिये स्तोत्र करता हूं। इस स्तोत्रके पाठके पाठके मनमें रहनेवाले सब दुष्ट विचार दूर हो सकते हैं और अच्छे विचार उसके मनमें आ सकते हैं। वेदके मंत्रोंमें इस तरह विचारोंको परिमार्जित करनेकी शक्ति है।

रे ह्रदा मनसा मनीया धियः मर्जयन्त (मं. २)-ह्रदय, मन, मनकी इच्छा और दुव्यिगेको बेदमंत्र परिश्चय करते हैं।

8 मतीवां मंहिष्ठं स्त्र्रिं सुवृक्तिक्षिः अच्छोकिमिः बावृध्यश्ये (सं. १) — बुद्धिवानीमें श्रेष्ठ विद्वान् प्रभुकी बु:बनाइक उत्तम वचनोंसे इम प्रतिष्ठा वढाते हैं। वह स्तीत्र हमारे बु:बोंको दुइ करता है और हमारे अन्दर अच्छे आव उरम्ब कर सकता है।

प तहा रथं हरिस्नाय न (मं. ४) — प्रतार वैचा वचने स्वामीके किने रच वनाता है उस तरह हम (विका- इसे मेथिराय इन्द्राय सुनृष्ठि विश्वं इन्द्रं इतोर्म शिरः सं हिनोमि )— स्तुतियोग्य बुदिमान् इन्द्रके किये उत्तम वचनेंवाला, सुख देनेवाला स्तोत्र हम अपनी मापाये गाते हैं। ईशस्तुतिका स्तोत्र मनुष्यमें विचारोंकी ग्रुद्धता करता है, इसलिये उसके पाठसे मनुष्यका काम होता है।

द वीरं दानौक सं गूर्तभवसं पुरां दर्माणं वन्द्रधे अर्क जुड़ा समक्षे (मं. ५)— वीर, दानी, यशस्त्री, शत्रुके नगरोंको ताडनेवाले इन्द्रकी वन्दना करनेके लिये स्तीत्र इम अपनी जिह्वासे बोलते हैं। ऐसे सूच्या बोलनेसे इमारेमें श्रूरता, वीरता आती है।

७ कियेघाः ईशानः तुजता तुजन् वृत्रस्य मर्म विद्तुत् (मं.६) — अनेक स्थानोंमें रहनेवाला इन्द्र बज़को शत्रुपर फॅकनेके समय उसका मर्मस्थान जानता है और उस मर्मस्थानपर अपना बज्ज फेंक्सा है। इसी तरह शत्रुके मर्मस्थानपर ही बीर अपना शक्ष फेंक। शत्रुको मारनेकी बह विद्या है।

८ अद्भि अस्ता वराई तिरो बिष्यत् (मं. ७)— वज्र फेंकनेवाला इन्द्र वराहरूपी शत्रुपर तिर**छा अस** फेंकता है। 'वराह '(बह्+आहर)— उदक ले चलनेवाला मेघ। शत्रु। शत्रुपर अपने शस्त्रअस योग्य रीतिस फेंकने चाहिने।

९ ते चावा पृथिवी सस्य महिमानं न परि स्तः (मं.८)— गुलेक तथा मूलोक इस प्रभुकी महिमाको घेर नहीं सकते । इसका महिमा यावा पृथिवीसे बहुत वडा है ।

१० अस्य महित्यं दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः परि प्र रिरिचे — (मं.९) इत्र प्रभुक्ती महिना यु, अन्तरिक्ष और पृथिवीसे वहा है।

११ शायसा इन्द्रः वज्रेण वृत्रं विवृक्षत् असः मधनी अभि मुश्चत् (मं. १०)— बलसे इन्द्रने बजसे इत्रको काटा और भपना यश जलप्रवाहोंके रूपसे पृथ्वी पर कोडा।

मेंचोंको निनष्ट किया और दृष्टिके द्वारा निवयां बहने सगी। बही प्रमुका वश है। मेचके युद्धेस युद्ध करनेकी रीति वहां बताई है।

१२ अस्य त्येषसः सिन्धवः रम्त (मं. ११)— इयदे काये वरियां वर्ते कर्या । १वे इंखानकृत् दाशुवे ददास्यव्, तुर्विषः तुर्वी-त्रये गाधं कः (मं. १२)— सावकों के वनावेवाका प्रश्नु दाताको धन देता है, स्वरासे कार्य करनेवाके किये पार कार्य-वाका बळप्रवाह बनाता है। अर्थात् प्रद्वार्थ करनेदाले के किये सर्वत्र सुगम मार्ग होता रहता है।

१८ अस्य तुरस्य पृथ्यां कर्माणि प्रज्ञाहि ( में. १३)-इस त्यरासे कार्य करवेवाते इन्त्रके पूर्व कर्मों वा वर्णव कर ।

१५ युधे इच्जानः आयुधानि ऋथायसाधः शत्रून् नि रिप्पाति (मं. १३)— युद्धी इच्छा करनेवाका बीर आदुधीको शत्रुपर फेंकता हुआ शत्रुओंको गिराता है। युद्ध ऐसे करने चाहिये।

१६ वेनस्य ओणि उप जोगुवानः नेषा सदाः वीर्याय अवत् (मं. १४) — प्रशंसनीय बीरकी संरक्षण शक्तिका वर्णन करनेवाला बीर उसके स्तोत्र गानसे तरकाक वीरताके कर्म करनेके क्रिये योग्य होता है। बीर इन्द्रके काव्यका यह प्रभाव है, जो वह काव्य पढेगा वह स्वयं बीर बनकर बीरो-चित कार्य करने छगेगा।

१७ इन्द्रः सुधिव एतद्यं प्र आवत् (मं. १५)— इन्द्र यहद्विकी प्रत्या करता है। वह यहदर्श 'सीवहरूचे सूर्ये पस्पृथानः '(मं. १५)— सूर्यके साथ स्पर्धा करता है। सूर्य जैया नियमानुसार सब कार्य करता है वैसा को कार्य करेगा उसकी प्ररक्षा प्रश्च अवश्य करेगा। सूर्य हमारा आवर्ष है।

१८ गोतमासः ते सुवृक्ति ब्रह्माणि अक्तव् (मं. १६)— गौतमाने तेरी उत्तम भाववामी स्तेत्रं की हैं। उनके गानेसे गानेवालेके मनमें उत्तम भाव स्थिर होते हैं और वह गायक क्षेष्ठ बनता है। इस तरह मंत्रपाठ मसुष्यको क्षेष्ठ बनानेवाला है।

१९ पणु विश्वपेशसं धियं धाः (मं. १६)— इव मंत्रीमें बपनी सद कार्वं करनेवाकी दुदिको क्षिप रखः। इक्से मानव उजतिको प्राप्त होगा।

२० चिवाचयुः त्रातः मश्च आजगम्याम् (नं, १६)-वृद्धिवे दे वाच वसनेवाका त्रातः कान्यः रहे और कार्व करिके किमे वाचे । कार्व ग्रुक्त करे । त्रातःवाक कर्करी उठकर अपने कार्वित करना चाहिये ।

इस सूक्त्रों क्लेड बोच दिये हैं। बाइक स्लब्धे क्ल्यें बीवनमें बारण करें

# [सक ३६]

(ऋषिः - भरद्वाजः। देवता - इन्द्रः।)

( इ. दारशा१-९ )

य एक इद्रव्यश्चर्णीनामिन्द्रं तं गीर्मिर्म्युर्चे आमिः ।

यः पत्यते वृष्यो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्तान्

तस्रु नः पूर्वे पितरो नवंग्वाः सप्त विप्रसि अभि बाजर्यन्तः ।

नश्चहामं ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोघवाचं मृतिमिः शविष्ठम्

तमीमह इन्द्रंमस्य राषः पुंह्वीरंस्य नृवतः पुरुक्षोः । यो अस्क्रेषोयुर्जरः खर्विन्तमा भर हरिवो माद्रयध्यै 11 7 11

11 8 11

11 3 11

(स्क ३६)

(यः इन्द्रः) जो इन्द्र (एक इत् आभिः गीर्भिः इच्यः) एक ही निश्चयसे इन स्तुतियोंसे प्रार्थना करने योग्य है। (तं इन्द्रं अभ्याचें) उस इन्द्रकी अर्चना करता हूँ। (यः वृष्मः वृष्णयाचान् सत्यः) जो वल देनेवाला, स्वयं बलवान् और सत्यनिष्ठ है और (सत्या पुरुमायः सहस्वान् पत्यते) अपने बक्से अनेक कौश्चयसे कर्म करने-वाला और शत्रुओंका पराजय करनेवाला है उस इन्द्रकी स्तुति की बाती है॥ १॥

१ एकः इन्द्रः इत् आभिः गीर्भिः इट्यः — एक ही प्रभु इन स्तुतियों हे प्रार्थना करने योग्य है ।

२ तं इन्द्रं अभ्याचें — उस इन्द्रकी में अर्चना करता हूँ। १ या वृषभा वृष्ण्याचान् सत्यः — वही अदितीय वस्त्रान् तथा सामर्थशाली है और वही सत्य है।

8 सत्या पुरु-मायः सहस्वान् पत्यते — वह वत्व-वान् भनेक कोशस्योंसे युक्त, शत्रुका पराभव करनेवाला होनेके कारण वही सबका स्वामी हुआ है। वही स्तुति करने योग्य है। मनुष्य वक्कवान्, सामर्थ्यवान्, सत्यनिष्ठ, सक्तवान् तथा अनेक कोशस्यके कार्य करनेवाला बने।

(यूर्वे कथ-न्याः) पुरातन नव महिनेका यक करनेवाले (स्वत विश्वासः) यात बुद्धिमान् कानी (याज्ञयन्तः) हविष्माच सिद्ध करनेवाले (सः पितरः) हमारे पितरीने (नस्त्-दासं ततुरिं पर्वतेष्ठां) सन्नुनाशक, तारक और पर्वतीपर रहनेवाले, (अद्भोध-वासं श्वविद्धं तं छ ) होह-रहित भाषण करनेवाले, अतिशय बकवान् ऐसे उस इन्त्रकी (अतिथिः अश्वि) दुर्विष्कं स्तुति की वी॥ २॥

'ज्ञक्षत्-द्राधः' आक्रमकारी समुद्रो द्यानेदाला । 'समुद्रिः' - तारक, तारवदर्ता । 'अ-क्रोड-वाक् '- ब्रोइरहित भाषण ६रनेवाला। 'नव-ग्वः'- नौ गौएं जिसके पास हैं, नौ मास तक यज्ञ करनेवाला, नौ मासका हिसाब ऐसा है- ६ मास सूर्य प्रकाशके और प्रारंभिक उषा और अन्तिम सायंबालके प्रकाशके ३ मास मिलकर प्रकाशके ९ महिने उत्तर ध्रवके पास होते हैं। ६ मास सूर्य किरणके हैं और ३ महिने उष:प्रकाश तथा सायं प्रकाशके बिना सूर्यके मिलकर ९महिने यज्ञ करनेके समझनेवाले ' नव-ग्य ' कहलाते थे। इसी तरह ' उद्या-व्य ' भी ये जो दस मास यह करते थे। अर्थात् इस पक्षके ऋषि और एक मास किंचित् प्रकाशका स्वीकार करते थे। और दस मास यह करते थे। ' लख-ग्व ' और 'दश-ग्व ' ये दो पक्ष थे यज्ञ विधिक संबंधमें। प्रकाशकी संभावना दस महिनेतक ही थी। इसके पश्चात् पूरे दो मास दर्धितम-गाढ अन्धकार रहता था। इस कालमें पानीका प्रवाह बंद होना, वर्फसे भूमि आरखादित होना आदि कह होता या । यह असुर समय था। यह अयशीय समय था। इस समय गीएं वाडेमें बंद रहती थीं। उब:कालके उदयके साथ गीएं खुली की जाती वीं। गौएं इसी समय चुरायी जाती थीं, जिनकी राजकर्मवारी चारोंसे बापस लाते थे । ये सब बातें मन्त्रोंमें पाठक देख सकते हैं। 'नच-रबः '- नौ गौवें जिनके पास हैं ' दश-रख'-दस गौवें जिनके पास है।

'नक्षत्-द्।मं ततुरिं पर्वते-स्थां अद्रोधवार्षं श्रविष्ठं तं मतिभिः अभि अर्च— शतुको द्वानेवाले, तारक, पर्वतपर रहनेवाले, होहरहित भावण करनेवाले, विकष्ठ उस वीरको दुदिपूर्वक उपासना कर। ऐसे वीरका सरकार करना वाहिये।

(पुरु-वीरस्य सु-वतः पुरु-कीः मस्य ) नहुत बीरोंचे दुक, बहुत सहावकींचे युक्त, बहुत अवसे दुक हव (रायः) धनको (तं हम्मूं ईमहे) उस हमुके पास हम तक्षो वि वीचो यदि ते पुरा चिक्रितिश्रे आनुष्ठाः सुम्निन्द्र ।
कस्ते भागः कि वयो दुध्र खिद्धः पुरुद्द्त पुरुवसोऽसुरुनः ॥ ४ ॥
तं पुच्छन्ती वर्ष्रद्दतं रथेष्ठामिन्द्दं वेषी वर्करी यस्य न् गीः ।
तुनिग्रामं त्रिविक्षि रंभोदां गातुनिषे नर्धते तुम्रमच्छ ॥ ५ ॥
अया ह त्यं माययां वावृधानं मेनोज्ञवां स्वतवः पर्वतेन ।
अञ्ग्रीता चिद्वीलिता स्वीजो छुजो वि दुळहा धृष्ता विरिष्धिन् ॥ ६ ॥

मागते हैं। हे (हारिवः) अश्वयुक्त इन्द्र! (यः अस्कुघोयुः अजरः स्वयान्) जो धन अविनाशी, श्रीण न होनेवाका और सुख देनेवाला है। (तं मादयध्ये आ भर) वह घन हमें उपभोगके लिये भरपूर भर दे॥ ३॥

१ तं इन्द्रं पुरुषीरस्य नृवतः पुरुक्षोः अस्य रायः ईमहे — उस प्रभुके पास इम ऐसा मांगते हैं कि जिसके साथ बहुत वार रक्षणेक लिये रहते हों, जो अनेक सहायकोंको अपने पास रखता है और जिसके साथ पर्याप्त अस होता है, अर्थात हमें चन चाहिये, अस चाहिये, सहायक चाहिये और इनके संरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चाहिये।

२ वह धन (अ-स्कृषोयुः) विनष्ट न होनेवाला, (अ-जरः) क्षीण न होनेवाला और (खः-षान्) सुब वहाने-वाला हो। इस धनसे (माद्यध्ये) हमारा आनम्द वहता जाय। हमें किसी तरह दुःब न हो। ऐसा धन हमें बाहिये।

हे (इन्द्र) इन्द्र! (यदि ते जिरतारः पुरा खित्) को तेरे स्तोताओं ने पहिले समयमें (सुम्नं आनशुः) सुस्र प्राप्त किया था (तत् नः वि वोचः) तो वह सुख्का मार्ग हमें बताओं । हे (तुम्रं) दुर्वर (खिद्धः) शत्रुओंका नाश करनेवाले (पुरु-इतः) वहुतोंसे सुलाये आनेवाले (पुरु-खलों) बहुत ऐश्वर्यवाले इन्द्र! (असुर-झः ते) असुरोंका नाश करनेवाला तेरा (कः भागः, खयः किं) कर्तव्यका कीनसा माग है तथा सामर्थ्यका भाग भी कीनसा है। वह भी कही ॥ ४ ॥

१ ते अरितारः सु-सं भानशुः — तेरे स्तोतागण उत्तम मन प्राप्त करते हैं। प्रमुकी स्तुति गानेचे स्रोभन विचार-वासा मन होता है।

र तु-भ्र खिल्-वः पुर-इत पुर-वसो ! अहर-झः ते कः आगः! — बजुडे किये असस, सजुनासक, बहुतींसे प्रसंसित, बहुत धनवाने वीर ! तेरे पास को असुरींका नास करनेवाना सौर्यका आग है वह खीनसा है ! तुम जिस सामर्थाते असुरींका नास करते हैं वह तुम्हारा सामर्थ्य कीवसा है ! ३ ते वयः कि ? — तेरी आयु क्या भी, तेरा सामध्यें कौन-सा था, जिससे तुम शत्रुका नाश करते हो ?

मनुष्य अपना मन ग्रुम विवादनाला करे, समुदा नाश करनेका सामर्थ्य प्राप्त करे, बहुत धन कमावे, असुरीका नाश करे।

(यज्ञहरतं रचेष्ठां तुविष्ठाभं तुविक्ठामं रभोदां तं इन्द्रं) हायमं वज थारण करनेवाने, रथास्व बहुत सञ्ज्ञांको पक्डनेवाले, बहुत कर्म करनेवाले, वस्त्र देनेवाले उत्य इन्द्रकी (पृष्ठक्रमती चेपी) अर्थना करनेवाली यागावि कर्म करनेवाली (यक्करी गीः) गुणोंका वर्णन करनेवाली इस प्रकार स्तुति (यस्य) जिस यत्रमानकी होती है। वह (गातुं इचे) स्वको प्राप्त होता है और (तुम्नं अञ्च नक्षते) सनुका सामना करता है। ५ ॥

र वजह स्तं रचेष्ठां तुविमाभं तुविक्वमिं रभोदां तं इन्द्रं पृच्छन्ती वेपी वक्वरी गीः यस्य, सः गातुं इते, तुम्नं अच्छ मक्षते — वज्र दावमें पारण करनेवाका, रवपर आक्र दोकर लडनेवाला, अनेक समुजांको एक ही समम्में पक्डनेवाला, अनेक प्रधारके कर्म करनेवाका, वक कडानेवाका वह इन्द्र है, इस तरह उस इन्द्रकी अर्थना को करती है, तवा साम साम यस कर्मोको करती है, ऐसी स्तुति विस्तकी बाजी करती है, वह सुक्र प्राप्तिके मार्गसे बाता है, और सुक्ष प्राप्त करता है, और समुका परामव करनेका मार्ग भी ठीक तरह बानता है। तवा समुका परामव नी करता है।

उक्त प्रकार के गुणींका च्यान करने थे वे गुण अक्तके अव्यर आते हैं, वह उक्त गुणींक युक्त होता है और उक्के वह मुखी होता है और सनुको दूर करके निर्मय होता है। ईश्वरके गुणींके मनुष्यकी स्वति इस तरह होती है।

हे (स-तवः) अपने निज बकरो गुफ इन्द्र! (सर्वो-खुवा पर्वतिन) मनोबेगी अपने आयुप वजरे (अदा मायया वजुषानं त्यं) अपने कपट वाक्ये वडनेवाले क्य अनुका दुमने (वि दक्षः) विशेष प्रकारते वथ किया। हे तं वो चिवा नध्यस्या चविष्ठं प्रतं प्रस्तवत्विरितंस्यच्ये ।
स नी वश्चदिन्मानः सुबक्रेन्द्रो विश्वान्वित दुर्गद्दाणि ॥ ७॥ आ जनाय दुर्हणे पार्थिवानि दिन्यानि दीपयोऽन्तिरिधा ।
तपा वृवन्त्रियतः चोचिषा तान्त्रेष्ठादिवे स्रोचय क्षामपर्थ ॥ ८॥ सुबो जनस्य दिन्यस्य राज्य पार्थिवस्य जनतस्त्वेषसंदक् ।
चिष्व वर्ज्य दक्षिण इन्द्र इस्ते विश्वा अजुर्व दयसे वि मायाः ॥ ९॥

(स्वोजः) अपनी बाकिसे कल्यान् (विराध्यान्) महान् समर्थ्यान् इन्त्र ! तूने (अच्युता चित् विक्रिता दळहा) न हिलनेवाली, बरुवाली और दृढ शत्रुकी पुरियोंकी (भूषता) वर्षक शक्तिसे अम क्या, तोड डाला ॥ ६॥

१ हे स्व-तयः ! मनोजुवा पर्यतेन अया धनुषानं त्यं धि रुजः— हे निज सामर्थ्यवान् इन्द्र ! मनके समान अखन्त वेगसे शतुपर प्रहार करनेवाले पर्ववान् वजसे, अपने कपटके कारण बढनेवाले उस शतुका तुमने नाश किया ।

'स्व-तयः' अपने निज सामध्यंसे युक्त । 'पर्वत'— (पर्ववास्)- जिसमें पर्व हैं ऐसा बज्ज, जिसमें गाठें, नोकें तथा धाराएँ अनेक होती हैं वह बजा । धाराबाला शक्त ।

२ हे स्योजः विराध्यान् ! अच्युता वी किता रळहा भूवता विरुद्धाः— हे अपने बलसे बलवान् और महाप्रतापी इन्द्र ! न हिलनेवाले सुस्थिर बलवान् और सुदृढ शत्रुके नागरिक कीलोंको अपने धर्षक सामर्थ्यसे तुमने तोड दिये ।

इस मन्त्रमें युद्धनीति दही है। सनुको अतितीक्ष्ण अस्रसे मारना सोग्य है। तथा शतुकी नगरियोंको भी तोडना तथा अपने आधीन करना उचित है। इस मंत्रकेपद बीरकी शक्तिका वर्णन करनेवाले हैं।

( नव्यक्वा विया ) इस अपूर्व दुविपूर्वक की गई स्तुलि द्वारा ( द्वाविष्ठं प्रस्नं वः तं ) अस्वन्त वस्त्रवान् पुरातन उस इन्द्रका ( प्रस्नवत् परितंस्यक्ये ) प्राचीन रीतिके अञ्चयार बीर वशका विकार करनेके किने में प्रवस्त करता हुँ, इसके सनकर (कविमानः सुवक्षा ) अवार विकासना सुन्दर वाहनवाका ( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र (विश्वावि दुर्नद्वाचि ) समस्त संकटीचे ( नः सति वक्षत् ) हमें वार ले वाने ॥ ७ ॥

१ मध्यका चिचा तं शाविष्ठं मध्यं चः मध्यकत् वरिक्रंसक्के- अपूर्वं और बुद्धिपूर्वं क्षित् इस स्तोत्रके उस वक्तवान् पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनों भैसा यश फैकानेके किये में कान्यगान करता हूँ।

२ इस स्तोत्रको सुनकर 'अनिमानः सुवद्धा सः इन्द्रः विश्वानि दुर्गहाणि नः अति वक्षत् '— अपार महिमानामा और सुन्दर रचनाला नह इन्द्र सन प्रकारके संकटोंसे इमें क्वाकर पार के कावे।

हे इन्द्र! (ब्रुक्कण जनाय) सजनीं हा होह करने वाले दुष्टों के हटाने के लिये (पार्थियानि दिव्यानि) पृथिवी और युक्ति (अस्तिरिक्का) और अन्तिरिक्के स्थानों को (आ दीपयः) असन्त तप्त करे। हे (वृष्यम्) बलवान् देव! (विश्वतः तान्) चारों ओरसे उन दुष्टों को (श्वासिष्या तय) अपने ते असे तपाओ। (ब्रह्मिद्धिय क्षां च अपः) श्वानके देवियों को दर्भ करने के लिये पृथिवी और जलों को भी तवाओ।। ८॥

दुष्ट जहाँ होंगे वहाँसे उनको हटानेका प्रयस्त करना चाहिये। और उनको संतप्त करना चाहिये जिससे वे वहां न रहें।

(स्वेषसंदक् अ-जुर्व इन्द्र) दीप्तिमान्, जरारहित इन्द्र! (दिव्यस्य जनस्य) दिन्य लोगोंका और (पार्थि-वस्य जगतः) पृथ्वीवरके लोगोंका भी (राजा भुवः) त् राजा है। (दक्षिणे इस्ते खर्ज श्रीष्य) दाहिने हायमें वजको भारण कर। और (विश्वाः मायाः वि व्यसे) सब दुष्टोंके कपटजालोंका नाश कर ॥ ९॥

र स्वेचसंदक् अधुर्य इन्द्र — तेत्रः प्रज्ञ दी बनेदाका जरा-क्षय आदि रहित इन्द्र है।

२ विश्वस्य अनस्य पार्थिवस्य सवतः राजा अवः— पुनोक्ते तथा भूगोक्ते रहनेशके सोगोंका तू ही. राज्य हुआ है।

रे दक्तिये दक्ते यक्तं भीष्य- करने राहिते हावनें क्या भारत कर और स्तरे- आ संयतिमिन्द्र णः ख्रुस्ति श्रेषुतूर्यीय सहतीमस्धाम् । यया दासान्यायीणि वृत्रा करी विजनत्युत्<u>रका</u> नार्द्रपाणि स नी <u>नियुद्धिः पुरु</u>हृत वेधो <u>विश्ववीराभि</u>रा गेहि प्रयज्यो । न या अदे<u>वो</u> वरेते न देव आर्मियी<u>हि</u> तूयुमा मंद्रयद्विक्

11 65 11

11 28 11 (484)

## [ ब्रक्त ३७]

(ऋषिः — १-११ वसिष्ठः। देवता — इन्द्रः ।)

यस्तिग्मशृक्ति वृष्मा न भीम एकैः कुष्टीश्रयावयेति प्र विश्वाः । यः शश्रीतो अद्याशो गर्यस्य प्रयन्तासि सुर्वितराय वेदैः

11 8 11

४ विश्वाः मायाः वि द्यसे— शत्रुके सब कपट-जालोंका नाश कर ।

यह मंत्र राज्यशासनका उपदेश कर रहा है। अपने पास शासाकोंका सुयोग्य संप्रह करना और शत्रुके कपट प्रयोगोंको दूर करना चाहिये।

हे (इन्द्र) इन्द्र! (श्रञ्ज-तुर्याय) शतुओं के नाश करने के लिये (बृहर्ती अ-मृश्रां) वहीं, अविनाशों, (संयतं स्वस्ति) संयममें रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संवति (मः आ भर) हमें दे। हे (विजिन्) विजयारी इन्द्र! (यया दासानि आर्याणि करः) अवसे दासोंको आर्य बनाया जाता है और (नाहुचाणि) मनुष्योंके (बृजा) वेरनेवाले शतुओंको (सुनुका) सहजहींसे नष्ट-श्रष्ट किया जाता है॥ १०॥

१ शानुतुर्याय बृहतीं अमुभ्रां संयतं स्वस्ति नः मा भर- शतुर्वोका नाश करनेके क्रिये विशाल, शविनाशी, स्वाबीन रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति हमें दे दो।

र यया दासानि आर्याण करः — जिससे वार्धोके आर्य किये जाते हैं। 'दास ' — दास, सेक्क, दस्यु, दुष्ट। इनको अष्ठ आर्य नागरिक बनाया जाता है। राज्यशासन न्यवस्था जीर समाज न्यवस्था ऐसी बाहिये कि जिससे दुष्ट मनुष्य अष्ठ आर्य नागरिक बन जाय।

१ नाषुंचा कृता सुतुका— मानवीके। वेरनेवाले शतु इ. किने बांगे । वे फिरके मनुष्योंको कष्ट न दे सके ऐसी अव-स्थाने वे पर्श्वचाने बांग ।

हुहोंको सञ्चन बनानेका आव यहां है वह मनन करने योग्य है। प्रकार वह प्रवस्त किया बाय। उसमें यस न मिका तो हुहोंको दण्ड देना योग्य है।

८ ( अवर्षे, भाष्य, काण्य २० )

हे (पुरुद्धत) बहुत लोगोंस बुलाने योग्य (वैष्यः)
विषाता (प्रयज्यो) विशेष पूजनीय स्त्र! (सः) तू
(विश्ववाराधिः नियुद्धिः) सब लोगोंसे प्रशंक्षित अवींसे (नः आ गृहिं) हमारे पास आजो। (अहेषः) अधर (याः न यरते) जिन घोडों हो रोक नहीं सकता, (हेषः न) और देव भी नहीं रोक सकता, (आभिः तूर्य आ) उन घोडोंसे शीघ ही (मह्यद्भिक आ याहि) मेरे पास आजो

रथके घोडे अच्छे हों। उत्तम शिक्षित हों जिससे खनकी उत्तम प्रशंसा होती रहे।

#### (स्क ३७)

(यः तिग्मशृंगो मुखभो न भीमः) में। तीचे खींग-बाले बेलडे समान भगंडर (एकः विश्वाः कृष्टीः प्र स्वा-वयति) अकेला ही सभी शत्रुओं को स्थान थे श्रष्ट डर देता है। (यः अदाशुषः शह्यतः शयस्य) मो दान न देने-बाले के अनेक घराँको भी स्थानश्रष्ट कर देता है, वह (सुन्यि-तराय वेदः प्रयंता सस्य) त् यह करनेवाकों के लिये धन देता है॥ १॥ (ऋ. ७१९६१)

मानवधर्म— नीर तीक्ष्य सींगनाल नेक समान वस-बान् और मर्यंकर हो । वह सन शत्रुओंको स्थानज्ञष्ट करे । कोई शत्रु अपने स्थानपर स्थिर न रह सके । कंजूस तथा अतु-हार लोगोंके स्थान भी स्थिर न हों । ऐसे कोग राष्ट्रमें नकसाय न होने पार्वे । जो यह करता है और दान देता है क्सको पर्याप्त धन प्राप्त हो ।

१ एकः भीमः विश्वाः छत्तीः म क्याम्यति---वदेशा द्वर वीर तव शत्रुवीको अपने स्वानके स्वान देखा के स्वं ह स्वदिन्द्र इत्संमानः वृश्वंषमाणस्तन्ता सम्ये ।
दासं वच्छुच्णं इवं न्यास्मा अरंग्यय आर्जनेयाय शिर्यन् ॥ २ ॥ २ ॥ स्वं वृष्णो धूनता नीतहंच्यं प्रानो विश्वामिरुतिभिः सुदासंस् ।
प्र पौकंकुत्सि त्रसदंस्युमानः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येष्ठ पूरुष् ॥ ३ ॥ २ ॥ २ ॥ त्वं नृभिर्नुमणो देववीतो मूरीणि वृत्रा हंयस हंसि ।
त्वं नि दस्युं चुर्युति घुनि चास्वीपयो दमीतये सुहन्तुं ॥ ४ ॥

२ अद्।शुषः शद्यतः गयस्य च्यावायता— कंज्स-के घरोको उखाडनेवाला वीर हो । कंज्स राष्ट्रमें न रहें।

३ सुन्धितराय चेदः प्रयंता— यक्नकर्ताको धन दो। सब लोग यक्नकर्ताको धनका दान करते रहें। धनके अभावके कारण यक्न बंद करना न पढे। राष्ट्रके दाता लोग राष्ट्रमें यक्न होते रहें इतना दान यक्नकर्ताओंको देवे।

हे इन्द्र! (श्वं हु स्यत् तन्वा गुश्च्यमाणः) त्ते तव अपने शरीरसे गुश्चा करके (समर्थे कुत्सं भावः) युद्धे इत्सकी प्रश्ना की। (यत् आर्जुनेयाय अस्मे शिक्षन्) उस अर्जुनीके पुत्र इत्स्वको धन दिया और (दासं शुष्णं कुषयं नि अरंध्यः) दास, गुष्णं और इयवका नाश किया॥२॥ (ऋ. ७१९९२)

'दास ' उनको कहते हैं कि जो (दस उपक्षये) नाश करता है, घातपात करता है, लोगोंको नष्टश्रष्ट करता है। समाजमें सपद्रथ मचाता है। 'शुक्ता' वह है कि जो लोगोंके धनों, भोगों और सुबांका शोषण करता है। अपने सुबाके लिये दूसरोंका नाश करता है। 'कु-यस' वह है कि जो अपने सुरे सके बीको अच्छे बताकर लोगोंको देता है। इससे खानेवालोंके स्वास्थ्यका विगाड होता है। इनका समाजके हितके लिये नाश करना चाहिये।

१ तम्बा शुध्यमाणः समर्थे कुत्सं आवः — खयं अपने प्रयत्ने युद्धमें अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की। अपने बो अनुयायी होंगे उनकी सुरक्षा करनी बाहिये।

२ दासं शुक्णं कुयवं विरंधयः — घातपाती, शोवण-कर्ता तथा हुरे रोवोश्पादक धान्यका व्यवद्वार करनेवाकोंका नाश कर। समाजसे इनको दर कर।

रै शिक्षन् — इनको उत्तम शिक्षा दो। उनपर शुभ वंस्कार कर, विषये वे वेथे पातपातके कर्म न कर सके ऐसा कर। हे (धृष्णो) शत्रुषषंक इन्द्र! त्ने (धृषता वीतहृद्यं सुद्दासं) भपने बलसे अनका दान करनेवाले सुद्दाका (विश्वाभिः ऊतिभिः प्र आवः) अनेक पंरक्षणके साधनोंसे पंरक्षण किया। (धृत्रहृत्येषु क्षेत्रसाता) दृत्र वध करनेके युद्धमं तथा क्षेत्रका बंटवारा करनेके समय (पौरुकुर्तिस तसस्युं पुरुं च प्र आवः) पुरुकृत्सके पुत्र तसदस्यु तथा पुरुका पंरक्षण किया॥ ३॥ (ऋ. ७१९।३)

१ घृषता विश्वाभिः उतिभिः प्रावः— शत्रुको उद्याउनेके बलसे सब सुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण करो। अर्थात् शत्रुको उखाद दो और संरक्षणके साधनोंसे प्रजाका संरक्षण करो।

है (नू-मनः) मनुष्यों के मनों को आकर्षित करनेवाले इन्द्र! अथवा जिसका मन मनुष्यों का हित करनेमें लगा है ऐसे इन्द्र! (देववीतो त्वं नृभिः भूरीणि वृत्रा हंसि) युद्धमें तू अपने वीरों के द्वारा बहुत शत्रुओं को मारता है। हे (इर्थश्व) हरिद्वर्णके घोडों वाले इन्द्र! तूने (दभीतये सुहन्तु) दिभितिके लिये वज्रके द्वारा दस्यु, चुसुरि और धुनिको (नि अस्वा पयः) सुलाया, मारा॥ ४॥ (ऋ. ७१९१४)

'नृ-मनः'- मनुष्योंका, प्रजाजनोंका हित करनेमें जिसका मन तत्पर रहता है, इसिलये प्रजाओंका मन जिसपर लगा है, जिसने प्रजाओंका मन जिसपर लगा है, जिसने प्रजाओंका मन आकर्षित किया है। 'देख-वित्ती'- जहां देवोंका सत्कार होता है, व्यवहार करनेवाले जहां एकत्रित होते हैं। यम, सभा अथवा युद्ध। 'हर्यश्या' लाल रंगके पोडे जिसके रथको बोते हैं। 'सु-हन्तु'- जिससे राष्ट्र अपनी तरह कांटे जाते हैं वह शक्त, तीक्ष्य पारावाला राका। 'इस्युः'- पातपात करनेवाला। 'खु-सुदिः'- जुभ जुभ कर, कष्ट दे देकर नास करनेवाला, 'खु-सुदिः'- हिलानेवाला, भगानेवाला, जो अपने निवास स्थानमें सुबसे रहने नहीं देता, ये सब समाकके स्नु हैं। इनको दूर

तर्व च्योतानि वजहस्त तानि नव यत्पुरी नवृति च सद्यः ।

निवेषनि श्रतत्माविवेषीरहं च वृत्रं नद्यचिमुताहंन् ॥ ॥ ॥ ॥

सना ता तं इन्द्र मोर्जनानि रातहंच्याय दाश्चेषे सुदासे ।
वृष्णे ते हरी वृष्णा युनान्म व्यन्तु ब्रह्मणि पुरुशाक वार्जम् ॥ ६॥

मा ते अस्यां सहसावन्परिष्टावृषायं भूम हरिवः परादे ।

त्रायंस्व नोऽवृके भिर्वर्क्षयेस्तवं प्रियासः सूरिष्ठं स्थाम ॥ ॥ ॥ ॥

करना चाहिये। 'व्-भीतिः'- दमनके कारण जो भयभीत हुआ है।

१ नु-मनः — मनुष्योका हित करनेके लिये अपना मन लगा। प्रजाका हित करनेमें तत्पर हो। प्रजाके मनोंको आक-विंत कर।

२ देववीती नृभिः भूरीणि हंसि— युद्धोमें अपने बीरों द्वारा बहुत शत्रुओंका नाश कर।

रे दस्युं चुमुर्रि धुनि नि अस्वापय — वातपाती, कष्टदायी और वनराहट करानेवाले शत्रुओंका वध कर। ये फिरसे न उठें ऐसा कर।

8 दभीतये भूरीणि इंसि— दमनके कारण को भय-भीत हुआ है, उसकी सुरक्षा करनेके लिये बहुत दुष्टोंका वध कर। प्रजागर कोई दमन न करे ऐसा कर।

दे ( वजहस्त ) वजधारी इन्द्र ! (तव तानि चौरन्यानि) तेरे वे प्रसिद्ध बल हैं कि जो (यत् नव नवर्ति च पुरः सद्यः) तूने शत्रुके नौ और नव्ये नगरीका भेदन तस्काल ही किया था और (निवेदाने शततमा अवियेषोः) अपने ठहरनेके लिये जब सौबी नगरीमें तूने प्रवेश किया, उसी समय (वृत्रं च सहन्) इनको तूने मारा और (उत नमुचिं सहन्) नमुचिको भी मारा॥ ५॥

(水. 19514)

मानवार्यमं — शत्रुके किलों, प्राकारों तथा नगरोंका नाश करना चाहिये और उनपर अपना स्वामित्व स्थापन करना चाहिये। तथा उनमें को नाना क्योंमें कष्ट देनेवाले शत्रु रहते हों उनका नाम करना चाहिये।

'वाक्य-इस्त '- हाथमें बज, तक्ष्म भाराका शक्त भारण करनेवाका बीर । यह बीर 'शक्त का नवार्ति पुरः ' शतुके न्यानमें वगरियोंका सेवन करता है, नवरीके वाहरके किलोंका तक्का-क्यके प्राकारीका बाक्य करके विवर्धा होकर, उन वगरि- यों में प्रवेश करता है और खर्च सीवी नगरीमें प्रवेश करके वहीं रहता है। 'बुझ '(आबुणोति) जो वेरकर इसका करता है और 'न-मुख्य '(न मुख्यति) जो प्रयत्न करनेपर भी छोडता नहीं, किसी न किसी रूपमें वहां रहता है और वह देता ही रहता है वह 'नमुख्य 'है। ये सब शत्रु हैं। इनका नाश इन्द्र करता है।

हे इन्द्र ! (ते रातहृष्याय दाशुषे सुदासे) सुने हुन्य देनेबाल दानी सुदासके किये (ता भोजनावि स्वता) की तूने भोगके योग्य धन दिये, वे सदा टिक्नेबाल में । दे (पुरु-शाक) बहुत शकिमान् बीर! (बृष्णे ते) बल्ह्याली देखे तुने लानेके लिये १थको (बृष्ण्या हरी सुनिस्म) बल्ह्याली घोढे जोतता हूं। (अह्याणि सार्ज व्यन्तु) स्तोन बल्ह्याली ऐसे तेरे पास पहुंचे ॥ ६॥ (ऋ, ७१९९६)

१ दाशुचे सना भोजन।नि— दाताके क्रिये उपनीय केने योग्य शाश्वत टिकनेवाके मोग दो।

२ पुरु-शाकः — बहुत शक्तिवान् वन । अपनेने बहुत सामर्थ्यं बढाओ । ' कुचा '- बस्तवान्, बैरु वैसा शक्तिवान्।

रे बार्ज ब्रह्माणि व्यन्तु— बलवान् वीरके पास प्रसंसा के वर्णन पहुंचे। बलवान्की ही प्रशंसा होती रहे।

४ जुषणा हरी रथे युनजिम — बल्बान् बोड में स्वकी जोतता हूं। रबमें बल्बान् बोडे बोतने बाहिवे।

दे (सहसावन् हरिषः) वस्त्रासी और कोडोंकारे इन्द्र! (तव अस्यां परिष्टी) तेरी इव प्रसंसानें (पराहे समाय मा भूम) दूसरोंसे सहाय्य केनेका पाव हमसे स हो। (तः अवृके भिः चवषैः भायका) हमें कथा व करनेवासे संरक्षक साथनोंसे वयाओ। (सूरिषु तथ प्रिकासः स्थाम) ज्ञानियोंमें इन तेरे अधिक विव वर्गे ॥ १०॥

(そうけいか)

ति पूर्व मधवश्विमष्टौ नरी मदेम शर्णे सखायः ।

नि पूर्वश्चं नि याद्रै विश्वीद्यतिष्यिग्वाय शंस्यं करिष्यन् ॥ ८॥

सुधश्चिषु ते मधवश्विमष्टौ नरेः शंसन्त्युक्यशासं उक्था ।

ये ते द्वेशिविं पूर्णीरदाश्चिक्यान्तृंजीष्व युज्याय तसी ॥ ९॥

एते स्तोमां नुरां नृतम् तुम्यमस्मुश्चित्रे द्देतो मुधानि ।

तेषांमिन्द्र वृत्रदृत्ये श्चितो मूः सखां च शूरोऽविता चं नृणाम् ॥ १०॥

मानवार्धमं — मनुष्य शिक्ताली वने । दूसरेकी सहायता से ही सब कार्य करनेका पाप कोई न करें। अपनी शिक्तिसे अपने कार्य करें। खावलंबनशील बने । कूरता रहित संरक्षक साधनोंसे प्रवाजनोंका बचाव होता रहे और झानियोंमें भी अधिक बिद्वान् बनकर प्रभुके प्यारे मक्त बनें।

? सहसायान् परिश्रम करनेकी शक्ति, शत्रुका परामव करनेकी शक्ति ऐसी अनेक शक्तियोंसे युक्त। 'हरिनः'-बोडे पास रकनेवाला बीर।

१ परादे अधाय मा भूम — दूसरांसे सहायता लेकर ही अपने कार्य करनेकी स्थिति (पर-मा-दा) यह अस्यन्त निकृष्ट स्थिति है। अतः यह पापकी अवस्था है। ऐसी स्थितिमें हमें रहना न पहे। अर्थात् हम अपनी शक्तिसे ही अपने सब कार्य करें इतनी हमारी शक्ति वढ चुकी हो।

है अवृके मिः घर्याः जायस्य — 'वृक् 'कूरताका रूप है। अवृक्ते कूरता रहित वीरताका बोध होता है। 'वरूय' संरक्षणके साधनीका नाम है। कूरता रहित रक्षाके साधनीं से हमारा तारण हो।

४ स्रिषु तव प्रियासः स्थाम— हम ज्ञानियोंमें अधिक ज्ञानी बनें और इस हमारे ज्ञानकी अधिकताके कारण इस प्रभुके प्यारे बनें।

हे (मध्यन्) धनवान् इन्द्र! (ते अभिष्टी) तेरी स्तुति करते हुए (मरः सखायः प्रियासः शरणे इत् मदेम) इम सब नेता समान कार्य करनेवाले तुम्हें प्रिय होकर अपने बरमें आनन्दसे रहें। (अतिथिश्वायः शंक्यं कारि-व्यन्) अतिथिसत्कार करनेवालेके लिये प्रशंसनीय सुबकी अवस्था निर्माण करके (तुर्वशं याद्यं नि नि शिशीहि) तुर्वशं और याद्य इन सबुआंको अपने वसमें कर ॥ ८॥

(現. VI9SIC)

मानवधर्म — धनवान् बनी, क्योंकि धनसे सब कार्य होते हैं। अपने देशमें ग्रुवसे रहो, अपने ही देशमें दुःब मीग-

नेका अवसर न आवे। अतिथिसत्कार करो। शत्रुओंको वश्नमें रखो। उनको बढने न दो।

१ मघयन् — धनवान् बनना चाहिये, क्यों कि धनसे ही धन कार्य होते हैं। 'मघवन् 'इन्द्र ही 'शतकतु ' सैंकडों कार्य करनेवाला होता है।

२ साखायः प्रियासः नरः श्वरणे मदेम — इम सम एक कार्य करनेवाले, परस्पर शीति करनेवाले नेता, अप्रगामी होकर कार्यको संपन्न करनेवाले होकर अपने स्थानमें आनंदधे रहे। दुःखमें न रहें। हमें अपने देशमें दुःख भोगना न पडे।

३ भतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन् अतिथिसत्कार करनेवालेका हित करे।

८ तुर्वशं याद्रं नि शिशािहि— त्वरासे वसमें होनेवाले तथा कूरकर्ग शत्रुभाको दूर करे। 'याद्वः' (यादेशवान्) जलों असका स्थान है, द्वीपमें रहनेवाला शत्रु।

हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र! (ते तु अभिष्टी) तेरी स्तुति करने कार्यमें (उक्थशासः ये नरः) स्तोत्र बोलने-वाले को नेता (सद्यः चित् उक्था शांसित ) तरकाल ही स्तात्रों को बोलते हैं। (ते हवेभिः पणीन् वि अदाशन्) उन्होंने अपने दानोंसे पण्य करनेवालोंको भी दान करनेवाले बना दिया है। (तस्मै युज्याय अस्मान् वृणीष्य) उस मित्रताके लिये द्वारा स्वीकार कर ॥ ९ ॥ (ऋ. ७१९८९)

'पणी' वे होते हैं कि जो पण्य करते हैं। वस्तुका कर-विक्रय करते हैं। व्यापार-व्यवहार करनेवाळ वे होते हैं। वे अपना भन बढाना चाहते हैं। ऐसे लोगोंको भी (पणीज् चि अद्याद्यान्) पण्य व्यवहार करनेवालोंको भी दाता बना दिया। यह परिणाम स्तुतिके काव्य पढनेसे हुआ। इसक्यि इन्द्रकी स्तुति करनी तथा पढनी चाहिये।

हे (नृतम इन्द्र) नेताओं में मसंत श्रेष्ठ इन्द्र! (तुम्बं पते स्तोमाः मधानि ददतः) उम्हें ये संग धन हेते हुए (मसायं चः) हमारी भीर का रहे हैं। (तेवां नृत्रहरूये न् ईन्द्र शूर स्ववंमान <u>ऊ</u>ती मर्बाज्यस्तन्वार्र वावृषस्य । उपं नो वार्जान्मिमीश्रुष् स्वीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदी नः

11 28 11 (448)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

# [सूक्त ३८]

(ऋषिः — १-१ हारेग्विठिः ४-६ मधुन्छन्दाः । देवता — इन्द्रः । ) आ यहि सुपुमा हि तु इन्द्र सोमं पिना हुमम् । एदं बृहिंः संद्रो मर्म ॥ १ ॥ आ त्वा त्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्मणि नः शृषु ॥ २ ।

शिवः भूः) उनके लिये शत्रुका नाश करनेक युद्धमें द्वम कस्याण करनेवाला हो, तथा उन (नृणां सक्षा च शूरः आविता च) मानवोंका मित्र और श्रूर संरक्षक हो॥ १०॥ (ऋ. ८।१८।१०)

मानवधर्म— मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन । धनका दान कर । युद्धके समय मनुष्योंकी सहायता करके उनका कल्याण कर । मनुष्योंका संरक्षण कर और इसके लिये शूर बन तथा मनुष्योंके साथ मित्रवत् व्यवहार कर ।

१ नृतमः — नेताओं में श्रेष्ठ नेता बन ।

२ मघानि द्द्तः असमद्यं चः भन देते हुए ये नेता हमारी ओर आ रहे हैं। हमें भी ये धन देंगे और उस धनसे हम यक्त करेंगे।

२ वृत्रहत्ये तेषां शिषः भूः— युद्धमें उन दाताओंका कस्याण हो ऐसा करो । युद्धमें उनका नाश न हो ।

४ नृ**णां सस्ता ज्रूरः अविता च भूः** मानवॉका मित्र तथा शूर संरक्षक हो ।

हे ग्रूर इन्द्र! (स्तवमानः ब्रह्मजूतः) स्तुतिसे और ज्ञानसे मेरित होकर (तन्द्रा ऊर्ता खाणुधस्य) अपने शरी-रसे और संरक्षण श्रीकिसे बढता जा। (नः बाजान् उप मिमीहि) हमें अज और बळ दो। (यूयं नः सदा स्वस्तिमिः पात) आप हमें सदा कस्याणींसे सुरक्षित करो॥ ११॥ (ज्ञ. ७१९।११)

मानवधर्म — मनुष्य शूर हों। देवताकी स्तुतिसे और ज्ञान विज्ञानसे उनको प्रशस्तितम कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती रहें। शरीर खस्य, नीरोग और वक्यान वने और उनमें संर्ध्य करवेका सामध्ये वहे। अब ऐसे प्राप्त हों कि विश्वसे वल वहे। रहनेके किये उत्तम वर हों। मानवींका करवान हो और उनकों संरक्ष्य भी हो।

१ शूर: - नेता शूर हो, भीद न हो !

र स्तवमानः ब्रह्मजूतः — स्तुति जीर झानवे डनको प्रेरणा मिले। प्रवास्त कार्य बरनेकी प्रेरणा उसको (स्तव) ईश स्तुतिसे मिले। ईश्वर स्तुतिसे में ईश्वर जैवा बन्या इस भावसे सत्कर्मकी प्रेरणा मिलती है। वैसी प्रेरणा मिले।

र तन्या ऊती चानुचाल अपना शरीर और अपने अन्दरकी संरक्षण करनेकी शक्ति बढायी जाय। देवताकी स्तुति और ज्ञानसे अपने शरीरके संबर्धनके उपाय तथा संरक्षणकी शक्ति बढानेके उपाय विदित होते हैं।

8 वाजान् नः उप मिमीटि — अन और बल हमें प्राप्त हों। उत्तम बल बढानेवाले अन हमें मिलें और अन मिलनेपर उससे हमोरे बल बढें। अनका उपयोग ऐसा किया नावे कि शरीरका बल बढे पर कमी न घटे।

५ स्तीन् उप मिमीडि— रहनेके किय घर हों। विना घरके जीवित रहना पढे ऐसा कभी न हो।

६ स्वस्तिभिः न पात— कल्याण करनेवाले साथनीं हमारी सुरक्षा हो । ऐसा न हो कि इम सुरक्षित तो हो पर हमारी हानि ही दानि होती जाय । तार्थ्य हमारा कम्याण औ हो और हमारा उत्तम संरक्षण भी हो ।

## ॥ यहां चतुर्थ मनुवाक समाप्त ॥ ( सृक्त १८ )

हे इन्द्र! (मा याहि) मा, (ते हि सुबुमा) हमने तेरे किये सोमरस निचान है। (इमें स्तोमं पिष) इस सोमको पी। (मम इदं वहिंः) मेरा यह आसन है, (सह साहः) इस पर बैठ ॥ १॥ (ऋ. ८१९७१)

हे इन्द्र! (केशिना) वार्गवाने (महायुक्ता ह्यी) इग्रोरेसे जुडनेवाने दो पाँडे (स्वा मा बहुता ) दुने वहाँ के भावें। (नः ब्रह्माणि उप मृत्यु) हमारी मार्चकार्योक्ती प्रम ॥ २ ॥ (स. ८१५ अ२)

| ब्रुबार्वस्त्वा वृथं युवा सीमुपामिन्द्र सोमिनीः                        | । सुवार्वन्तो हवामहे     | 11 3 11     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| इन्द्रुमि <u>त्रा</u> चिनों वृहदिन्द्रेमुर्केमिर्किणेः                 | । इन्द्रं वाणीरन्त्वत    | 11 8 11     |
| इन्द्र इद् <u>र्योः</u> स <u>चा</u> संमिक् <u>छ</u> आ ब <u>चोयु</u> जा | । इन्द्री बुजी हिरुण्ययः | 11 4 11     |
| इन्द्री द्रीषीय पश्चेस आ द्वरी रोहयहिवि                                | । वि गोमिरद्रिमैरयत्     | 1 4 1 (१49) |

# [ सूक्त ३९ ]

( ऋषिः — १ मधुडछन्दाः, १-५ गोषृक्त्यश्वस्किनौ । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रं वो विश्वतुस्पति इवांमहे जनेम्यः व्यंशन्तिरिश्वमतिर्नमदे सोमेख रोचना उद्गा अजिदक्षिरोम्य अविष्कृष्वनगुहां सतीः इन्द्रेण रोचना दिवो हल्हानि हंहितानि च अपामूर्मिर्मदेशिव स्तोमं इन्द्राजिरायते । असार्कमस्तु केवेलः ॥ १ ॥
। इन्<u>द्रो</u> यदमिनद्वलम् ॥ २ ॥
। अविश्व तुनुदे बलम् ॥ ३ ॥
। स्थिराणि न पराणदे ॥ ४ ॥
। वि ते मदो अराजिष्ठः ॥ ५ ॥ (१६४)

है इन्द्र! (वयं सोमिनः ब्रह्माणः ) इन सोम लानेवाले ब्राह्मण (सुतावन्तः) सोमरस निकालनेपर (त्वा सोमपां युजा इवामहे ) तुस सोम पीनेवालेको अपने वज्रके साथ बुजाते हैं ॥ ३॥ (ऋ. ८।९७।३)

कोई अतिथि आया तो (इदं बार्डि । मं. १) यह आसन आपके लिये है ऐसा बोलकर उसकी बैठनेके लिये आसन देना बाहिये ।

'केशिना ब्रह्मयुजा दुरी'(मं. २)— कंवे वालवाके इसारेसे रवके साथ जुडनेवाले घोडे हों। घोडे ऐसे सिखाये काव ।

(बाधिनः इन्द्रं इत्) गाथा पढनेवाल इन्द्रका ही (बृहत्) कंबे खरसे गान करते हैं। (अर्किणः अर्केसिः इन्द्रं) मंत्रपाठ करनेवाले स्काँसे इन्द्रकी ही स्तुति गाते हैं। (वाणीः इन्द्रं अनुषत) इमारी वाणियां इन्द्रकी ही स्तुति गाती हैं॥ ४॥ (ऋ. १।७।१)

(इन्द्री वजी हिरण्ययः) इन्द्र वज्र घारण करता है और सुनहरी पोषाच करता है, वह इन्द्र (बच्चोयुजा आ संभिद्धः) वाणीके साथ जुडनेवाले (हर्योः सन्धा इत्) हो बोबीका साथी ही है ॥ ५॥ (ऋ. १।७।१)

इन्हेंने ( दीर्घाय चक्कासे ) दूरका देवनेके किये (सूर्ये दिवि आ रोड्यत् ) सूर्यको गुलोकमें चढाना है और ( गौकि: ) नीनोचे, किरणोचे ( अद्वि वि पेरचत् ) पर्वतको-नेवको दर किया ॥ ६॥ (श. ११७१३) १ इन्द्रः चक्की हिरण्ययः — इन्द्र वक्र धारण करता है और युवर्णके भूषण धारण करता है, या युवर्ण वैसा चमकने-वाला पोषास करता है।

२ इन्द्रः हर्योः सचा— इन्द्र घोडोंका मित्र है, घोडोंक साथ रहनेवाला है। 'वचोयुजा आ संमिद्दलः '- इशारेसे जुडनेवाले घोडोंके साथ वह रहता है।

घोडे पालनेवाले घोडोंको अपने साथी समझे । घोडोंको इतने शिक्षित करें कि जिससे वे इशारेसे स्थेक साथ जुड जांग ।

३ इन्द्रः दीर्घाय चक्षले सूर्यं दिवि बा रोहयत्-इन्द्रने दूरका दश्य देखनेके लिये सूर्यको गुलोकमें कपर चढाया है। इससे सूर्यसे इन्द्र पृथक् है यह सिद्ध होता है। इन्द्रने सूर्यको गुलोकमें स्थापित किया है। सूर्यसे इन्द्र अधिक शक्तिवान है।

४ गोमिः स्र्वित् पेरयत्— किरणों से मेचके दूर किया। गौ- किरण, जल, भूमि। स्रिट्टि- पर्वत, वज्र, नेच। इस मंत्रभागका अर्थ समझना विचाराधीन है। सहज समझने योग्य यह मंत्र नहीं है।

## (ब्रक १९)

(विश्वतः परि जनेश्यः) सन ओस्से होगाँके पूनक् करके (वः इन्द्रं इवामके) तुन्हारे क्रिये हम दुकाते हैं। (केवकः अक्षाकं अस्तुः) नह केवक इमारा होकर रहे॥ १॥ (ऋ. ११७११०)

२-५ (२६१-१६४) मंत्र अथर्व. २०।२८।१-४ देशो ।

## [सूक्त ४०]

(ऋषिः — १-३ मधुरुखन्दाः । त्वता — इन्द्रः मरुतस्र, १-३ मरुतः । )

इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो अविभयुषा । मृन्द् संमानवर्षसा ॥ १ ॥ अनुवधैर्मिधुंभिर्मुखः सर्दस्वदर्षति । गुणैरिन्द्रेस्य काम्पैः ॥ २ ॥ आदर्द ख्रधामनु पुनेर्गर्भुत्वमेरिरे । दर्धाना नाम यश्चियम् ॥ ३ ॥ (२६७)

## [ ब्रक्त ४१ ]

( ऋषिः - १-३ गोतमः । देवता - इन्द्रः । )

इन्द्रों द<u>धी</u>चो अस्थिमिर्नुत्राण्यप्रतिष्कृतः । ज्ञ्घानं नवृतीर्नर्व ॥ १ ॥ इच्छमर्थस्य यच्छिरुः पर्वेतेष्वपेश्रितम् । तद्विदच्छर्युणावंति ॥ २ ॥ अत्राह् गोरंमन्यत् नाम् त्वष्टुरपीच्यम् । इत्था चुन्द्रमेसो गृहे ॥ ३ ॥ २ ॥

## (स्क ४०)

(अ विश्वुषा इन्द्रेण संजग्मानः) निहर इन्द्रके साय जानेवाला (सं दक्षसे हि) तू दीखता है। (मन्द्र् समानवर्चसा) आनन्ददायक और समान कान्तिवाले तुम सब हो॥ १॥ (अ. १।६।७)

(अनवरीः) दोन रहित (अभिद्युभिः) युलेककी ओर देखनेवाले (इन्द्रस्य कास्यैः गणैः) इन्द्रके त्रिय गणेंकि साथ (अस्यः सहस्वत् अर्थिति) यह वल वढानेवाले गीत गाता है। यज्ञमें वल वढानेवाले स्तात्र गाये जाते हैं ॥ ।

( आत् अइ पुनः ) इसके नंतर पुनः ( खर्धा अतु ) अपनी धारण शक्तिके अनुसार वे ( यहियं नाम द्यानाः ) पूज्य नाम धारण करते हुए ( गर्भस्वं एसिरे ) गर्भ भावको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।६।४ )

१ अविश्युषा इश्द्रेष-- निटर इन्द्र है। वैदा निटर वीर हो।

र अविश्युषा संज्ञग्मानः — निडर गीरके साम नाना योख है।

र सन्दू समाजवर्षसा – हर्षित और तेजसी बीर हों। 8 अवदीः मिसचुिभः गणैः — निर्दोष और तेजस्वी विश्रवणोंके साथ रहना योग्य है।

५ मकः सहस्वत् अर्वति — कार्ने वश्युक गीत वाये बाते हैं। ६ यक्तियं नाम द्थानाः — पवित्र नाम धारण करेक रहना उत्तम है।

यह मश्तोंका वर्णन है। महत् इन्द्रके श्राथ रहते हैं और वे युद्धादि करते हैं।

### (स्क ४१)

(इन्द्रः अप्रतिष्कृतः) जिसका कोई सामना नहीं कर सकता ऐसे इन्द्रने (वृद्धीचो अस्थिकाः) दवीयक दृशैनेति (नवतीः नव बृत्राणि जवान) निगनदे दृत्रीकी मारा ॥ १॥ (त्र. १।८४।१३)

(पर्वतेषु अपश्चितं) पर्वतों में पडा हुआ (यत् अम्बद्धः श्चिरः इच्छन्) को बोडेका सिर वा उसको मात करना बाहा (तत् श्चर्यणावति विदत्) उसको सन्नाविमें पाया ॥ २ ॥ (ऋ. १।८४।१४)

(इत्था जन्द्रमसो युद्दे) इव तरह कद्यवाडे क्रेंड (अत्र अह) गईं (त्वषुः अधीव्यं गोः नाम )त्वहाडी-पूर्वकी गौ (किरण) के (अमन्वत) वह दें देखा माना॥ ३ ॥ (अ. १।८४१९५)

१ दथीयके इड़ीबॉका बका बनाकर निवानने इन्नेंकी आहा। 'इच्छीया' (दथि-अन्) दही जिससे होता है वह बुध है। दूध पीनेवाकेडी हुड़ी सैकड़ा निनानने रोगॉको दूर करती है। बुध पीनेवाकेडी इड़ीका पूर्ण जीवयके रूपमें काल बार्सा है। विवाह नवे इन ने निःसंदेह सेय नहीं हैं। इड़ीसे जी सक्त बना क्रिकी

# [स्क ४२]

( ऋषिः — १-३ कुरुस्तुतिः। देवता — इन्द्रः।)

वार्चमृष्टापदीमुई नवंस्नक्तिमृत्रस्प्रधेम् । इन्द्रात्परिं तुन्वं∫ ममे ॥ १ ॥ वर्षु स्वा रे।दंसी उमे कथंमाणमक्रपेताम् । इन्द्र यहंस्युहामेवः ॥ २ ॥ उत्तिष्टकोर्जसा सह पीत्वी शित्रें अवेषयः । सोर्ममिन्द्र त्रम् सुतम् ॥ ३ ॥ (१७३)

[ सक ४३ ]

(ऋबिः — १-३ त्रिशोकः। देवता — इन्द्रः।)

भिनिष निश्वा अप दिष्ः परि बाघों जही मर्थः । वसुं स्पार्हे तदा भर ।। १ ।। यहीलाविन्द्र यत्स्थरे यत्पर्धीने परामृतम् । वसुं स्पार्हे तदा भर ।। १ ।। यस्यं ते विश्वमातुषो भूरेर्द्वत्तस्य वेदंति । वसुं स्पार्हे तदा भर ।। ३ ।। (२७६)

सकता । वह औषध चिकित्सा विषयक मंत्र है। वैद्योंको इसका विचार करना चाहिये।

२ पर्वतों में पडा चोडेका सिर शर्यणावतिमें मिला। यह भी वैसी ही गूढ विद्या है। इसकी खोज होनी चाहिये।

३ चन्द्रमसः गृहे त्यष्टुः अपीच्यं गोः नाम अम-म्यतः चन्द्रमाके घर त्वष्टाका दूर गया किरण मिल गया। स्यका किरण चन्द्रमामें पहुंचता है और वह किरण चन्द्रमाके घर मिलता है।

यह सूक्त गृढ अर्थ बतानेवाला है अतः इसके विधानकी स्रोज विशेष होनी अर्थत आवश्यक है।

( सुक्त ४२ )

(अष्टापदीं) आठ पदवाली, (नव-कार्कि) नी कोनीं-वाली (ऋत-स्पृद्यां) सत्यकी स्पर्श करनेवाली (तन्यं याचं) सूक्ष्म वाणीके। (इन्द्रात् परि ममे) इन्द्रसे सव ओरसे मापा है।।१॥ (ऋ.८।७६।१२)

हे इन्द्र! (यत् द्रस्युद्दा अभवः) जव त् दरयुओंका मारनेवाका हुआ तव (उभे रोद्सी) दोनों गु और भूकोक (स्वा) द्वक्ष (क्रस्माणं अनु अकुपेतां) कडक वीरके पीक्ष काप गये॥ २॥ (ऋ. ८।०६।११)

हे इन्द्र ! (सुतं स्रोमं चमू पीस्वी ) योमरसको चम-सॉमें बाके हुएको पीकर (स्रोजसा सह उत्तिष्ठन्) बलके साच उठते हुए तुनने (शिम्ने स्रवेपयः) दोनों इतुन्नीको कंपाया ॥ ३ ॥ (ऋ.८।७६१९०)

१ अष्टापर्दी वय-स्वर्षिः ज्ञातस्पृद्धां वायं परि ममे-बाठ वादवाडी, वी प्रकारकी रचनावाडी, तस्य वर्णन करनेवाडी कविताकरी वार्षा-काव्य रचनाडी मायकर वनाता हूं। कविता इस तरह योग्य मापसे बनानी चाहिये। चरणोर्मे अक्षर, द्स्य-दीर्घ मात्रा, चरणोंकी संख्या इनका विचार पशरचनामें करना आवश्यक होता है।

२ यत् दस्युद्दा अभवः उभे रोदसी त्वा कक्षमाणं अनु कृपेतां — अब इन्द्र दस्युक्षोंको मारने स्नगा, उस समय उसके पराकमको देखकर यावा पृथिवो कांपने स्नगी। ग्रार वीरको पराकम इस तरह करने चाहिये।

१ सुतं सोमं चमू पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन् शिमे अवेष्यः— सेागरस चमसोंसे पीकर बन इन्द्र बलसे उठने लगा तब उसके दोनों ऊपर और नीचेके इन्द्र कांपने लगे।

'शिम्न' का अर्थ 'हतु और साफा'य दो हैं। यहां 'उम्मे शिम्ने' दोनों शिम्न हैं, इस कारण यहां 'शिम्न' का अर्थ हतु, जनना हैं। नेगसे उठनेसे जनना या हतु कांगते हैं। (स्ट्रूक ४३)

(विश्वा द्विषः अप भिन्धि) सन सत्रुओं को पारीं भोरसे भेद डाल । (बाधाः सुधाः परि जहि ) नामा करने-नाले सत्रुओं को मास्कर हटा, (तत् स्पार्ट बसु आ भर) इच्छा करने योग्य घन लाकर भर दो ॥ १॥ (ऋ. ८।४५।४०)

दे इन्द्र! (यत् बीलीं) वा बलशाली बनानेमें, (यत् दिश्वरें) वो स्थिर स्थानमें, (यत् पद्यानिं) वो भूमिमें रक्षा (पराभृतं) हुआ दे वह इच्छा करने बोग्व धन काकर भर दो ॥ २॥ (इ. ८।४५।४१)

(यस्य ते भूरेः वृत्तस्य) जो तेरे दिये गये वरे चनकी (विश्वमातुषः वेद्दति) स्व मतुष्य अपनाता है। वह इच्छा करने नोम्य धन काकर भर दो ॥ ३॥

( #. CIYYIY? )

## [ सूक्त ४४ ]

( ऋषिः -- १-३ इरिम्बिकः। देवता -- इन्द्रः।)

प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नब्धं गीभिः । नरं नृषाहं मंहिष्ठम् ।। १ ॥ यसिं जुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च अवस्था । अवामवो न संपुद्रे ॥ २ ॥ तं सुंदुत्या विवासे ज्येष्ठराजुं भरे कृत्तुम् । महो वाजिनै सुनिभ्यः ॥ ३ ॥ (१७९)

# [ सूक्त ४५]

( ऋषिः - १-३ शुनःशेपो देवरातापरनामा । देवता - इन्द्रः ।)

अयम् ते समेतिस क्पोर्त इव गर्भे विम् । बच्चस्त विश्व ओहसे ॥ १॥ स्तोत्रं रोधानां पते गिर्वीहो वीर् यस्यं ते । विश्वतिरस्त स्नृतां ॥ २॥

१ विश्वाः द्विषः अप भिन्धिः— सब शत्रुओंको काट डालो ।

२ विश्वाः बाधः मुधः परि जहि— सन नाथा करने-बाले दुष्ट शत्रुओंको पराजित करके दूर भगा दो।

रे यत् वीली स्थिरे, पर्शाने पराभृतं — ने धन बलकाली स्थानमें, मुस्थिर स्थानमें और भृभिमें रखा है।

४ तत् स्पार्हे वसु आ भर— वह स्पृहणीय धन लाकर भर हो।

५ बस्य ते भूरेः द्त्तस्य विश्वमानुषः येदति— जिस्र तेरे दिये बडे धनको सब मनुष्य जानते हैं कि यह धन मिला है। वैसा धन हमें लाकर भर दो। धन इच्छा करने योग्य उन्नति करनेवाला हो। विनाशकारी न हो।

#### (सूक ४४)

(खर्षणीनां सम्राजं) प्रजाजनोंके सम्राट् (नृषाहं मंहिष्ठं नरं) शत्रुके वीरोंको जीतनेवाले वह सामर्थ्यवान् वीर (मद्यं इन्द्रं) दाता इन्द्रकी (गीर्भिः स्तोता) वाणीसे स्तुति करो ॥ १॥ (ऋ. ८।१६।१)

(यस्मिन्) जिस इन्द्रमें (श्रवस्या विश्वानि उक्यानि) यश देनेवाले सारे स्तोत्र (रच्यानि) रमणीय दोती हैं (सपां सदो समुद्रे न) जैसे कलेंडे प्रवाह समुद्रमें भान-न्देसे मिस्रते हैं॥ २॥ (ऋ. ८।१६।२)

(तं ज्येष्ठराजं) वस वहे राजा (अरे कृत्तुं) युद्धें कृत्तक, (स्विक्ष्यः महो वाजिनं) दानोंके किये वहे बाफिनान् (तं सुद्धुत्या विवासे) वस इन्द्रको वत्तम स्तुतिहे त्रवंदित करते हैं है है। (ऋ. ८।१६।१)

९ ( अवर्व. माध्य, काण्ड २० )

इस स्कम इन्द्रके ये गुण कहे हैं-

१ वर्षणीनां सम्राजं - लोगों श समाद्

२ जू-पाइं- शत्रुके बीरॉका परामद करनेवाला,

१ मंडिष्ठं नरं- वटा नेता बीर,

८ उयेष्ठ राजं- अष्ठ राजा

५ भरे कृत्नं — युद्ध करनेमें असंत इशल,

६ महो वाजिनं- वहा बसवान्.

७ यस्मिन् विद्या उपधानि अवस्या रण्यानि-इस इन्ह्रमें जो मी स्तुति की जाय वह यहां उसके यहान वर्णन करनेवाली होनेके कारण वह स्तीत्र रमणीय ही होते हैं। वे सब उसमें आर्थ होते हैं जैसे (अर्था असी समुद्धे भ) जलोंके प्रवाह समुद्रमें अधिक नहीं होते। वे प्रवाह समुद्रमें मिल जाते हैं, वैसी ही वीर इन्द्रकी स्तुतियां इन्द्रमें सबकी सब सार्थ होती हैं।

#### ( स्क ४५)

( अयं खते ) यह सोम तेरा है, ( सं सतसि ) इसकी भार भा। (कपोताः गर्भोषि इस ) नैसे क्यूतर अपनी क्रांके पास बाता है, ( नः तत् सकः ) इमारे इस वचनकी ( ओहसे ) तूप्यार करता है ॥ १ ॥ ( ऋ. १।१०१४ )

हे (राधानां पते ) धनों के सामी (गिर्बाह्य ) स्तुतिके सीकारनेवाके (चीर ) धीर इन्द्र ! (यस्यते स्त्रीतं ) मिन्न तेरा स्तीत्र (सृजुता विभृतिः सस्तु ) इमारे किये स्थी सखकी विभृति हो ॥ २ ॥ (ऋ. १८३० कि.)

# कुर्विशा न कुत्रपेऽसिन्दाजे शतकतो । समुन्येषु मदावहै

11 7 11 (969)

# [सक ४६]

( अविः - १-३ इरिव्वितिः । देवता - इन्द्रः । )

प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तीरं ज्योतिः समस्तुं । सास्रहांसं युधामित्रांन् ॥ १ ॥ स नः पितः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुद्दृतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ २ ॥ स स्वं ने इन्द्र वार्षेभिर्दश्चस्या चे गातुया चे । अच्छा च नः सुम्नं नेषि ॥ ३ ॥ (१८५)

# [ सूक्त ४७ ]

(ऋषिः — १-३ सुकक्षः, ७-९ इरिक्वितिः, ४-६, १०-२२ मधुच्छन्दाः, १३-२१ प्रस्कण्यः। देवता — इन्द्रः, १३-२१ सूर्यः।)

# तमिन्द्रं वाजयामसि मुद्दे वृत्राय इन्तेवे

। स वृषां वृष्यो श्वंवत् ॥ १॥

्हे (शतकतो) सैंक्डों कर्म करनेवाले इन्द्र ! ( आस्मन् बाजे ) इस युदमें ( नः ऊतये ) हमारी रक्षाके लिये (ऊर्ध्यः तिष्ठ ) चडा रह, ( अन्येषु सं ख्रयायहै ) अन्योंकी उप-स्थितिमें भी हम तेरी ही प्रशंदा करेंगे ॥ ३॥ ( ऋ. १।३०।६ )

१ राधानां पतिः — धनांका खामा इन्द्र है।

२ वीर ! यस्य ते स्तोत्रं चूनृता विभूतिः अस्तु-हे वीर इन्द्र! तेरा स्तोत्र इमारे लिये सभी विभूतिके रूपमें इमारे सामने रहे।

रे शतकतो — वैंदरो दर्भ करनेवाळे इन्द्र ।

ध अस्मिन् वाजे नः ऊतये ऊर्वः तिष्ठ— इस युद्धम इमारी रक्षा करनेके लिये बाहा रह और इमारी रक्षा करनेके लिये की करना योग्य है वह सब कर ।

५ अन्येषु सं अवायहै — अन्य कोग उपस्थित हों तो भी इम ऐसा ही तेरे विषयमें आदर भावके वयन ही बोकेंगे।

#### (स्क ४३)

(वस्यो अच्छ प्रणेतारं) जो उत्तम वस्तुकी भीर ले बलता है, (समस्सु ज्योतिः कर्तारं) संप्रामीम ज्योति करता है, और (युधा अमित्रान् सासद्धानं) युद्धे शत्रु-भोंको पराभृत करता है॥ १॥ (ऋ. ८१९६१०)

(सः पुरुद्धतः) वह भनेकों द्वारा प्रार्थित हुआ (प्रिः इन्द्र) प्रतिपालक इन्द्र (भावा) नौकासे (नः स्वस्ति पारचाति) हमें कल्याणके किये पार के बाता है, (विद्वा द्वियः अति) सब समुजीको दूर करता है ॥ २॥

(元 4174177)

हे इन्द्र! (सः त्वं) वह तू (नः) हमें (वाजेभिः च गातुया च) अजोंसे और यज्ञसे (दशस्य) परिपूर्ण हर (मः सच्छ सुम्नं नेषि) और हमें आनन्दकी ओर ले जा॥३॥ (ऋ. ८।१६।१२)

१ वस्यो अच्छ प्रणेतारं— इन्द्र उत्तमताकी भोर पहुंचाता है,

२ समरसु ज्योतिः कर्तारं — युद्धोनं ज्योति वताकर विजयका मार्ग दर्शाता है।

रे युधा अमित्रान् सासद्वानं — युद्धवे चत्रुओंको पराभूत करता है।

8 स पुरुद्धतः - बह इन्द्र अनेकीं के द्वारा प्रार्थित होता है।

५ प्रतिः इन्द्रः- वह समा पालक है।

प नावा नः स्वस्ति पारयाति — नौकासे इमें कन्या-णके लिये पार ले जा।

७ विश्वा द्विषः स्रति— सर शत्रुओंको दूर कर ।

८ सः त्वं वाजेभिः गातुया च दशस्य — नह तू भनोंने तथा यससे हमें परिपूर्ण कर ।

९ नः अद्य सुम्नं नेषि — हमें भाग आनंदकी ओर के जा।

#### ( बुक्त ४७ )

(महे बुवाय इन्तवे) वहे इत्रहे मारवेहे किये (तं इन्द्रं वाजवामिति) उह इन्हरें इम वहाते हैं, (स बुवा बुवमः सुवत्) वह सक्तिकाली वार होने ॥ १॥

(ऋ ८१९३१७)

इन्द्रः स दार्मने कृत ओर्जिष्टः स मदे हितः । युन्नी श्लोकी स सोम्यः 11 8 11 गिरा बजा न संस्तिः सर्वलो अनेपच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः 11 3 11 इन्द्रमिद्राथिनो वृहदिन्द्रमुर्केभिर्किणेः । इन्द्रं वाणीरन्यत 11 8 11 इन्द्र इद्ध<u>र्योः</u> स<u>चा</u> संमिश्च आ व<u>चोय</u>ुजी । इन्द्री वजी हिरण्ययेः 11 4 11 इन्द्रों द्वीघीय चक्षंस आ स्वर्य रोहयदिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् 11 9 11 आ यहि सुषुमा हि तु इन्द्र सोमं पिना इमम्। एदं बाईः सेद्रो मर्म -11 0 11 आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिनां । उप ब्रह्मणि नः शुणु 11 2 11 ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सीमपामिनद्र सोमिनीः । सुतावन्तो इवामहे 11911 युक्जन्ति ब्रुप्तमंठपं चर्रन्तुं परि तुर्थुष्ः । रोचन्ते रोचना दिवि 11 20 11 युज्जनत्यस्य काम्या हरी विपेक्षसा रथे । शोणां घृष्णू नुवाहसा 11 88 11 केतं कृण्यकांकेतवे पेश्री मर्या अपेशसे । समुपद्धिरजायथाः 11 23 11 उद्दर्य जातवेदसं देवं वहान्त केतवेः । इशे विश्वाय सूर्यम् ॥ १३ ॥ अप त्ये तायवी यथा नक्षत्रा यन्त्यक्त्रिः । सराय विश्वचक्षसे 11 88 11 अदंश्रमस्य केतवो वि रदमयो जनाँ अर्च । भ्राजेन्तो अप्रयो यथा 11 24 11 तरणिविश्वदंशितो ज्योतिष्क्वदंसि सूर्य । विश्वमा भीति रोचन 11 24 11 प्रत्यक् देवानां विश्वाः प्रत्यक्कुदेषि मार्नुषीः । प्रत्यक् विश्वं खर्द्धशे 11 29 11

(इन्द्रः स दामने कृतः) वह इन्द्र दानके किये ही प्रसिद्ध है (ओजिष्ठः स मदे हितः) वह बलवान् और आनम्दमें रहता है। (द्युद्धी ऋडोकी स सोम्यः) वह तिमस्वी, यशकी और सोमके योग्य है॥ २॥ (ऋ. ८।९३।८)

(गिरा वजाः संभृतः न) स्तुतिसे वज्र जैसा वह तैयार हुआ है, (स-बलाः अनपच्युतः) वह वहे बलवान् और न गिरनेवाला है, (ऋष्वः अस्तृतः वयसे) वह वहा, न जीता हुआ और ऊंचा है॥ ३॥ (ऋ. ८।९३।९)

४-६ देखो २०।३८|४-६। ७-९ देखो २०।३८|१-३। १०-१२ देखो २०।३६|४-६।

(केतवः त्यं जातवेदसं देवं सूर्यं) किरण उत्र वने हुए वगत्को जाननेवाके सूर्व देवको (विश्वाय दशे) वमस्त संवारके देवनेके किने ( डल् उ चहन्ति) उच स्थानमें प्रका-वित करते हैं ॥ १३ ॥

( 🛪. १।५०।१, बज्र. ७।४१; अवर्ष. १३।२।१६ )

(यथा त्ये तायवः) जैसे वे चोर ( मझता अक्तु भिः अप यश्ति ) ये नक्षत्र रात्री के साथ भाग जाते हैं जीर (विश्वचक्ष से स्राय) विभको प्रकाशित करनेवाले स्वकें क्षिये स्थान करते हैं॥ १४॥

(त्र. १।५०।२; अथर्व. १३।२।१७)

(यथा भ्राजन्तः अग्नयः) वैसे चमकनेवाके अभि होते हैं (अस्य केतवः रहमयः) इसके चम रूपी किरव (जनान् अनु वि अहभन्) लोगोंके प्रति माते हैं ऐसा वीबता है।। १५॥

(त्र. ११५०१३; यजु. ८४४०; अवर्ष, १३१११८) दे (रोखन सूर्य) दे प्रकाशक सूर्य! तू (सरकिश विश्ववृद्यीतः) तारक और विश्वके दशनिवाला दे तवा (ज्योतिष्कृत् असि) प्रकाश दरनेवाला दे। (विश्वं सामासि) तू अगत्के प्रकाशित करता दे ॥ १६॥

(स. ११५०४) (देवानां विद्याः प्रत्यक्) देवोंकी प्रमानोंके प्रतिः विक् (मानुवीः प्रत्यक् उदेषि ) मानवी प्रवानोंके प्रति स् विवेश वेना पावक चर्चसा प्रराज्यन्तं बनाँ अर्त वि धार्मेषि रबस्पृथ्यद्वर्मिमानो अक्कामिः सप्त स्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य अर्थुक्त सप्त श्रुन्ध्युवः सूरो रथस्य नृप्त्यृीः

। त्वं वंरुण पश्यंसि 11 26 11 । पश्यं जनमानि सर्य 11 29 11 । शोचिष्कें सं विचक्षणम् 11 20 11 । तार्भिर्वाति स्वयंक्तिभिः 11 28 11 (305)

# [ सक्त ४८ ]

( ऋषिः — ( १-६ ) खिलम् , ४-६ सर्पराद्यी । देवता — सूर्यः गौः। )

अमि त्वा वर्चेसा गिरः सिश्चन्तीराचंरण्यवः । अमि वत्सं न घेनवंः ता अर्पन्ति शुम्रियः पृत्रंन्तीर्वचेंसा प्रियः वज्जीपवसाध्येः कीर्तिर्भियमाणमार्वहन आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः अन्तर्थरति रोचना अस्य प्राणादेपानतः

11 8 11 । जातं जात्रीर्यथां हदा 11 7 11 । मह्यमायुं घृतं पर्यः 11 3 11 । पितरं च प्रयन्तस्वः 11 8 11 । व्यक्षनमहिषः खाः 11411

होता है तथा (स्वः विद्यो विश्वं प्रत्यक् ) प्रकाशके दर्शनके लिये सब विश्वके प्रति तू जाता है ॥ १०॥ (ऋ. १।५०।५)

है (पायक बरुण) पवित्र करनेबाले अष्ठ देव ! (येन चश्वता) जिस भावते (त्वं जनान् भुरण्यन्तं अनु पद्यक्ति ) त मनुष्योंमें भरण-पोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है उससे सभे देखा। १८॥ ( 零. 914016 )

सूर्व ! (अक्तुभिः अहः मिमानः ) रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ (पृथु रजः द्यां एवि ) विस्तृत अन्तीरक्ष लोकको और युलोकको प्राप्त होता है और (जन्मानि पद्यन् ) सब जन्म लेनेवालोंको देखता है ॥ १९॥

( 邪. 914010 )

हे सूर्य देव ! (सप्त इरितः) सात दिरण (शोचि-क्केशं विवासणं त्वा ) ग्रुद करनेवाले किरण तथा दर्शक ऐसे तुसको (रथे बहुन्ति ) रथमें चळाते हैं ॥ २०॥

( 宋. 914016 )

(स्र: रथस्य ) ज्ञानमय रवको (त्रव्यः सप्त शुन्ध्युवः अयुक्त ) सात शुद्ध करनेवाले किरण जोडे हैं। (वाभिः स्वयुक्तिमिः याति ) उनसे अपनी बोजनाओंसे वह जाता B 11 29 11 (邓, 914015)

इस सूक्तमें १-१२ मंत्र इन्द्र देवताके हैं और १३-२१ तक के मंत्र सूर्व देवता के हैं।

#### ( सुक्त ४८ )

(आखरण्यवः) वारंवार प्रवृत्त होनेवाली (गिरः) इमारी स्त्रातियां (वर्चसा त्वा सिंचन्तीः) तेजका तेरे पास सिंचन करती हैं ( वृत्सं घेनवः श्राम न ) बछडेके पास जैसी गीवें वारंवार आती हैं ॥ १ ॥

(जातं जात्रीः यथा हृदा ) उत्पन्न हुए बनेकी वैसी माताएं हृदयके साथ मिलाती हैं, उस तरह हमारी स्तुतियां (वर्चसा पृञ्चन्तीः) तेत्रसे संयुक्त होती हैं (प्रियः शुश्चियः ताः अर्थन्ति ) और त्रिय शुश्च सच्छ मानको प्रकट करती हैं ॥ २ ॥

( बजावपसाध्यः ) शब्द, अखास्य रोग आदि (कीर्तिः) तथा कीर्ति (वियमाणं आवहन्) मरनेवालेके पास जाते हैं। (महां आयुः घृतं पयः ) मुझे दीर्घ आयु, घी और दूध मिले ॥ ३॥

(बायं गीः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुनः बासदल् ) अपनी माता भूमिको आगे करता है (पितरं च प्रयन्) और अपने पिता रूपी खबं प्रकाशी सूर्वेदी पारी ओर चूनता हुआ ( पृक्षिः आक्रमीत् ) आक्षासर्वे अनन करता है ॥ ४ ॥ ( T. 9 - 19/519 )

(अस्य रोखना) १स६ी ज्योती (प्राजात् अपानतः) श्राण और अपन करनेवाकों हे (अन्तः खरति) अन्दर

# <u>त्रियदामा</u> वि राजित वाक्पेतुङ्गो अधिश्रियत् । प्रति वस्तोरहर्षुभिः

11 4 11 (1)

# [ ब्रक्त ४९ ]

( ऋषिः — १-७ खिलम् । ४-'र नोघाः; ६-७ मेध्यातिथिः । )

| पच्छुका वाचुमार्रुहकुन्तरिश्चं सिवासथः । सं देवा अमदुन्वृषी                  | 11 \$ 11      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>भ</u> को नाचुमधृ <u>ष्</u> धायोरुनाचो अर्धृष्णुहि । मंहिष्ठु आ मेद्रहिंदि | 11 2 11       |
| <u>ञ</u> ्जको नाच्नमधृष्णुहि धार्मधर्मन्वरोजित । विमेदन्बुहिरासरेन्          | 11 3 11       |
| तं वी दुस्ममृ <u>त</u> ीषद्दं वसीर्मन्दुानमन्धंसः ।                          |               |
| अभि वृत्सं न स्वसंरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनेवामहे                              | 11 8 11       |
| द्युक्षं सुदानुं तिविषी मिरावृतं गिरिं न पुंठ्मो जैसम् ।                     |               |
| धुमन्ते वाज श्वितन सहस्रिणं मुक्षू गोर्मन्तमीमहे                             | 11 4 11       |
| तस्वां यामि सुवीर्यं तद्रक्षं पूर्विसिये                                     |               |
| येना यतिम्यो भूगीवे धने हिते येन प्रस्केण्यमाविथ                             | 11 4 11       |
| येनां समुद्रमसृजो मुहीर्पस्तदिनद्र वृष्णि ते वर्षः ।                         |               |
| सुद्यः सो अस्य महिमा न संनशे ये क्षोणीरंजुचक्रदे                             | 11 9 11 (489) |
|                                                                              | •             |

संबार करती है और वह (महिषः स्वः वि अख्यत्) बढे स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ ५॥

( 羽, 90196517 )

(चस्तोः जिञ्चात् चाम ) अहोरात्रके तीस भाम अर्थात् सुहूर्त (अहः युभिः प्रति वि राजति ) निव्यसे इषके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं। उसकी प्रशंसाके लिये (वाक् पत्रकः अशिक्षियत् ) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ६ ॥ (ऋ. १०११८९१३)

चन्द्र भूमिके चारों ओर भ्रमण करता है और भूमि सहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमि सहित चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें संचार करता है।

इसके किरण सब स्थावर जंगमके उत्पर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्य प्रकाशके महत्त्वको न्यक्त करते हैं।

बहोरात्रके तीस गुहुर्तोमं इसीका प्रकाश सबको तेवसी यनाता है। इसकिये इस सूर्वकी प्रसंसा हमारी वाणीको करनी . केम्य है। (स्क ४९)

(यत् राका बासं आरहन्) वन शक्तिवेंने नानीपर भाराहण किया (अन्तरिक्षं सिपासधाः) अन्तरिक्षको जीतना नाहा, तन (घृषा देवाः सं अप्रवृत्) नान्यान् देवोंने आनंद मनाया ॥ १॥

(शक्तः वास्यं अधृष्टाय) शक्तिनालेने नागीको वैर्व-नाली बनाया, (उद्यवासः अधृश्कुद्धि) नही नामीको प्रकट बनाया । (मंद्रिष्टः दिचि मा मदः) बहेने युक्तीकर्मे इर्व बनाया ॥ २ ॥

(शको वार्ष मधुष्णुहि) शकियांकेने वाणीको अवक बनावा (धामधर्मन् विराज्ञति) प्रति व्यावन्द वह शासन घरता है। (विमदन् वहिंश् जासद्द्) जायांव

४-७ देखा ( २०१९११-४ )

१ शाका वार्ष आयहत्— शक्यां वृत्यापः वर्षे ३। वार्णीतं शक्ति रहनां चाहिते । वार्णक्षिक वर्षे, वार्षक्षः, वर्षः वसी तो भणीतं वटा वार्मानं अस्य होता है ।

# ्[सूक्त ५०]

( ऋषिः - १-१ मेध्यातिथिः। देवता - इन्द्रः।)

कष्मन्यो अनुसीनां तुरो गृंणीत् मत्येः । नहीं न्वस्य महिमानिमिन्डियं स्विर्गृणन्तं आनुश्चः कदुं स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत् ऋषिः को विष्रं ओहते । कदा हवे मधवभिन्द्र सुन्वतः कदुं स्तुवृत आ गंमः

11 8 11

11 7 11 (397)

# [ सूक्त ५१ ]

( ऋषिः — १-१ प्रस्कण्वः ३-४ पुष्टिगुः। देवता — इन्द्रः।)

अभि प्र वं: सुरार्धसमिन्द्रमर्चे यथां विदे । यो जीरत्रयो मघवां प्रस्वसं: सहस्रेणेव शिक्षंति

11 8 11

२ अन्तरिक्षं सिपासधः— अन्तरिक्षको जीतनेकी साक्षेत्र वाणीमें रहती है।

दे खुषा देवा सं अमदन्— बलवान् देव इससे हर्षे करते हैं। किसीकी वाणीमें शक्ति उत्पन्न हुई तो देवता उससे हिंबते होते हैं और वे उसकी बाणीमें देवी शक्ति उत्पन्न होती है।

৪ হারঃ স্বাৰ্ত্ত অভূতায — सामध्येवान अपनी बाणीकी ছাকিয়ালী ৰনাৱা है।

५ उरुवाचः अघृष्णुहि— वाणीकी अपनी शांक है उसको जो बढाता है वह चाकिशाली होता है।

५ मंडिछः दिवि सामदः— शक्तिशाली युलेकि हैं हर्षको बढाता है। अपनी सामध्येशाली वाणीसे युलेकिमें मी हर्ष बढाता है।

७ शकः वाचं अधृष्णुहि— सामध्येवान्ते अपनी वाणीको वलवती वनाया ।

८ श्रामधर्मन् विराजती — उससे स्थान स्थानपर वह अपना शासन चलाता है।

९ विमद्न वर्डिः आसदन् - भानंदित होस्र वह आसमपर बैठता है, श्रेष्ठ स्थानपर विराजता है।

#### (स्क ५०)

(तुरः मर्त्यः) लराचे कार्य करनेवाका मनुष्य (मध्यः) मर्वान गाँत (कं सतसीनां युष्योतः) किंव नेवचे हेरित होते हुए गायेगा ? ( अस्य महिमानं इन्द्रियं युणन्तः ) इसकी महिमा और शक्तिका गान करते हुए कीन (स्वः नहीं आनशः) खर्गधाम नहीं पाता ? ॥ १॥ (ऋ. ८।३।१३)

ं त्वराधे कार्य करनेवाला भक्त अपनी बुद्धियों से नवीन गीत गाता है और उस प्रभुकी माहेमाका गान करके वह भक्त खर्ग-धामको प्राप्त करता है। सुख प्राप्त करता है। मंत्रोंका गान करनेसे मनुष्य सुखी होता है।

(कद् उ स्तुषन्तः) कव स्तुति करनेवाले (ऋतयन्तः) ऋतकी उपायना करनेवाल (देखता ऋषिः) देवता और ऋषि (कः विमः ओहते) कीन विशेष झानी करके दुन्हें बुलाते हैं ? हे इन्ह ! हे (मध्यन्) धनवान्! (कदा खुन्धतः हवं) कव सोमरस निछोडनेवालेकी प्रार्थना सुनकर (कद् उ स्तुषतः आगमः) कव दुम स्तुति करनेवालेके पास जाते हैं ?

## (स्क ५१)

(यः) तुन्हार हितके लिये (सुराधसं इन्द्रं) वेड दाना इन्द्रका (यथा विदे) वैसा माल्म है उस तरह (अभि प्र अर्थ) स्तोत्र गाओ। (यः पुरुवसुः मधवा) वो बहुत धनवाला इन्द्र (खरितृत्रयः सहस्राण इव शिक्षति) स्ताताओं को सहस्र गुणा देता है।। १॥

( B. 418919 )

ष्युवानीं केव प्र जिंगावि घृष्णुया हन्ति वृत्राणि द्वासुषे ।

गिरेरिंव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुमोर्जसः ॥ २ ॥
प्र सु श्रुतं सुराधंसमर्ची श्रुक्रमृभिष्टेये ।
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वस्तुं सहस्रोणेव मंहते ॥ ३ ॥
श्रावानीं का हेत्यों अस्य दुष्टरा इन्द्रंस्य सुमिषी मृहीः ।
गिरिनी भुज्मा मुघवंतसु पिन्वते यहीं सुवा अमेन्दिषुः ॥ ४ ॥ (१९५)

[ सक ५१]

( ऋषिः — १-३ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

वृयं घे त्वा सुतार्वन्त आपो न वृक्तविष्टिंगः । पुवित्रस्य प्रस्नविणेषु वृत्रहुन्परि स्तोतारे आसते

11 2 11

(शतानीक इच) सैंकड़ों चैनिक असके साथ हैं ऐसे वीरके समान ( घृष्णुया प्र जिगाति ) धैर्यसे वह आगे बढता है और (दाशुचे नुत्राणि हन्ति ) दाताके लिये शत्रु-ओंको मारता है। (गिरः रक्षा इच) पर्वतसे जल आता है उस तरह ( अस्य पुरुभोजनः द्वाणि प्र पिन्धिरे) इस बहुत भोग देनेवाले इन्द्रके दान फैलते हैं॥ २ ॥

(君. ८१४९१२)

( अतं सुराघसं शकं) प्रसिद्ध दानी इन्द्रकी ( अभि-ष्ट्ये ) विजयके लिये (प्र सु अर्ख) अर्थना उत्तम प्रकार कर। (यः) जो (सुन्धतं स्तुधतं) सोमरस्र निकालनेवाले और स्तुति करनेवालेको (काम्यं यसु) इष्ट धन (सहस्रोण इस मंहते) सहस्र गुना देता है॥ ३॥ (ऋ. ८।५०।५)

(अस्य इन्द्रस्य) इव इन्द्रकी (महीः दुष्टराः) वही तथा दुस्तर (समिषः) इच्छाएं तथा (श्वतानीका हेतयः) वैंक्टों नोकोंबाले इसके शक्ष हैं। (यत् ई सुताः अम-न्दिषुः) वब इस इन्द्रको सोमरस आनन्द देते हैं तब (शिरिः स) पर्वतके समान वह (मञ्चससु सुरुमा पिन्सते) दानीगोंको मोग देता है। ४॥ (ऋ.८।५०।२)

१ सुराधसं इन्द्र यथा विदे सभि म सर्च — उत्तम दान देनेवाले इन्द्रकी बैसी आती है देशी स्तुति गाओ। उसका प्रमर्चन करो।

२ पुरुवसुः मधवा जरित्रस्यः सहस्रोण इषः शिक्षाति— बहुत वनवासः इन्द्र है वह स्तोतार्गोको सहस्र महाक्षेत्र अध देता है। अतः उत्तकी स्तुति स्त्रना सामदावक है। रै रातानीक इच घृष्णुया प्र जिगाति — वैंडवाँ वैनिकोंको अपने साथ रक्तनेवाँका बीर वैचा धैर्यके शत्रुवीन्यके युसता है नेवा वह इन्द्र युद्धमें सुवता है।

8 दाशुषे वृत्राणि हन्ति — दाताकी रक्षा करने किये

शत्रुको मारता है, और दाताकी रका करता है।

प गिरेः रक्षा इव अस्य पुरुमोजसः दशानि म पिन्विरे — पर्वतसे जैसा जल मिलता है, इस तरह इस बहुत भोग देनेवाले इन्द्रसे प्राप्त होनेवाले दान चारों ओर फैस रहेहैं।

६ श्वतं सुराधासं शक्तं अभिष्ये प्रसु अर्थे— सुप्रसिद्ध उत्तम दान देनेवाले इन्द्रकी अपने कस्मानके लिक् उत्तम अर्थना कर।

७ यः सुन्वते स्तुचते काम्यं चसु सहस्रोण इक् मंहते — जो इन्द्र सीमरस निकासनेवाके स्तीताके किये इक्ष धन सहस्र प्रकारसे देकर उसको वटा महान् वनाता है।

८ अस्य इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिनः सदानीका हेतयः— इस इन्द्रके बढे दुसर मने।आब है जीर विकर्षेत सैनिकोंके साथ रहनेवाले शक्त भी इसके साथ हैं।

९ यत् ई स्ता अमिन्द्युः गिरिः व मचनत्त्र्यः भुजमा पिन्वते — वव इस इन्त्रजो सोमरस भानित्त कार्ते हैं, तब वह पदावके समान यावदांको वनेक जीव देसा है क पर्वत वैसे फल, मूक, फूक देता है वैसा वह इन्द्र भी वाक्ष्यः भीग देता है।

( ब्रुक ५१ )

(वयं सुतावन्तः पृक्तवर्दियः) स्व क्षेत्रस्य क्रिके भारत विकार (स्तोतारः) तेरे क्षोतावन (वर्षिक्रीक्र स्वरं त्या सुते नरो बसो निरेक उक्तिनः । कृदा सुतं र्षुण्ण ओक् मा गंम इन्द्रं स्वब्दीव वंसंगः ॥ २॥ कृष्वेभिर्भुष्ण्वा भृषद्वाजं दर्षि सह्मिणंम् । पिश्वर्त्तारुपं मधवन्विचर्षणे मुक्ष् गोर्मन्तमीमहे ॥ ३॥ (१९८)

[ स्रक्त ५३]

( ऋषिः - १-१ मेध्यातिथिः । देवता - इन्द्रः ।)

क हैं वेद सुते सचा पिवेन्तं कद्धयो दघे ।

अयं यः पुरो विभिनच्योजेसा मन्दानः शिम्यन्धेसः
दाना मृगो न वीर्णः पुंकुत्रा च्रथं दघे ।

निकेश्वा नि येमदा सुते गेमो महाश्चरस्योजेसा

य उत्रः सन्ननिष्टृत स्थिरो रणांय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्भ्वती शृणवद्धवं नेन्द्रो योष्त्या गंमत्

11 7 11

11 8 11

11 3 11 (998)

प्रसावणेषु) पवित्र जलधाराएं जहां चलतां हैं वहां, हे (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले! (आपः न) जलांके समान (स्वा घ परि आसते) तेरे चारों ओर बैठतें हैं॥ १॥ (ऋ. ८।३३।१)

दे ( चलो ) निवासक ! ( उक्थिनः एके नरः ) स्तोत्र पाठ करनेवाले कई मनुष्य ( सुते ) सोमरस निकालने पर ( श्वा निः स्वरन्ति ) तुने प्रेमसे चुलाते हैं। दे इन्द्र ! ( कदा सुतं तुवाणः ) कव सोमरसकी ओर प्यासा होकर ( सब्दी वंसगः इव ) युन्दर शब्द करनेवाले बैलर्श तरह ( सोकः आगमः ) घरमें तू आ जागया॥ २॥ (ऋ. ८। १३। २)

है (धृष्णो धृषत्) वीरोंके साथ वार! (कण्येभिः सहित्यणं वाजं भा दिषि) कण्योंके द्वारा प्रार्थित होनेपर तू सहस्र गुणा भन का देता है। हे (विचर्षणे मध्यन्) वाली शिकामान इन्द्र! इम (विद्यासकर्षं गोमन्तं) वीले रंगवाले सोनेके समेत गीओंसे युक्त धन (मध्यू ईमहे) शीष्र मिले ऐसा वाहते हैं॥ ३॥

१ भृष्को भृषत् — बीरके साथ बीर इन्द्र ।

**२ विकर्षने अधवन्**— बुद्धिमान् धनवान् इन्द्र ।

र पिशासकपं गोमन्तं मक् ईमहे— योगा श्रीर गोर्वे हमं श्रीश्र मिक ऐसा बाहते हैं। 'पिशसकपं '- पीछ रंगशाका पुनर्थ हमं बाहिय। गोर्वे मी बाहिय।

#### ( युक्त ५३ )

(सुते सचा पिबन्तं ई क वेद्) सोमरस साय बैठकर पीनेवालको कीन ठीक तरह जानता है ? (कद् वयः द्धे) उसने किस शक्तिको धारण किथा है ? (अयं यः ओजसा पुरः विभिनात्त ) यह जो बलसे शत्रुके नगरोंके किलोंको तोबता है, वह (शिक्षी अन्धसः मन्दानः) हतुवाला सोम-रससे आनन्दित होनेवाला है ॥ १॥ (ऋ. ८।३३।७)

(वारणः मृगः न) मस्त हार्थां तरह (दाना) मदमत्त होने के कारण (पुरुषा खरधं द्ये) इधर उधर अमण करता है। (सुते आ गमः) सोमरसके स्थानपर तू आ गया तो (त्या न किः आ नि यमत्) तुन्ने कोई रोक नहीं सकता। (महान् ओजसा खरसि) वडा होकर बलसे तू घूमता है॥ २॥ (ऋ ८१३३८)

(यः उद्यः सन्) को उपनीर है. (अनिष्टुतः) कौर स्थानसे पाँछे इटाया नहीं जा सकता, (स्थिदः रजाय संस्कृतः) स्थिर रहकर संप्रामेक लिये तैयार है। (अवदा) धननान् इन्द्र (यदि स्तोतुः हवं क्षृणवत्) नदि वह स्तोताकी प्रार्थना सुनता है (इन्द्रः व योषति) तो इन्द्र इर् नहीं रहेगा (आ गमत्) पास आयेगा ही ॥ ३॥ (ऋ. ८।३३।९)

# [स्क ५४]

(अविः - १-१ रेमः। देवता - इन्द्रः।)

विश्वाः प्रतेना अभिभूतेरं नरं स्ज्स्तेतश्चारिन्द्रं जज्ज्ञश्चं राजसे । कत्वा वरिष्ठं वरं आग्वरिमुतोग्रमोजिष्ठं तवसं तर्सिनेम् समीं रेमासो अस्वर्भिन्द्रं सोमेख पीतये । स्विभितं यदी वृषे घृतवंतो बोर्जसा समृतिभिः नेमिन्त चर्थसा मेवं विश्वा अभिस्वर्ग । सुदीतयो वो अद्वृहोिष कर्णे तर्स्वनः समृकंभिः

11 \$ 11

11 8 11

(859) II \$ II

१ कह् चयः द्घे — वह इन्द्र किस तरहका सामध्ये धारण करता है, यह (कः चेद्र) कीन जानता है। उसके सामध्येकी कोई नहीं जानता।

२ अयं ओजसा पुरः विभिनस्ति— यह इन्द्र अपने सामर्थ्यसे शत्रुकी नगरियोंको तोहता है, उनपर अपना प्रभुख स्थापन करता है। पहिले शत्रुकी नगरिया थीं, शत्रुका परामव करके उनके किले इसने तोडे।

३ वारणः न पुरुत्रा खरथं द्घे — हायीं इंसमान बह इन्द्र बारों कोर घूमता है।

अत्वान किः आ नियमत्— तुत्रे कोई रोक नहीं सकता।

५ महान् भोजसा चरिस — त् वडां शिक्से विचरता है। वीरकी ऐसी शिक्ष चाहिये। जिसे कोई उसे रोक न सके। ६ यः उद्यः सन् अनिष्टृतः — जो वीर है और उसे कोई रोक नहीं सकता।

७ स्थिरः रणाय संस्कृतः — वह वीर युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करनेमें संस्कार संपन्न है। इन्नालताये युद्ध करता है।

८ मध्या इन्द्रः स्तोतुः इवं शृणवत् न योषति, भा गमत्— इन्द्र वनवान् है, वन वह किसीकी पुकार युनता है वह ठहरता नहीं, तरकाळ उसके पाय पहुंचता है। वीर ऐसे होने चाहिते।

#### (सक्त ५४)

(विश्वाः पृताकाः अभिभूतरं नरं) धन कनुकी वेना-शोंका पराभव करनेवाले नेता (इन्ह्रं सज्ः ततश्चः) इन्ह्रको देवोंने विककर उत्पन्न किना और (राजसे जजनुः स्व) राज्यसासन करनेके किने सनाना। (बरे ऋत्या वरिष्ठं) भेष्ठ कार्योमें कर्तृत्वसे भेष्ठ, (आसुर्दि) दुदमें १० (अस्वै आन्य, कान्य २०) शत्रुको मारनेवाले ( उत उम्रं ) उपवीर ( जोविष्ठं सवर्षं तरस्वितं ) वलवान, सामर्थ्यवान् जोर शाह्यके युक्त ऐशा यह इन्द्र है ॥ १॥ ( म. ४१९७१० )

(ई स्वर्पति इन्त्रं) इव सर्गंडे पति इन्त्रडी (स्रोत्सक्तः पीतथे) सोमरस पीनेके ठिथे (रेमासः सं अक्षरत्) स्रोताओंने मिलकर स्तुति की। (यस् पृतन्तरः नोसंसक्तः ऊतिभिः सं वृथे) तव निममांडे अञ्चलर प्रकर्मशास वस्त्रे और संरक्षक साथनींसे आगे वहा ॥ २॥ (त. ८।९७१९)

(अभिस्वरा विप्राः) एक सरसे नास्त्रण केव (खक्षसा) अपनी रहिते (मेर्च नेमि समन्ति) सह वीरको अपना ग्रंसक बनाते हैं। (सुदीतयः अप्रुष्टः) वीरिवाले द्रोहरित (तरस्विनः समुक्राभिः) वस्त्राह्म स्तोताओं के वाथ (यः कर्णे) आपके कान में सुनाते हैं ॥ ३॥ (स. ८१९७१६)

बीर इन्द्र इन गुणोंसे युक्त दे-

१ विश्वाः पृतनाः अधिभृतरं नरं इन्द्रं सासूः तत्त्रश्चः— स्व शत्रुसेनाओंका पराभव करनेवाने केता इन्द्रकी स्व देवीने मिलकर एकमतसे अपना अन्नामी बना दिया !

२ राजसे जजतु-- राज्यशायन करनेके किने निर्माण किया। जुनाव करके सबने एकमतसे पर्धर किना १

रै मत्या यरे यरिष्ठं मामुर्दि एमं भोजिष्ठं सम्बद्धं तरस्थिनं शतश्चः— पुरुषांवेते नेष्ठ कार्य करनेवानेते विश्वः सनुका वध करनेवाने, उपवीर, कामध्येषान्, वस्त्रान्, व्यवस्त्रः तासे कार्य करनेवाने ऐसे वीर इन्द्रको एव देवीने अपना सन्तर्भः सासन करनेके किने प्रवंकर रखा।

४ जुतमतः मोजसा समृतिमिः दे स्वर्गति प्राप्ति निवर्गोके जनुसार पक्नेवाने, जोवस्त्री, परक्रिके आस्त्री

### [ सूक्त ५५ ] (ऋषः — १-३ रेभः। देवता — इन्द्रः।)

तिमन्द्रं बोह्बीमि मुषबानमुत्रं सन्ना दर्धानमन्नतिष्कृतं भ्रवांति ।
मंहिष्ठो गीमिरा च युद्धियो नृवर्तद्वाये नो विश्वां सुपर्थां कृणोतु वृज्ञी ॥ १॥
या ईन्द्र सुज् आर्मरः स्वर्जि असुरेम्यः ।
स्तोतारमिन्मेषवन्नस्य वर्षय् ये च त्वे वृक्तबंहिषः ॥ २॥
यमिनद्र द्धिवे त्वमश्चं गां भागमन्ययम् ।
यर्जमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं चेद्वि मा पुणौ ॥ ३॥ (३३७)

बुक्त ऐसे खर्गके राज्यके शासनपर अपनी वृद्धि हो इस इच्छासे देवोंने एकसतसे इन्द्रको नियुक्त किया ।

५ अभिस्वरा विष्ठाः चक्षसा मेषं नेमि नमन्ति – एक सरसे ज्ञानी लोग अपनी दृष्टिसे योग्य नेताको रक्षक नियुक्त करते हैं।

४ सुदीतयः अदुद्दः तरस्विनः समृक्षभिः वः कर्णे— उत्तम तेजस्वी, आपसमें द्रोह न करनेवाले वेगवान् देव ऋवाओंसे आपके कानमें कहते हैं कि यह इन्द्र श्रेष्ठ है।

#### (स्क ५५)

(तं मचवानं) उस धनवान् (त्रग्नं सन्ना श्वांसि द्धानं) उप्रवीर सदा बलाँको धारण करनेवाले (अप्रति-कुतं) पीछे न इटनेवाले (इन्द्रं जोहवीमि) इन्द्रको मैं बार बार बुलाता हूं। (मंहिक्टः) वह महान् (यक्षियः) प्रजनीय इन्द्रं (मः राये) इसे संपत्ति देनेके लिये (गीर्सिः आ ववर्तत्) स्तुतियोंसे हमारी ओर आ जाय। वह (वजी) बज्रधारी (नः विश्वा सुप्या कुणोतु) इसारे सब मार्ग उत्तम बनावे॥ १॥ (स. ८।९७।१३)

हे (स्वर्धान् इन्द्र) तेनली इन्द्र! (या भुजः मसु-रेश्यः माभरः) नो भीग तूने असुरोंसे लाये हैं, हे (मध-वन्) धनवान् इन्द्र! (स्तोतारं मस्य वर्धय) स्तोत्रपाठ करनेवानेके लिये इन भोगोंका वर्षन करो तथा (ये च स्वे मुक्तवर्दिषः) नो तेरे क्षिये आसन देते हैं॥ २॥

( 思. 4150.9 )

हे इन्द्र ! ( यं स्वं ) जिसके किये तू ( अर्थ्य गां अध्ययं आशं द्वाचित्रे ) योषा, गी तथा अध्यय आग धारण करता है ( त्राच्चित्र द्वाच्चित यज्ञमाने ) दक्षिणा

देनेवाले, सोमरस निकालनेवाले यजमानमें (तं श्रीह्र ) उसकी तू दे। (मा पणौ) पण्य व्यवहार करनेवालेको न दे॥ ३॥ (ऋ. ८।९७।२)

१ तं उत्रं श्रवांसि सत्रा द्धानं अप्रतिष्कुतं इन्द्रं जोह्वीमि-- उस उप्रवीर, सब बलोको साथ साथ भारण करनेवाले, पीछे न इटनेवाले इन्द्रको वारंवार में बुलाता हूं। उसकी में वारंवार स्तुति करता हूं।

२ मंहिष्टः यक्कियः नः राये गीभिः आ ववर्तत्— महान् पूजनीय वह इन्द्र हमे घन देनेके लिये हमारी स्तुतियों से हमारी ओर आ जाय।

रे बर्जा नः विश्वा सुपथा कृणोतु — वह वजधारी इन्द्र हमारे उज्ञतिके सब मार्ग उत्तम निष्कंटक हमारे लिये पुष-कर बनावें।

४ स्वर्षान् इन्द्र ! या मुजः असुरेभ्यः आभरः— हे तेवस्वा इन्द्र ! को मोग तूने असुरोंसे लाये हैं। स्तातारं अस्य वर्धय— स्तुति करनेवालोंको ये मोग अधिक प्रमाणमें मिले ऐसा कर ।

५ ये च त्ये वृक्तवर्धियः — जो तेरे क्रिये आसन देते हैं उनको भी वे भोग अधिक प्रमाणमें मिलें।

राक्षर्सोका पराभव करके उनको इन्द्र छुटे और जो भोग मिले वे भोग अपने अनुयायियोको देवे।

व सं रखं अव्ययं आगं गां अद्यं द्धिये तं यक्ष-माने घेडि, मा पणीं — जिस भागको, गी, अश्व बादिको तू पारण करता है वह भाग यहकर्ताको ही दे दो। कंजुलको न दो। दान देनेवालेको हो, दान न देनेवालेको, केवल व्यापार करनेवालेको ही न दे।

### [सूक्त ५६]

(ऋषिः — १-६ गोतमः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्ह्रो मदाय वावृधे धर्वसे वृत्रहा नृतिः। तमिनमहत्खाजिष्तेममें हवामहे स वाजेषु प्र नौऽविषत् 11 \$ 11 असि हि वीर् सेन्योऽसि भूरिं परादुदिः। असि दुअस्य चिद्वधो यर्जमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु 11 9 11 यदुदीरत आजयों घूष्णवें धीयते धना । युक्ष्वा मदुच्युता हरी कं हनः कं वसी द्या आ ईन्द्र वसी द्यः 11 \$ 11 मदेमदे हि नी दुदिर्यूथा गर्नामृजुकतुः। सं गृभाय पुरू श्वतोर्भयाहरत्या वसु शिशीहि राय आ भर 11 8 11 मादयस्व सुते सचा अवंसे ग्रर् राघंसे। विचा हि त्वी पुरुवसुग्रुप् कामीन्त्ससूज्महेऽथी नोऽविता भव 11411 एते ते इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यान्ति वार्यम् । अन्तर्हि ख्यो जनानामर्थी वेद्रो अदाश्चिषुं तेषी नो वेद्र आ भेर 11 4 11 (\$8\$)

(स्क ५६)

(नृभिः) मनुष्यंने (खुन्नहा इन्द्रः) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रको (श्वावसे मदाय वावृधे) वल और आनन्दके लिये बवाया है। (तं इत् महरस्रु आजिष्ठ) उसको हम बढे युद्धोंमें (इत्यामहे) और उसे छोटे युद्धोंमें (ह्यामहे) बुलाते हैं, (सः खाजेषु नः प्र अविषत्) वह युद्धोंमें (ह्यामहे) हे बीर ! तू (सेन्यः असि हि) अकेला सेनाके बरावर है। (भूरि परावृद्धिः) तू बहुत शत्रुओंको दूर करनेवाला है। तू (द्वास्य हुधः चित्र असानके लिये तू धन देता है। (युज्ञमानाय शिक्षास) यज्ञमानके लिये तू धन देता है। (सुन्यते ते भूरि युद्ध) सोमरस्र निकालनेवालेके लिये तेर पाद बड़ा धन है। २॥ (ऋ. १।८१।२)

(यत् आअयः उदीरत ) जब संप्राम छक होते हैं, (धना घुष्णवे धीयते ) तब घन बीरके लिये रवे बाते हैं। (मद्च्युता हरी युक्या) मद गिरानेवाले दो पोडेंको बोत, (कं हनः) किसको त्ने मारा ? (कं वसी द्धः) किएको घनमें रखा ? हे इन्द्र! (मझान् वसी द्धः) हमें घनमें रखा है है हम् (ऋ. १८९१३) हे (ऋजुकतुः) सरल हदय! (सदेसदे) प्रसन्न होने-पर तू (गयां युधा नः दृदि हि ) गोनेंके छंडोंको देता है। (सभया हस्त्या) दोनों हाणोंसे (पुक्त हाता) वैक्टें। प्रकारका (ससु ) धन (सं गृमाय) इच्हा कर, (शिकी-हि) हमें तीक्षण बुद्धिमान कर और हमें (शायः मा भर) धन लाकर दे॥ ४॥ (ऋ. १।८१।७)

(सुते माद्यस्य) सोमरच निकालनेपर अपनेको इर्षित कर दे। हे श्रूर! (श्रावस्ते राधसे सन्धा) नल और पव देनेके लिये साथ साथ तैयार रहा (स्वा पुक्तस्तुं विद्या हि) हम दुने धनवाला करके जानते हैं। (कामान् उप सन्धुः उमहें) अपनी कामनाएं तेरे पास रखी हैं। (अध्य बार स्विता मन) अन हमारा रक्षक हो ॥ ५॥ (स. ११८११८)

हे इन्द्र ! (ते पते जन्तवः) वे तेरे उपायक क्रोण (विश्वं कार्य पुष्यन्ति) धन स्वीकार करने वोध्य पनकी नदाते हैं। (जनानां अर्थः) त् वर्नोका साती है हैं (अद्याश्चयं जनानां वेदः) कंत्र्य मानवेकि पायकः पन (अन्तः क्यः हि) इंट निकाल, (तेवां वेदः संका पार्ट हैं उनका पन हमारे किने भर दे॥ ६॥ (अ. १) क्यां करे

11 5 11

### बक्त ५७]

( वाचिः — १-१ मधुरुख्याः, ४-७ विश्वामित्रः, ८-१० गृत्समदः, ११-१६ मेश्वातिथिः। देवता — इन्द्रः।)

सुरूपकृत्रमृत्ये सुद्र्यामिन गोदुई । जुरुमसि चर्निचिन उप नः सबना गंहि सोमंस्य सोमपाः विव । गोदा इद्वेवतो मर्दः अर्थ वे अन्तंमानां विद्यामं सुमतीनाम् । मा नो अर्ति रूप आ गृहि ॥ ३ ॥

१ नुमिः बुजहा इन्द्रः शवसे मदाय वानुधे-मनुष्य शतुनाशक इन्द्रकी बल और आनंद बढानेके लिये महिमा गाते हैं। जो इस इन्द्रकी स्ट्राति गाते हैं उनका बल बहता है और वल बढनेसे हर्ष भी बढता है।

९ तं महत्तुः माजिषु उत अमें हवामहे— उव इन्द्रको जैसे हम बडे युदोंमें बुलाते हैं उसी तरह छोटी स्पर्धामें भी बहायताके लिये बुलाते हैं।

रे सः वाजेषु नः प्र अविषत् — वह युदों में हमारी रक्षा करता है।

¥ हे बीर ! सैन्यः असि— हे बीर ! तू अहेला होता हुआ सैन्य जेसा प्रभावी है। सब सैन्यकी शक्ति तुम्हारी अकेलेकी शक्तिके बराबर है।

भृदि पराददिः— बहुत शत्रुओंको दूर तू करता है।

९ द्ख्यस्य पृष्यः असि— छोटं सामर्थ्यवालेका सामर्थ्य बढानेबाला तू है।

७ सुन्वते यजमानाय भूरि वसु शिक्षास- यक करनेवालेको त् बहुत धन देता है।

८ यत् भाजयः उदीरत धना घृष्णवे घायते— जब युद्ध छिड जाते हैं तब धन शूर बीरकें लिये ही रखा जाता है। ग्राका विजय होता है इसलिय उसको ही धन मिलता है।

९ कं इनः ?-- किस शत्रुका तूने मारा ?

१० कं वसी दबः ?- किसको घनमें रसा है ?

११ हे इन्द्र ! अस्मान् वसी द्धः — हे इन्द्र । तूने हमें धनमें रखा है।

१२ दे अञ्जकतुः ! मदेमदे गवां यूथा नः ददि-हे सरक हदयवाके इन्द्र! प्रसम होनेपर गीओं के झुण्ड तूने हमें दिये ।

११ डमबा इस्ला पुरुशता बहु सं युमाय-दोनों हाथोंसे बैक्टों प्रसरके यन इक्ट्रा करके हमें है।

१४ शिशीहि, रायः मा भर— हमें तीक्ण नुदिमान् कर और इमे धन लाक्र भर दे।

१५ शवसे राधसे सञा- बल और धनके लिये तू तैयार है।

१६ स्वा पुरुवसुं विद्या — तुझे बढा धनवाला हम जानते हैं।

१७ कामान् उप समृजमहे— हमारी इच्छाएं तुम्हारे सामने रखते हैं।

१८ नः अविता भव — इमारा रक्षक हो।

१९ हे इन्द्र! ते पते जन्तवः विश्वं वार्ये पुष्यन्ति-हे इन्द्र ! तेरे ये उपासक सब प्रकारके धनको बढाते हैं।

२० जमानां अर्थः अदाद्युषां वेदः अन्तः स्यः, तेषां वेदः नः भर — तू जनोंका स्वामी है। कंजूबोंका धन हुंड निकाल और वह घन हमें दे दे। । हम इस घनमें बढ़े बढ़े यश करेंगे जिनसे जगतका कल्याण होगा।

#### ( মুক্ক ৭৩)

(गोदुहे खुदुघां इव ) देहन करनेके समय बिस तरह उत्तम दूध देनेवाली गौकी बुलाते हैं, उस तरह ( दावि चिष ) प्रतिदिन हम (सुरूपकृत्तुं ऊत्रये ब्रह्मिस ) उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम अपनी सुरक्षा करनेके किये ब्रह्माते हैं ॥ १ ॥ ( 電. 31819 )

(नः सचना उप आ गहि) हमारे वज्ञोंमें आओ । तू (सोमपाः) सोम पीनेवाला है अतः (सोमस्य पिव) सोमरब पी। (रेखतः मदः गोदा इत्) तुस्र वैसे धनवाकेका हर्ष गौओंको देनेबाला है ॥ २ ॥ (嗎. 91413)

(मध ते मन्त्रमानां सुमतीनां विद्याम ) अव इम तेरी अन्दरकी धुमतिबोंको इस प्राप्त करे । ( वः मा अवि वयः ) हमें परे न हटा, ( जा गहि ) हमारे पास आ ॥ ३ ॥ ( T. 91412 )

| चुष्मिन्तमं न ऊतमे युमिनं पा <u>डि</u> जार्यविस् । इन्द्र् सोमं शतकतो    | 11 8 11        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                          | 11 4 11        |
|                                                                          | 11 4 11        |
| अर्बावती न आ गुद्धार्थी सक परावर्तः । उ छोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह ततु आ | मंहि ॥ ७ ॥     |
| इद्रीं अक महक्रयम्भी पदर्प चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणिः              |                |
| इन्द्रेश मृलयोति नो न नेः पृथादुषं नेशत् । भुद्रं भेवाति नः पुरः         | . 11 9 11      |
| इन्द्र आञ्चाम्यस्परि सर्वीम्यो अर्मयं करत् । जेता शत्रुन्विचेषेणिः       | 11 80 11       |
| क हैं वेद सुते सचा पिर्वन्तुं कद्वयों दधे।                               |                |
| अयं यः पुरो वि <u>भिनस्योर्जसा मन्दानः शि</u> ष्ट्यन्धंसः                | 11 88 11       |
| द्याना मृगो न वीर्णः पुंरुत्रा चरर्थं दघे ।                              |                |
| निकं <u>ष्ट्रा</u> नि ये <u>मदा सुते गंमो महांश्रं</u> यस्योजसा          | ॥ १२ ॥         |
| य उग्रः सन्निष्टृत स्थिरो रणाय संस्कृतः।                                 |                |
| यदि स् <u>तोतुर्भेघवा भृणवृद्धनुं</u> नेन्द्री यो <u>ष</u> त्या गैमत्    | 11 24 11       |
| <u>वयं घे त्वा सुतार्वन्त आयो न वृक्तवंदिंगः ।</u>                       |                |
| पुवित्रस्य प्रस्नविणेषु वृत्रहुन्परि स्केतारे आसते                       | 11 58 11       |
| स्वरंनित त्वा सुते न <u>रो</u> वसी निरेक उक्थिनः ।                       |                |
| कदा सुतं तृंषाण ओक आ गम इन्द्रं ख़ब्दीव वंसंगः                           | 11 24 11       |
| कण्वेमिर्धृष्णवा ध्रुषदाजं दर्षि सहास्रिणम् ।                            | •              |
| पिशक्कियं मधवन्विचर्षणे मुक्ष् गोर्मन्तमीमहे                             | 11 54 11 (50%) |
| [ बक्त ५८ ]                                                              |                |
| (ऋषिः — १-२ नुमेधः, १-४ जमद्भिः। देवता — १-१ इन्द्रः, १                  | -८ स्वः।)      |
| श्रायंन्त इव सूर्ये विश्वेदिन्द्रस्य मध्यत ।                             | 11 • 11        |
| वर्सनि <u>जा</u> ते जनमान बोर्ज <u>सा</u> प्रति <u>मा</u> गं न दीविम     | 11 8 11        |

४-१० देखा अथर्व. २०।२०।१-७।

११-१३ देखो अवर्ष, २०१५३।१-३ ।

र इन्द्र 'सुक्षपक्रस्तु '— उत्तम रूपोंबाल परार्थोंको बनावेबाला है। बचन् मरमें बो सुन्दरता है वह उसकी बनाई है।

म् **कत्वे धविधवि बुद्ध**मसि— इम प्ररक्षाके किये जारिदिन स्थको दुकाते हैं।

३ देवतः मदः गोदाः— धनवान्ता हर्व धन देवेपाणः होता है।

(स्क ५८)
(स्व आयम्य इव) सर्वक जाभव केनेक स्वाह (इस्त्रस्य वित्र्या वस्ति इत् अक्षत्) इनके व्य क्ष्मीक इव मानी वर्ने । (जाते जनमाने) इव विस्ने जनक इत और उत्तव होनेवाके (स्रति आर्थ क) व्यक्ष क्षमी (बोजसा दोकिम) वस्त्रे इव क्षाव करते सहे हैं हैं हैं

१४-१६ देखों अथर्व. २०१५२।१-३।

| अनेश्वराखि वसुदाश्चर्य स्तुहि <u>भ</u> द्रा इन्द्रंस्य <u>रा</u> तर्यः ।       |    |   |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|-------|
| सो अंख कार्य विष्टुतो न रोषति मनी दानार्य चोदर्यन                              | 11 | 2 | 11 |       |
| वण्यद्वाँ असि सूर्ये वडीदित्य मुद्दाँ असि ।                                    |    |   |    |       |
| मुहस्ते सुतो मेहिमा पेनस्यतेऽद्धा देव मुहाँ असि                                | 11 | ą | 11 |       |
| बद् सूर्च अवसा मुद्दाँ असि सुत्रा देव मुद्दाँ असि ।                            |    |   |    |       |
| मुद्धा देवानीमसुर्यीः पुरोहितो विश्व ज्योतिरदर्मम्यम्                          | 11 | 8 | 11 | (#;#) |
| [ सूक्त ५९ ]                                                                   |    |   |    |       |
| (ऋषः — १-१ मेध्यातिथिः, १-४ वसिष्ठः। देवता — इन्द्रः।)                         |    |   |    |       |
| उदु स्थे मधुमत्त <u>मा</u> गिर स्तोमांस ईरते ।                                 |    |   |    |       |
| सुत्राजिती धनुसा अश्वितोतयो वाज्यन <u>तो</u> रथी इव                            | 11 | 8 | 11 |       |
| कण्वा इ <u>च</u> मृर्गवः सूर्यो इ <u>च</u> विश्वमि <u>द्धी</u> तमानञ्जः ।      |    |   |    |       |
| इन् <u>द्रं</u> स्तोमेभिर्मेहर्यन्त <u>आ</u> यर्वः <u>प्रि</u> यमेथासो अस्वरन् | 11 | 2 | 11 |       |
| उदिन्न्वंस्य रिच्युतेंऽश्चो धनं न जिग्युवं: ।                                  |    |   |    |       |
| य इन्द्रो हरिंबाम दंभन्ति तं रिपो दक्षं दघाति सोमिनि                           | 11 | 3 | 11 |       |

( अनर्शराति वसुदां उप स्तुहि) असके दानको कमी हानि नहीं पहुंचती, उद धनदाती स्तुति कर । (इन्द्रस्य रातयः अद्वाः) इन्द्रको दानें उत्तम हैं। (मनः दानाय खोद्यन्) अपने मनको वह दानके लिये प्रेरित करता है इस कारण (अस्य कामं विधातः) इसकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाले पर वह (न रोषति) कीध नहीं करता ॥२॥ (अ. ८।९९।४)

हे सूर्य ! (बद् महां असि ) तू निश्चयसे बडा है। हे आदिसं! (बद् महां मसि ) तू निश्चयसे बडा है। (ते स्तः महः महिमा ) तुझ बडेका महिमा महान् (पनस्यते ) गाया जाता है। हे देव! (अद्धा महां मसि ) तू निश्चयसे बडा है।। ३॥ (अ.८।१०१)।१९; अथर्व. १३।२।२९)

हे सूर्य ! (अवसा बद् महां आसि) यशसे तु वहा है। हे देव (सन्ना महां असि) तु सदा महान् है। (महा) महत्वसे (देवावां असुर्यः पुरोहितः) तु देवोंका शक्तिसे आये हुआ अमेसर है, तेरी (ज्योतिः) तेनसिता (अदाञ्यं विसु) न दवनेनाकी और व्यापक है।। ४॥

(本. 6190919天)

१ जाते जनिमाने प्रतिभागं न कोजसा दश्चिम-करवा हुए तथा उत्पच होनेवाडे प्रसेक भागको वकसे वैद्या भारण करते हैं बैसा हम बलसे सबको भारण करेंगे। बलसे ही सबकी भारणा हो सकती है।

२ अनर्शराति चसुदां उप स्तुति — जिसके दानमें कभी भी कमी नहीं होती वैसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति कर।

रे इन्द्रस्य अद्राः रातयः — इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हैं।

श्रमनः दानाय चोद्यन्— मन दानके लिये प्रेरित कर।

प सस्य कामं विश्वतः न रोषति — इस इन्द्रके शतु-कृक कार्य करनेवाले पर वह कदापि रोव नहीं करता ।

६ महान् असि- त् बढा है।

७ देवानां अधुर्यः पुरोहितः, अदाभ्यं विभु ज्योतिः— देवोकः वह बलवान् अप्रेसर है, उसका तेव न दक्तेवाला और चारों और फैला है।

( सूक ५९ )

१-२ देखो (अथर्व. २०११०।१-२) (ऋ. ८१३।१५-१६)

(अस्य अंदाः उत् रिच्यते इत् तु ) इसका धनका भाग बढता ही जाता है ना ! (जिग्युषः धनं न ) विश्वी बीरके धनके समान। (यः इन्द्रः हरिचान्) जो इन्द्र बोडोंबाका है, (तं रिपः न इमन्ति) क्षत्र क्यकी वहीं

# मन्त्रमसंबं सुवितं सुवेद्यंसं दर्घात युद्धियेवा । पूर्वीश्वन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमेला सर्वत

11 8 11 (640)

## [स्क ६०]

( ऋषिः — १-३ सुकक्षः, सुतकक्षो वाः ४-६ मधुब्छन्दाः । देवता — इन्द्रः । ) पुवा बासे वीर्युरेवा शूर उत स्थिरः एवा रातिस्तुंवीमघ विश्वेभिषीय धाताभैः मो पु मक्षेवं तन्द्रयुर्धवो वाजानां पते प्वा बंश्य सूनृतां विरुष्क्षी गोर्मती मुही एवा हि ते विभूतय ऊतर्य इन्द्र मार्वते एवा इस्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्यां

। एवा ते राष्यं मनेः 11 2 11 । अर्घा चिदिन्द्र मे सर्चा 11 9 11 । मत्स्वां सतस्य गोमतः 11 \$ 11 । पका शाखा न दाशुरे 11 8 11 । सद्यश्चित्सन्ति दाञ्चर्षे 11 4 11 । इन्द्रांय सोमपीत्रये 11 & 11 (qua)

दबा सकते। वह (स्रोमिनी दक्षं द्घाति) सोमयाग करनेवालेमें शक्ति रखता है ॥ ३ ॥ (邪, いまマリタマ) (अखर्चे सुधितं सुपेशसं मन्त्रं ) उत्तम ऊंचा और धुन्दर रूपवारू मंत्र (यश्चियेषु आ द्धात ) यहकर्मीमें प्रयुक्त करो । (ये इन्द्रे कर्मणा भुवत्) जो इन्द्रेम कर्मचे आधित होते हैं वे (पूर्वी: प्रसितय: चन तरांन्त) बहुतसे बन्धनोंको पार करते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ७।३२।१३)

१ जिग्युषः धनं न अस्य अंदाः उद् रिच्यते— विजयी वीरका धन बढता है उस तरह इस इन्द्रका धन बढता हीं जाता है। क्योंकि वह इन्द्र सदा विजयी रहता है।

१ तंरिपः न इभन्ति — उसको शत्रु नहीं दबाते क्योंकि वह विशेष शूर है।

१ ये इन्द्रे कर्मणा भुवत् पूर्वीः प्रसितयः तरन्ति-को इन्द्रमें शुभ कर्मसे आश्रय करते हैं, उनके सब पूर्वके बंधन ब्र होते हैं। यह इन्द्रका प्रभाव है।

( धुक्त ६० )

(एव बीरयुः हि असि ) ऐसा तू वीरके साथ रहने-बाका है। (शूरः उत स्थिरः एव ) तू ब्रूर बीर सुरह है। (एका ते मनः राध्यं) ऐसा तेरा मन आराधनीय ( 君. 6153136 )

हे (तुवीसध ) वहे धनवांक ! (विश्वेसिः धात्रसिः) यव बारण करनेवाओंने ( एवा शांतिः घायि ) तेरी देन बारम की है हे इन्द्र ! (अका में सचा बित् ) तू अब मेरे ( W. CISRIRS ) काम रहे। १ ॥

हे ( वाजानां पते ) धनोडे स्वामिन्! ( प्रद्या इव ) ब्रह्माके समान (तन्द्रयुः मा सु भुवः ) आकरी न ही । ( गोमतः सुतस्य मध्य ) दूधसे मिक्ने बीमरसचे आगन्दित ( 羽, 61571 )

(पका शास्त्रा न) पक फर्मेशकी शासाकी तरह (दाञ्चे) दानीके लिये ( अस्य सृत्ता विरण्यी मही गोमती एव ) इस इन्द्रकी बुद्धि दगाल, महिमानाकी और वडी गौओंवाली होती है ॥ ४ ॥ ( 本, 71616 )

हे इन्द्र! (मावते ) मेरे जैसे (बाह्यके ) वागीके किये (ते विभूतयः ऊतयः) तेरी विभूतियां और रक्षाएं ( एवा ते सद्या चित् सन्ति ) निःसंदेह तरकाम प्राप्त होनेवाकी 31140 (水, 11615)

( स्रोमपीतये इन्द्राय ) द्यामपान करनेवासे इम्बंदे किने (अस्य काम्या स्तोम उक्यं च शंखा एव ) स्वर्डे त्रिव स्ते। में और गीत गाने योग्य है ॥ ६॥

१ बीरयुः जूरः उत स्थिर मसि-देश्नः। त् वरिके साथ रहनेवाका ग्रार और बुदमें स्थिर रहकर बुद करके-बाला है ।

२ एवा ते मनः राज्यं — ऐसा तेरा मन बाराचनीय है। १ हे त्रवीमच ! विश्वेमिः बाद्यमः एवा दाविः। धायि— हे धनवाले इन्ह ! सर उपायकीने रेरी बाजकी भारणा की है। उपाधकोंका तेरी बाब श्रासिपर विश्वास है।

8 बाधा में साथा चित्— अब मेरा शित्र क्षेत्रिक T TE

### सिक्त ६१]

( ऋषिः - १-६ गोवृक्त्यश्वस्किनौ । देवता - इन्द्रः । )

तं ते मदं गृणीमसि वृष्णं पृत्सु सीसहिम् । उ लोककृतुमंद्रियो इतिश्रयम् ।। १ ॥ 'मेन ज्योतींप्यायवे मर्नवे च विवेदिथ तद्वा चित्र उक्थिनोऽतुं प्रवन्ति पूर्वथां । वृष्पकीर्यो जया दिवेदिवे तम्बाभ प्र गोयत पुरुद्दं पुरुष्टुतम् यस्य द्विवर्हेसो बृहत्सही दाघार रोदंसी । गिरींरजी अपः स्वर्विषत्वना ॥ ५ ॥ स रोजसि पुरुषुतुँ एको वृत्राणि जिन्नसे

। मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजिसा। २ ॥ । इन्द्रं गीभिस्तंविषमा विवासत ॥ ४ ॥ । इन्द्र जैत्रा अवुस्या च यन्तवे ॥ ६ ॥ (३७९)

५ तन्द्रवाः मा भुवः — भालधी न बन । उद्यमी होकर ₹**€** 1

९ पका शासा न, दाशुषे अस्य स्नृता विर<sup>द</sup>शी मही गोमती एव - पके फलांसे युक्त शाकाके समान हाताके लिये इसकी सुबुद्धि वडी लाभदायक और गै।वें देने-बाकी होती है।

७ हे इन्द्र ! मावते दाशुषे ते विभूतयः ऊतयः सदाः चित् सन्ति— हे इन्द्र! मेरे जैसे दाताके लिये तेरी विभृतियां और तेरे संरक्षण तस्काल प्राप्त होते हैं।

#### ( युक्त ६१)

हे (अद्भिवः) बज्रधारी! (ते तं मदं गुणीमिसि) हम तेरे उस भानन्दकी प्रशंसा करते हैं कि जो ( सूर्यणं ) बलवान, (पूरस सासि ) युदोंमें विजयी, ( लोककृत्नुं ) रहनेके लिये आश्रय देनेवाला और (हरिश्रियं ) जो सुवर्णकी शोभा-बाका है ॥ १ ॥ (स ८१९५४)

(येन ज्योतींवि) जिसने तेज (मायवे मनवे च विवेदिय ) आयु और मनुके लिये दिया, वह ( मन्दानो ) तू आनंदित होकर ( अस्य बर्हियो विराज्यसि ) इस आसन पर विराजमान हो ॥ २ ॥ (羽、८१९५५)

(तद् अध ) से भाव (डिक्थनः पूर्वथा अनु स्तुवानित ) इम स्तात्रपाठक पूर्वका तरह स्तुति गाते हैं, तू (विषे दिवे वृषपस्नीः अपः जय) प्रतिदिन किसानोंके पाकक बढोंको जीत कर प्राप्त कर ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।१५।६ )

(तं ड पुरुष्ट्रतं पुरुष्ट्रतं ) उस अनेको द्वारा बुलाये और अमेको द्वारा प्रशंधित (इन्ह्रं ) इन्द्रकी (गीर्भिः स्तविवं )

स्ते।त्रोंसे स्तुति किये हुए की (आ विवासत) पूजा करो ॥ ४ ॥ (羽, ८19419)

( यस्य द्विबर्डसः बृहत् सहः ) जिस द्विगुणित बलवाले इन्द्रके बढे सामर्थने (रोद्सी दाधार) युलोक और भूलोकना धारण किया है और ( वृषत्वना ) जिसकी शकिने (गिरीन् अज्ञान्) पर्वतों और मैदानोंको (अपः स्वः) बलों और तेजको धारण किया है ॥ ५॥ (ऋ. ८। १५।२)

(सराजासि) वह तू अकेला शासन करता है। हे (पुरुष्ट्रत ) बहुतों द्वारा स्तुति किये गये (एकः युत्राणि जिञ्लले ) तू अकेला वृत्रोंको मारता है। हे इन्द्र! ( जैत्रा अवस्या च यन्तचे ) विजय और यशके किये ही यह तू करता है।। ६॥ ( 邪. ८19413 )

इस सूक्तम इन्द्रके ये गुण कहे हैं-

१ मद्रियः, वृषणं, पृश्सु सासिंहं, लोककृत्तुं हरिशियं - वज्रधारी, बलवान् , युद्धोंमें विजयी, लोकोंको आश्रमस्थान देनेवाला और सुवर्णकी कान्तिवाला इन्द्र है।

१ यस्य बृहत् सहः रोदसी दाधार-- विसके बलने युलोक और भूबोकका धारण किया है।

३ वृषत्वना गिरीन् अज्ञान् अपः सः — विवर्षे सामध्येने पर्वत, मैदान, जलप्रवाह और उमीतिका धारण किया है।

४ स राजासि- वह इन्द्र तू शासन करता है।

५ पुरुद्धत ! एकः पृत्राणि जिञ्जले— हे अनेकी द्वारा प्रशंकित हन्द्र । तू अकेला ही अनेक इत्रोंको- अनेक शत्रुकीको मारता है।

६ जैना अवस्था व यन्तवे— विवय और यश्र प्राप्त करता है।

### [ सूक्त ६२ ]

( ऋषिः — १-8 सोभिरः; ५-७ नुमेधः; ८-१० गोषुक्त्यम्बस्किनौ । देवता — इन्द्रः । ) व्यमु त्वामंपूर्व्य स्थ्रं न कश्चिद्धरेन्तोऽवस्यवः । वाजे चित्रं ईवामहे 11 \$ 11 उप त्वा कर्मभूतये स नो युवोग्रश्रकाम यो धुपत् । त्वामिद्धर्थवितारं ववृमहे सर्खाय इन्द्र सानुसिम् 11 2 11 यो न इदिमिदं पुरा प्र वस्य आतिनाय तथ् व स्तुवे। सखाय इन्द्रंमृत्ये ॥ ३ ॥ इयेश्वं सत्पति चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमेन्द्रत । आ तु नः स वंयति गव्यमध्यं स्तोत्रस्यो मधना श्रतम् 11 8 11 इन्द्रांय सार्भ गायत विप्रांय बृहते बृहत । धर्मकृते विप्राधिते पनस्पर्वे ॥ ५ ॥ त्वामिन्द्रामिभूरंसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि॥ ६ ॥ विश्राजं ज्योतिषा स्त्रीरर्गच्छो रोचनं दिवः । देवास्त इन्द्र सख्यार्थ येमिरे ॥ ७ ॥ तम्बाभि प्र गायत पुरुद्दुतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं ग्रीमिंस्ति विषमा विवासत ॥ ८ ॥ यस्यं द्विवहेंसो वृहत्सही दाधार रोदंसी । गिरीरका अपः स्व वृंवत्यना ॥ ९ ॥ स राजिसि पुरुष्टुतुँ एको वृत्राणि जिन्नसे । इन्द्र जैत्रा श्रवस्या च यन्त्रवे ॥ १० ॥ (१८९) धिक ६३ ]

(ऋषः — १-३ भुवनः साधनो वा, ३ (छि०) भरद्वाजः ४-६ गोतमः ७-९ पर्वतः । देवता — रम्हः।) इमा तु कं भ्रवना सीवधामेन्द्रेश्च विश्वे च देवाः ।

यु चं नस्तुन्वं च प्रजां चीदित्यैरिन्द्रेः सुद्द चीक्छ्पाति

11 9 11

#### (सक ६१)

१-४ देखो अधर्व २०।१४।१-४।

(इन्द्राय साम गायत ) इन्द्रके लिये सामगान करो। (बृहते विपाय ) वढे ज्ञानी (धर्मकृते विपाधिते पन-स्यवे ) धर्मका आवरण करनेवाले, ज्ञानी तथा स्तुतिके योग्यके लिये (बृहत् ) बृहत् नामक साम गाओ।। ५ ॥

( 据. 615619 )

हे इन्द्र ! (त्वं अभिभूः असि ) त् विजया है, (त्वं सूर्ये अरोख्यः ) त्ने पूर्यको प्रकाशित किया है, तू (विश्व-कर्मा) त् सबका बनानेवाला, (विश्वदेवः महान् असि ) त् इस विश्वका देव और बना है ॥ ६॥ (ऋ. ८१९८१२)

(ज्योतिया विश्वासन्) ज्योतिसे वमकते हुए (विषः रोखनं स्वः झगच्छः ) वीके वमक्नेवाने तेजस्वी स्थानको त् पहुंचा है। हे इन्द्र ! (वेदाः ते सक्याय येमिरे ) देव तेरी मित्रताके किने नरन करते हैं॥ ७॥ (ऋ. ८१९८१३) ११ (अवर्ष, अध्य, कान्य १०) ८-१० देखो अथर्व २०.६१।४-६।

इन्द्रके ये गुण हैं-

१ घर्मकृते, विपश्चिते पनस्यवे विप्राय— पर्मक भावरण करनेवाला, ज्ञानी, स्तुख, विद्वान् ।

२ अभिभूः विश्वकर्मा, विश्ववेषः महान् असि—
त् विश्ववे विश्वका निर्माण करनेवाला, विश्वका स्पास्य देव और
वहा इन्त है।

१ देखाः ते सक्याय येमिरे— इन तेरी मित्रता करना नाहते हैं।

#### ( सक 📢 )

(इन्द्रः विश्वे च देवाः) इन्द्र और सब देव तथा इत (इसा शुक्रमा कं सीचचाम) इन शुक्रोंको आनंबतुषः बनावर वसमें वरें। (इन्द्रः व्यादित्वेः सङ्) इन्द्र वाहि-सोंके वाव (यहं) नक्षे (नः तन्त्रं) इनादे करीहर्की आदित्येरिन्द्रः सर्गणो मुरुद्धिरुसार्कं भूत्वविता तुन्नीम् । इत्वार्य देवा अस्तरान्यदार्यन्देवा देवत्वमंभिरश्चेमाणाः मृत्यर्श्वमुर्कर्मनयं छची<u>भि</u>रादित्ख्ववामि<u>षि</u>रां पर्यपदयन् । अया बार्ज देवहिंतं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः य एक इद्विदर्शते वसु मतीय दाश्चर्ष कदा मतेमराधर्स पदा श्रुम्पमिव स्फुरत् यश्चिद्धित्वो बहुम्य आ सुनावाँ आविवसिति । उम्रं तत्पत्यते भव इन्द्री अङ्ग ॥ ६ ॥ य इंन्द्र सोमपातंमो मद्राः श्रविष्ठ चेतंति येना दब्धंग्वमाधिगुं वेषयेन्तं स्वर्णिरम् येन सिन्धुं महीरपो रथा इव प्रचोदयं:

11 9 11 11 3 11 । ईश्वानो अप्रतिष्कुत् इन्द्रो अङ्ग ॥ ४ ॥ । कदा नंः ग्रुश्रवद्रिर इन्द्री खुङ्गः ॥ ५ ॥ । येना हांसि न्यंशतित्रणं तमींमहे ॥ ७ ॥

। येनां समुद्रमानिथा तमीमहे ॥ ८ ॥ । पन्थामृतस्य यातंवे तमीमहे ॥ ५ ॥ (३९९)

( प्रजां च ) और प्रजाको ( चीक्ल्एपाति ) समर्थ बनावे ॥ १ ॥ (死, 90154019)

( बादिश्यैः ) आदित्योंके साथ ( मरुद्धिः सगणः इन्द्रः ) महतीके गणींके साथ इन्द्र ( अस्माकं तनूनां अ-विता भूतु ) इमारे शरीरोंका रक्षक होने। ( देवा असुरान् हत्वाय ) देवोंने अपुरोंको मारकर ( यदा आयन् ) जब आये, तब (देवत्वं अभिरक्षमाणाः देवाः ) देवोंने अपने देवत्वकी रक्षा की ॥ २ ॥ ( 3. 90194017 )

( शाचीभिः प्रत्यश्चं अर्क अनयन् ) अपनी शक्तियोंके साय वे सूर्यको इधर लाये, ( आत् इत् इषिरां स्वधां पर्यपद्यन् ) इसके पश्चात् प्रिय स्वधाको उन्होंने देखा । ( अया देवहितं चाजं सनेम ) इससे देवोंसे रखे हुए बढको उन्होंने प्राप्त किया ( सुचीराः शतहिमाः मदेम ) अच्छे पुत्रपीत्रोंके साथ सी वर्ष आनंदसे रहें ॥ ३ ॥

( 宋. 90194413 )

(दाशुके मतीय) दानी मनुष्यके लिये (यः एकः इत्) को मकेला ही ( यसु विदयते ) धन देता है ( अप्रति-च्कुतः ह्यानः इन्द्रः अंग ) हे त्रिन ! वही क्विने परा-जित न होनेबाला ईश्वर इन्द्र ही है ॥ ४ ॥

( 羽, 916810 )

है ( अंग ) त्रिय ! ( कदा अराधसं मर्ते ) दब दान न देनेवाळे मनुष्यको . ( पदा श्लुम्बं इव स्फुरत् ) पावसे कंबकी तरह वह ,दबा देगा ! ( इन्द्रः कदा वः निरः शुक्रकत् ) इन्द्र कव इमारी स्तुतियां युनेगा र ॥ ५ ॥

( 相. 916416 )

(यः चित् हि) जो कोई (बहुभ्यः) बहुतोंमेंसे ( सुतावान् त्वा आ आविवासति ) एक धोमयागरे तेरी सेवा करता है, (तत् उम्रं शवः इन्द्रः पत्यते ) तब उप्र बलका खामी यह इन्द्र होता है हे (अंग) प्रिय!॥ ६॥ ( 羽. 916815)

हे इन्द्र! (यः सोमपातमः शविष्ठः मदः चेताते) जो तेरा सोमपान करनेसे बलशाली आनन्द प्रकट होता है, ( येन समिणं नि इंसि ) त्रिसंधे तू सानेवाले शत्रकी मारता है, ( तं ईमहें ) उस सामर्थ्यकी इस मांग करते हैं ॥ ७ ॥ ( ऋ, ८।१२।१ )

(येन द्वाग्यं अधिगुं) जिससे दशम्ब, अधिगुढी ( वेपयन्तं स्वः नरं ) शत्रुको कंपाने प्रकाशके नेता वीरकी तवा (येन समुद्रं आविध ) जिसके समुद्रकी सुरक्षा की (तं ईमहे) वह सामध्ये इम मांगते हैं ॥ ८॥

( ऋ. ८।१२।२ )

(येन सिन्धुं महीः वपः ) जिससे सिन्धु तथा जल-प्रवाहों को (रथान् इस ) रथों के समान ( ऋतस्य प्रश्वां यातवे ) सलके मार्गपर जानेके सिये (प्रकोद्यः ) प्रेरित किया (तं ईमहे ) उस शकिकी मांग इम करते हैं ॥ ९ ॥ (邓. ८११२१३)

१ इन्द्रः नः यहं तन्वं प्रजां च चीक्रवाति- इन्द्र हमारे बज्ञको, हमारे शरीरोंको और प्रजाको समर्थ बनाता है।

२ इन्द्रः असाकं तनुनां निवता भृतु- इन्द्र इगरे शरीरोंडा संरक्षक बने ।

१ असुरान् इस्थाय देवस्यं अभिरक्षमाणा देवा

### [सूक्त ६४]

( ऋषिः — १.३ नुमेधः; ४-१ विश्वमनाः । देवता — इन्द्रः ।)

एन्द्रं नो गधि प्रियः संत्राजिदगीधः । गिरिनं विश्वतंस्पृथुः पतिर्दिवः 11 \$ 11 अभि हि संत्य सोमपा उमे बुभूथ रोदंसी । इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पविद्विषः 11 8 11 । इन्ता दखोर्मनीर्वृषः पतिर्दिवः ्रत्वं हि श्रश्वंतीनामिन्द्रं दुर्ता पुरामसि 11 3 11 एद् मध्यो मुद्दिन्तरं सिश्च वाध्वर्यो अन्धतः । एवा हि बीर स्तर्वते सुदावृधः 11 8 11 इन्द्रे स्थातईरीणां निकष्टे पृर्व्यस्तुतिम् । उदानंश श्वंसा न मन्दनी 11 4 11 । अप्रीयुभिर्यक्षेभिर्वावृधेन्यम् तं वो वाजानां पतिमहूमहि अवस्यवेः 11 4 11 (808)

यदा आयज् — अधुरोंको मार कर देवत्वकी रक्षा करनेवाले देव जब आ गये।

8 अया देवाहितं वाजं सनेम — इससे देवत्वरक्षक बल प्राप्त करेंगे।

५ सुवीराः शतिहमा मदेम — उत्तम बालवचीके साथ सौ वर्ष भानदसे हम रहेंगे ।

६ दाञ्चे मर्ताय य एकः वसु विदयते — दाता मानवके लियं वह अकेला ही इन्द्र धन देता है।

७ अप्रतिष्कुतः ईशानः इन्द्रः — वह किसीचे परा-जित न होनेवाला इन्द्र है।

८ कदा अराधसं मर्ते पदा स्फुरत्— ६व दान न देनेबाले मानवको पावसे वह दबाता है ?

९ इन्द्रः कदा नः गिरः शुधुवत् — इन्द्र कर इमारी प्रार्थना सुनेगा ?

१० इन्द्रः उम्रं शावः पत्यते — इन्द्र उम्र बल माप्त करता है।

११ यः श्रासिष्ठः मदः चेतित, येन अत्रिणं निर्देखि, तं ईमहे— जो सामध्येतान् आनंद प्रकट करता है, जिससे सानेशके शत्रुको वह मारता है वह बक्र हम मांग रहे हैं।

१२ येन आविध तं ईमहे — जिससे सुरक्षा करता है वह वह इस प्राप्त करना चाहते हैं।

१२ येन ऋतस्य पन्थां यातये प्रचोद्यः तं ईमहे— विवसे सस्य मार्ग पर जानेकी प्रेरणा वह लोगोंको देता है वह वल इस मानते हैं।

#### (स्क ६४)

हे इन्द्र ! ( आ गृष्टि ) इसारे पास आ । तू ( भिष्यः ) इमें मिन है ( स्वचा कित्) तूसदा बॉक्नेसम, ( अमोद्धाः)

छिपकर न रहनेवाला, (गिरि: न विश्वात: पृथु:) पर्वतके समान वारों ओरसे पुष्ट (विद्यः प्रति:) गुलोकका प्रति है ॥ १॥ (ऋ. ८।९८।४)

हे (सत्य सोमपा) सने सोमके पीनेनाले इन्ह्र! (समे रोदकी मभि नभूथ हि) तुम दोनों यु जीर भू लोडोंडो पराजित करता है। हे इन्ह्र! तू (दिखाः पतिः) युक्लेक्डा पति और (सुन्वतः मुधाः) शोमनाग करनेनालेको नडाने-नाला है॥ २॥ (स. ८१९८)५)

हे इन्द्र ! (त्वं वाश्वतीनां पुरां इतां असि हि) प राजुके सारे किलाको तोडनेवाला है, (वृष्योः हुन्ता) चजु-ऑको मारनेवाला, (मजोः णुधः) मजुष्यदां बढानेवाला और (विवार पतिः) गुकोकका पालक है ॥३॥ (स. ८१९८।६)

हे ( अध्वयों ) अध्यर्थ ! ( अन्धासः मध्य महिन्तरं आ सिञ्च इत् र ) मधुर सोमरसके अधिक मीठे भागको इसमें बाल । (सदाकृषः सीरः एया हि स्तवते ) स्था सहायक होनेवाला बीर इन्द्र इसी तरह प्रसक्तित होता है ॥ ४॥ (ऋ ८१२४-१६)

हे (इरीणां स्थातः इन्द्र) हे चोडोंके कामी इन्द्र! (ते पूर्व्यस्तुर्ति) तेरी प्रशामी स्तुतिको (न किः शायका उदान्द्रा) वनसे कोई नहीं पा सकता, (स अन्द्रवा) व. मलाईसे पा सकता है ॥ ५॥ (ऋ. ८१२४१९७)

(अवस्थवः) यस चाइनेवाने हम (अवायुक्तः वहेतिः वावुष्टेम्यं) यस्त नकनेवाने वहीं वक्तेवाने (तं वाक्रवां पर्ति) स्व करोंके सामी हम्द्रकं (अञ्चनक्षि) हुकते हैं ॥ ६॥ (अ. ८०२४४६८)

## [स्क ६५]

(ऋषिः — १-१ विश्वमनाः। देवता — इन्द्रः।)

प्रतो न्विन्द्रं स्तर्वाम् सर्वाय स्तोम्यं नरेम् । कृष्टीयों विश्वा ख्रम्यस्त्येक् इत् ।। १ ॥ व्योक्षाय मित्रं दुक्षाय दस्म्यं वर्षः । घृतात्स्वादीयो मधुनम्य वोचत ।। २ ॥ यस्यामितानि बीर्योष्ट्रं न राष्ट्रः पर्येतवे । ज्योतिन विश्वमम्यस्ति दार्श्वणा ॥ ३ ॥ (४०७)

### [ सक्त ६६ ]

( ऋषिः — १-३ विश्वमनाः । देवता — इन्द्रः । )

# स्तुद्दीन्द्रं व्यश्ववदर्न्मं वाजिनं यमम् । अर्थो गयं मंदंमानं वि दाशुर्वे ॥ १ ॥

इन्द्रके ये गुण इस स्क्रमें कहे हैं -

१ प्रियः सन्नाजित् अगोद्यः विश्वतः पृथुः दिवः पति— इन्द्र सबने प्रिय, धर्वदा विजयो, छिपकर न रहने-बाला, चारों ओरसे पुष्ट बुलोकका स्वामी है। 'अ-गोद्यः' किसी तरह छिपकर न रहनेवाला, बदा प्रकट होनेवाला इन्द्र है।

२ शश्वतीनां पुरां दतां त्वं अस्ति — शश्वत नगः रिवांको शत्रुके किलांको तोवनेवाला है।

१ दस्योः हन्ता- शत्रुको मारनेवाळा,

8 मनोबृधः— मननशील मानवाका संबर्धन करने-बाला है।

५ सदावृधः चीरः एव स्तवते— को सदा बढने । बाला बीर है उसकी ही प्रशंसा होती है ।

६ हरीणां स्थाता इन्द्रः — घोडोंका रक्षक इन्द्र है। घोडोंकी पालना करनेकी विद्या वह जानता है।

अंते पृथ्यंस्तुर्ति न किः शबसा उदानश, न भन्दना— तेरे बैसी स्तुतिको कोई बलसे नहीं प्राप्त कर सकता न सुबसे प्राप्त कर सकता है। तेरी जैसी प्रशंसा प्राप्त करना किसीको भी अश्वक्य है।

८ श्रवस्थवः चाजानां पति तं अद्वमहि— यश चाहनेव ले हम सब बलों हे स्वामी इन्द्रको ही अपनी सुरक्षाके किये बुलाते हैं।

(स्क ६५)

हे (सक्षायः) हे मित्री! (आहत नु) आभी। (स्तोक्यं नरं स्तवाम) स्तुतिके योग्य बीर इन्द्रकी स्तुति करें। (यः एकः इत्) वो अकेट्य ही (विश्वाः कृष्टीः अक्ष्यस्ति) वव मनुष्वीपर विरावता है ॥१॥

( 3. CIRVISS )

(अ-गो-दखाय) को दशी गोओं हो रेडिता नहीं, और (गविषे) गोओं हो हुंड निहाकनेवाला है (युकाय) उप

गुलोकमें रहनेवालेके लिये ( घृतात् मधुनः च स्वादीयः ) घी और शहदसे अधिक स्वादु ( दस्मयं चचः चोचत ) युन्दर स्तुतिके वचन कहा ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।२४।२० )

(अस्य अमितानि बीर्या) जिसके अपरिभित पराक्रम हैं, (यस्य राघः न पर्यति वे) जिसके घन दान घेरे नहीं जाते, जिसकी (दक्षिणा ज्योतिः न) दक्षिण ज्योतिके समान (विश्वं अभ्यस्ति) सक्के ऊपर ज्योति है ॥ ३॥ (ऋ. ८।२४।२९)

१ हे सखायः ! स्तेम्य नरं स्तवामः हे मित्रो ! आओ, प्रशंसनीय वीरकी ही प्रशंसा इम गाते हैं, तुम सब इसमें शामिल हो जाओ।

१ यः एक इत् विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति — जो अकेला ही धव मानवींके कपर रहता है।

रे अ-गो-रुघाय गविषे सुक्षाय — जो गौओंशे रोकता नहीं, परंतु गौवोंको खोजकर शत्रओंसे लाता है। जो युलोकमें रहता है।

४ दस्यं वचः वोचत- उसकी स्तुति संदर वाणीसे दरो। ५ अस्य अभितानि वीर्या— इस इन्द्रके पराकम अपरिमित है।

६ यस्य राधाः न पर्येतवे — त्रिसंके घन घेरे नहीं जाते, इतने वे अपरिभित हैं।

७ दक्षिणा ज्योतिः न विश्वं सभ्यस्यति -- दक्षिण ज्योतिके समान वसका तेत्र सर्वत्र फैलता है।

(ब्क ६६)

(व्यश्ववत्) व्यश्वकी तरह (अनूमि वाजिनं यमं) पीडा रहित, बलवान् और निथन्ता (इन्द्रं स्तुह्ति) इन्द्रकी स्तुति कर, बो (इन्द्रुचे) दाताको (अयंः) अनुका (मंह-मानं नयं) बंग कर (वि) देता है ॥ १॥

( क. दार्थारर )

एवा न्नमुपं स्तुहि वैर्थय दश्चमं नर्वम् । सुविद्रांसं चुकित्वं चुरणीनाम् 11 5 11 वेत्था हि निर्श्नेतीनां वर्जहस्त परिवृत्रम् । अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव 11 2 11 (810)

#### ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः॥५॥

### मिक्त ६७]

( ऋषिः — १-३ परुच्छेपः, ४-७ गृत्समदः । देवता — १ इन्द्रः, १ मरुत्, १ महिः।) वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यज्ञत्यव दिषौ देवानामव दिषः । सुन्वान इत्सिषासाति सहस्रां वाज्यवृतः । \_ सुन्वानायेन्द्री ददा<u>त्य</u>ाश्चर्व रुपि देदात्याश्चर्यम् मो षु वो असद्भि वानि पौंस्या सर्वा भ्वन्युमानि मोत जारिषुर्स्मत्पुरोत जारिषुः। यद्वश्चित्रं युगेयुंगे नव्यं घोषाद्दर्मर्यम् । 11 2 11

असासु तन्मंरुतो यचं दुष्टरं दिधृता यचं दुष्टरंम्

हे (वैयश्व ) व्यक्षके पुत्र ! (नवं द्वामं ) जो नववां या दसवा है तर् ओ ( सुविद्वांसं चरणीमां चर्छत्यं ) उत्तम विद्वान् है और प्रयत्नशील मानवीं के स्तुतिके योग्र है ( एवा न्नं उप स्तुद्धि ) इसकी निश्वयसे स्तुति कर ॥ २।.

( 38. 6128123 )

हे (वज्रहस्त) वज्र हाथमें लेनेवाले इन्द्र! तू (निर्श्न-तीनी परिवृज्ञं घेत्थ हि ) भावित्तर्योका परिवार्जन करनेके उपायको जानता ही है, (पारिपदां अहः अहः शुन्ध्युः इस ) पांबको लगे मलको अस तरह प्रतिदिन शुद्ध करते E 11 3 11 ( 3138138 )

१ अनुभि वाजिनं यमं इन्द्रं स्तुहि — जिसमे लह-रियों के समान क्षोभ नहीं, जो बलवान और नियामक है, उस इन्द्रकी स्ताति कर । 'अन्-ऊर्मिः '- जिसमें लहरियां नहीं, को खुम्ध नहीं होता, जो शान्त रहता है।

२ दाशुषे मंद्रमानं अर्थः गयं वि — जो दाताके लिय शत्रका बडा घर देता है। 'अर्थः'- अरि = शत्र । अर्थः-बन्दा।

१ नवं दशमं सुविद्वांसं चरणीनां चर्कस्यं उप स्तुह्य-- नवम था दशम दशक ( ९० वें या १०० वें वर्ष ) में विद्यमान उत्तम विद्वान् और कार्यकर्ताओं वे तत्तम प्रयस्नकील भो है उसकी स्त्रति कर ।

८ हे बजहत्त ! निर्मतीनां परिवर्ज वेश्य- हे बज्जारी ! त बावशियोंको दूर करनेका खवाब बानते हो ।

५ परिपदां अहः बहः शुम्धयुः — पोनपर सक सन तो जैसा प्रतिदिन शुद्ध करते हैं वैसे प्रतिदिन प्रयश्न कर्मवाक विपत्को दूर कर सकते हैं।

#### ॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

#### (स्क ६७)

( सुन्वन् हि परीणसः क्षयं वनोति ) सीम्यान करनेवाला धम युक्त घरको प्राप्त करता है। ( खुम्बाबः क्रि) सोमयाग करनेवाला ही ( क्रियः सम्बद्धाति सा ) सन्न-ओंडा दूर बरता है, ( देवानां द्विषः अव ) देवेंड क्यू-ऑडो दूर करता है। ( सन्दान: अवृत: वाजी ) बोक्याव करनेवाला शत्रुसे बरा न जाता हुला बलवान् वनवर (खहुकार सिवासित इत् ) सहस्रों प्रकारके धर्मोंकी बीतना बाहता है। (इन्द्रः सुन्वानाय आशुवं रपि ददावि ) इन्द्र सीमयाग करनेवालेकी बहुत धन देता है, ( आ अवं ब्यासि ) पर्याप्त धन देता है ॥ १ ॥ ( W. 1172210)

( असात् अधि ) इमारे सामने ( यः शामि पीस्टा ) आपके वे वीरव कर्म ( समा मा र सु भुषयू ) प्रदेशिक हों, ( उत युद्धानि मा जारियुः ) और तुम्हारे तेम बौर्क न हों। ( अस्मत् पुरः उत आरिपुः ) इनारे कालो और न हों। (यत् वः चित्रं युगे युगे मध्यं) नी बाल्या आधर्वहारक हर्व युगयुगर्वे नवा होता रहता 🐍 ( आधार्क घोषात् ) वर तुन्हारे देवस्वकी घोषणा करें । हे अवसी है ( क्या

अवि होतरि मन्ये दार्खन्तं वर्षे सूत्रं सहसो जातवेदस् विश्वं न जातवेदसम्। य कुर्ध्वया खब्बरी देवी देवाच्या कृपा। षुत्य विश्रोष्टिमतुं वष्टि श्रोचिषाजुद्धांनस्य सर्पिषः 11 3 11 <u>युक्कैः संमिश्वाः एवंतीमिर्ऋष्टिमिर्यामं छुत्रासी अञ्जिषु प्रिया उत् ।</u> आसचा वर्हिभैरतस्य सूनवः पोत्रादा सोम पिवता दिवो नरः 11811 आ विश्वि देवाँ इह विश्व यक्षि चोश्चन्हीतुर्नि पदा योनिषु त्रिषु । प्रति नीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिनाप्तीं <u>प्रा</u>त्तनं <u>मा</u>गसं तृष्णुहि 11411 एष स्य ते तुन्वो∫ नृम्णुवधनः सह ओर्जः प्रदिवि बाह्यो<u>र्ह</u>ितः । तुम्बं सुतो मंघवन्तुम्युमाभृंतुस्त्वमंस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिव 11 & 11 यमु पूर्वमहुवे तंमिदं हुवे सेदु हव्यो दुदियों नाम पत्यते । अध्वर्युभिः प्रार्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोमं द्रविषोदः पित्रं ऋतुभिः ॥७॥ (४१७)

च दुष्टरं अस्मासु दिघृत ) भो दुस्तर कर्म है वह हममें स्वापित करो, (यत् च दुष्टरं) जो दुष्त्राप्य है वह हममें रखो ॥ २॥ (ऋ. १।१३९७८)

( आग्ने होतारं मन्ये ) अभिको में होता मानता हूं। ( दाख्यन्तं वर्सुं सहसः सूतुं ) वह दान देनेवाला, धन-बान, बल्का पुत्र ( जातवेदसं ) उत्पन्न हुएको जानने-बाला, ( जातवेदसं विमं न ) माना विशेष प्राक्त जैसा बह है। ( यः ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा स्वध्यरः देवः ) को कंबे देवी सामध्येसे युक्त उत्तम यज्ञ करनेवाला देव है। ( आ जुडानस्य सर्पियः शोसिया ) हवन किये गये योके तेमके ( खुतस्य विश्वार्ष्टिं सनुवाष्टि ) योकी तेजस्विताकी आप्त करता है।। ३॥ ( ऋ. १।१२०।१ )

(यहै संमित्रहाः) यहाँ में लगे हुए (पृषती भिः क्रिक्टिंगः यामन्) वित्तकवरां वोदियों पर वर्डियों के साथ वैठकर जानेवाले (अक्षिज्ञ जु शुक्षां सः) आभूवणों में शोमनेवाले (उत प्रियाः) आर प्यारे मित्र (अरतस्य स्वयः) अस्तेक पुत्रो ! हे (दिवः करः) दिन्य नेताओ ! (वर्षिः आस्यः) आसनपर वैठकर (पोत्रात् सोमं सा पिवत ) वोता वे पात्र से सोमरसको वी शो ॥ ४ ॥ (क्र. २।३६।२)

( देखान इह मा वक्षि ) देवेंको यहा के माभी । हे - (चित्र ) ज्ञानी ! (चिह्न च ) उनका यजन कर। हे (होतः) होता ! (त्रिषु योतिषु आ तिषद्) तीनो स्थानों में केठ। (प्रस्थितं सोम्धं मधु प्रति वीहि) तैयार किये गये मीठे सामका स्वीकार कर। (आग्नीआत् पिक) अमीध्रके पात्रसे सोम पां और (तव भागस्य तृष्णुहि) अपने भागसे तृप्त हो॥ ५॥ (ऋ. २।३६।४)

(एवः स्य) यह वह (ते तन्यः नुम्पयर्थनः) तेरे शरीरका पौक्ष बढानेवाला है, (सहः ओजः प्रदिवि बाहोः हिंतः) वल और सामध्यं धदा तेरी बाहुओं में रखा है। हे (मञ्चन्) धनवान इन्द्र! (तुश्यं सुतः) यह सोमरस तेरे लिये निकाला है. (तुश्यं सासुतः) तुम्हारे लिये मरकर रखा है। (अस्य माझणान्) इस मझके पात्रसे (त्यं आ तुपन् पिव) तु तृती होनेतक पी ॥ ६ ॥ (ऋ. २।३६।५)

(यं उ पूर्वे हुए) जिसको मैंने पहिले बुनाया था, (तं इदं हुए) उसको इस समय में बुलाता हूं। (स इत् उ इट्यः) नहीं बुनाने योग्य है, (वृद्धिः) नह दाता है, (याः नाम पत्यते) नह प्रस्थिद रीतिसे शासन करता है। (अध्व-युभिः सोम्यं मधु प्रस्थितं) अध्वर्धुं में नह मधुर सोम-रस तैयार किया गया है। हे (वृद्धिणोदः) धनके दाता । (ऋतुभिः पोत्रात् सोमं पिष) ऋतुओं के साथ पोताके पात्रसे सोम पी ॥ ७॥ (ऋ २।३७।२)

# [ सूक्त ६८]

( ऋषिः — १-१२ मधुनुक्रम्दाः । देवता — रम्द्रः । )

| सुरूपकृतुमूत्वे सुदुर्घामिव गोदुई । जुदूमसि द्वविद्यवि                                       | 11 7 11      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| उपः नः सबुना गृहि सोर्मस्य सोमपाः वित्र । ग्रीदा इद्वेवत्रो मर्दः                            | 11 9 11      |    |
| अर्था ते अन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम् । मा नो अति रूप् आ गीर                                 | 11 3 11      |    |
| परेहि विग्रमस्तृंतमिन्द्रं एच्छा विष्धितम् । यस्ते सिखम्य आ वरेम्                            | 11 8 11      |    |
| उत ब्रुवन्तु नो निद्रो निर्न्यतेश्विदारत । दर्था <u>ना</u> इन्द्र इहुवैः                     | 11 4 11      |    |
| उत नं सुभगाँ अरिवें वियुर्दस कृष्टयंः । स्यामेदिनद्रस्य भर्मीण                               | 11 & 11      |    |
| ए <u>माश्रुमा</u> श्रवे मर यज्ञश्रिये नृमादैनम् । पृत्यन्मन्द्रवस्त्रसम्                     | 11 9 11      |    |
| अस्य पीत्वा चेतकतो घनो वृत्राणांमभवः। प्राबो वाजेषु वाजिनेम्                                 | 11 6 13      |    |
| वं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयीमः शतकतो। धर्नानामिनद्र सावर्षे                                   | 11 3 11      |    |
| यो <u>रायो</u> द्देवनिर्मुहान्त्सुं <u>पा</u> रः सुन्वतः सखा । तस् <u>मां</u> इन्द्रांय गायत | 11 05 11     |    |
| अ६ त्वेता नि धीदुतेन्द्रेमुभि प्र गीयत । सखीय स्तोमेनाइसः                                    | 11 \$\$ 11   |    |
| पुरुतमं पुरुणामीश्वानं वायीणाक् । इन्द्रं सोमे सची सुते                                      | 11 55 11 (86 | 3) |

(स्क ६८)

१-३ देखां अथर्वे. २०।५७।१-३।

(विश्रं अस्तृतं परा इहि) ज्ञानी अपराज्ञितके पास जा। (विपश्चितं इन्द्रं पृच्छ ) क्षानी इन्द्रभे पूछ। (ते सिक्किन्यः वरं आ) जो तेरे भित्रों में श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ (ऋ. १।४।४)

(नः निदः उत झुचन्तु) इमारे निदक बोलें कि (अन्यतः चित् निः आरत) वहांसे निकल जाओ (इन्द्रे इत् दुवः द्धानाः) क्योंकि तुम इन्द्रमें मिक रखते हो ॥ ५॥ (ऋ. १।४।५)

हे (द्रस्त ) दर्शनीय! (क्रष्ट्यः) मतुष्य तथा (मरिः) शत्रु भी ( उत नः सुमगां वोचेयुः ) हमें सीमाग्यवाले कहें, तथापि (इन्द्रस्य शर्मणि इत् स्थाम ) इन इन्द्रके ही आश्रममें रहेंगे ॥ ६॥ (ऋ, १।४।६)

( सक्षक्षियं ) यहकी छोजा वडानेवाले, ( नुमादनं ) वीरोंको आंबीदत करनेवाले, ( पतंत्रत मन्द्रवरस्तकं ) गति करानेवाले और यित्रोंका आंवेद वडानेवाले (ई आंड्रां) इव तेजस्वी छोजको (आंख्रोंके स्वरं) तेजस्वी इन्हर्के स्थिय मर दे ॥ ७॥ (कृ. ११४१७) हे (शतकतो ) वेंध्वां दर्भ करनेवाले इन्ह्र ! (व्यव्य पीरवा) इस सोमको पीस्ट (वृत्राणां सनः समयः) वृत्रोंको त् मारनेवाला हुआहै अव (वाजेषु वाजिने मायः) संप्रामोंम योदाको रक्षा कर ॥ ८॥ (क. १।४१८)

हे (शतकतो) वैष्टां कर्म करनेवाले इन्द्र! (तं स्वा याजेषु याजिने वाजयामः ) उस तुझको संमानीमें वकवान वनाते हैं। हे इन्द्र! (धनानां सातये) धनीक वालके लिये यह इम करते हैं॥ ९॥ (ऋ १।४।६)

(यः रायः महान् अवितः) वो वनों हा वहा रक्ष है, (सुन्यतः सुपारः सकाः) से मयाबीका दुःवसे पार करें-बाला मित्र है (तस्मै इन्द्राय गायतः) वस इन्द्रके किंवे मंत्रों हा गान करो ॥ १०॥ (ऋ. ११४१०)

हे (स्तोमचाह्तः सखायः) कोत्रीं वे गानेनाके मित्री हैं (भा तु एत) आनो, (नि पीइत) वैठो, (इहं व्यक्ति प्र गायत) इन्ह्रका गायन करे। ॥ ११॥ (ऋ. ११५११)

(वृद्धणां वृद्धतमं) प्रशासीने प्रमा, ( दार्थाणां हंद्यानं ) स्वीकार करने बोध्य वस्तुओं के सामी ( इन्ह्रं ) दन्तके समित्र ( सोमे साचा सुरो ) बोमरस तैवार होनेपर वाते स्वीम १९६

### [सूक्त ६९]

( ऋषिः - १-११ मधुब्छन्दाः । देवता - इन्द्रः । )

| स वां नो योग आ भुंबत्स राये स पुरंच्याम्              | । गमुद्राजेंभिरा स नंः    | 11 2 11        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| बस्यं संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु श्रत्रंवः          | । तस्मा इन्द्रांय गायत    | 11 2 11        |
| सुवपात्रं सुता हुमे शुचयो यन्ति बीतये                 | । सोमासो दच्यांशिरः       | 11 \$ 11       |
| त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः                | । इन्द्र ज्येष्ठयाय सुऋतो | 11 8 11        |
| अा त्वो विश्वन्त् <u>वाश्चवः</u> सोमोस इन्द्र गिर्वणः | । शं ते सन्तु प्रचेतसे    | 11411          |
| स्वां स्तोमा अवीवृध्-स्वापुक्था श्रीतक्रतो            | । त्वां वर्धन्तु नो गिरः  | 11 4 11        |
| अश्वितोतिः सनेद्रिमं वाज्यमिन्द्रः सहस्रिणम्          | । यस्मिन्विश्वानि पौंस्या | 11 9 11        |
| मा नो मर्ता अमि द्रुंहन्तुन्नांमिन्द्र गिर्वणः        | । ईश्वानो यवया वृधम्      | 11 6 11        |
| युक्जन्ति ब्रध्नमहूषं चरन्तुं परि तुरशुषः             | । रोचंन्ते रोचना दिवि     | 11811          |
| युक्जनस्यस्य काम्या हरी निर्पक्षसा रथे                | । शोणी घृष्णू नुवाईसा     | 11 80 11       |
| केंतुं कृष्वक्रीकेतवे पेश्री मर्या अपेशसे             | । समुपद्भिरजायथाः         | ।। ११ ।।       |
| श्रादह स्वधामनु पुनेर्गर्भत्वमें रिरे                 | । दर्घाना नामं यज्ञियम्   | 11 १२ 11 (88१) |

#### (स्क ६९)

(सः घनः योगे मा भुषत्) वह हमारे उद्योगमें साथ रहे (सः राये) वह धनमें, तथा (स पुरन्ध्यां) वह वही महत्वाकांक्षाओं में हमारे शय रहे (सः वाजेभिः नः मा गमत्) वह शक्तियों के साथ हमारे पास आ जावे ॥ १॥ (ऋ. १।५।३)

(राजवः) शत्रु (समत्सु) युदों रें (यस्य संस्थे इरी न वृष्यते) त्रिसके बोते घोडोंका नहीं रोक सकते, (तसी इन्द्राय गायत) उस इन्द्रके गीत गाओ ॥ २॥ ﴿ऋ, १।५।४)

( इसे दश्याशिरः शुखयः सोमासः सुताः) ये दही मिळाये शुद्ध चमकते हुए सोमरस (सुतपान्ने सीतये यन्ति) सोम पीनेवाळे इन्द्रके मांगके लिये जाते हैं ॥ ३॥

(तर. १।५।५) है (सुक्रतो इन्द्र) उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र! (उथैष्ठवाब) भेष्ठ होनेके लिये और (सुसस्य पीतवे) वीमरस पीनके किये (सद्यः मृद्धः मजावधाः) तत्काल क्वा हो नया है॥ ४॥ (क. १।५।६)

हे (गिर्वण: इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र! (आश्वायः स्रोमासः त्वा विश्वान्तु) तीके स्रोम तेरे अन्दर प्रवेश करें। (ते प्रचेतसे शंसन्तु) तुस प्रज्ञावानके लिये ये कल्याण करनेवाले हों ॥ ५॥ (अ. १।५।७)

(स्तोमाः त्वां अवीषृष्यम्) स्तोत्रोंने तुमे बढाया है, हे (श्रातकतो) वैंकडों कर्म करनेवाल इन्द्र (खक्था त्यां) उक्थाने तेरा वर्णन किया है। (नः गिरः त्यां वर्षम्तु) हमारी स्तुतियां तुमे बढावें॥ ६॥ (ऋ. १।५।८)

(यसिन् विश्वानि पौंस्या) जिसमें सारे पौरूष हैं (इमं सहिक्षणं वाजं) वह यह सहस्रों वलेंको वढानेवाला सोमरस (अक्षितोतिः इन्द्रः सनेत्) जिसका रक्षण कभी कम नहीं होता वह इन्द्र स्वीकार करे ॥ ७॥ (ऋ. १।५।९)

है (गिर्वणः) प्रशंसायोग्य इन्द्र! (मर्ताः वः तन्त्वां मा अभिद्गहन्) मानव हमारे शरीरोंका होह न करें। त् (ईशानः) ईश्वर है (खर्ध याद्य) शक हमसे दूर हटा दे॥ ८॥ (ऋ. १।५।१०)

५-११ देखी अवर्ष. २०१२५४-५ 🏰 १२ देखी **्यूर्ण**. २०१४०१३।

# [स्क ७०]

( ऋषिः — १-१० मधुब्छम्याः । देवता — इंग्झः । )

| बीद्ध चिंदारुजनुमिर्गुद्दां चिदिनद्र वार्द्धिमः          | । अविन्द उक्तिया अर्ड      | H \$ H    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| देव्यन्तो यथा मृतिमच्छा विदर्भंतु गिर्रः                 | । महामन्वत भुतम्           | 11 3 #    |
| इन्द्रेण सं हि दक्षंसे संजग्मानो अविस्युपा               | । मुन्दु संगानवेचिता       | # \$ #    |
| <u>अन्वयैर्</u> भिर्धुभिर्मुखः सर्देश्वदर्चित            | । गुनैरिन्द्रेख काभ्नैः    | 11 8 11   |
| अर्तः परिज्युका मंहि दिवो वो रोचुनादाचे                  | । समेसिमृञ्जते गिरः        | 11411     |
| इतो वां <u>सा</u> तिमीमंहे दिवो वा पार्थि <u>या</u> दिधि | । इन्द्रै मुद्दों वा रजसः  | 11 4 11   |
| इन्द्रमिद्राथिनी वृहदिन्द्रमुर्केमिर्किणीः               | । इन्द्रं बाणीरन्षत        | 11 9 11   |
| इन्द्र इद्ध्योः सचा संमिश्च आ वचोयुजी                    | । इन्द्री नुजी हिरुण्यर्थः | 11 5 11   |
| इन्द्री दीर्घाय चर्श्वस आ स्पे रोहयदिवि                  | । वि गोभिरद्रिमैरयत्       | 11911     |
| इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रंप्रधनेषु च                      | । उत्र उत्रामिकितिमिः      | 11 20 11  |
| इन्द्रं व्यं महाधुन इन्द्रमर्भे हवामहे                   | । युजै वृत्रेषु वृज्जिणम्  | 11 2 2 11 |
| स नी द्वपश्चमं चुरुं सत्रीदावुक्षयी वृधि                 | । अस्मम्युमप्रतिष्कृतः     | 11 22 11  |
| वुझेतुं अं व वर्ताः स्तोमा इन्द्रस्य बुजिणीः             | । न विन्धे अस्य सुष्टुतिस् | 11 53 11  |
|                                                          |                            |           |

(स्क ७०)

(बीळु बित् भारुजरनुभिः बह्निभः) पुरदों से तोडनेवाले और उठा ले बलनेवाले मश्तों है साथ रहनेवाले हन्द ! (डिक्सिया गुहा अनु अधिन्द् ) गौवां हो गुहा में तूने प्राप्त किया ॥ १॥ (ऋ. १।६।५)

(देवयन्तः शिरः) देवताकी माक्त करनेवालीकी वाणि योने (विद्यसुं महां श्रुतं) बन प्राप्त करनेवाले बढे यशसी इन्द्रकी (यथा मार्ति अच्छ अनुषत) यथामति स्तुति की है॥ २॥ (अर. १।६।६)

१-४ देखो जवर्व. २०१४०११-२ । (श. ११६१७-८) हे (परिज्ञान्) पूर्णनवाते ! (सदाः आ गहि) वहांवे सा।(रोक्सान् विद्यः वा अधि) अवना तेत्रश्री गुलोकवे सा)(अविद्यन् गिराः संस्थाते) यहां हमारी स्तुतिमां सत्तम रातिने चल रही हैं हुए।। (श. ११६१५)

(इतः वार्थिकात् कृष्टि) वहा वृधिवंति अववः (दिवः वरः) युक्तेको अववः (वदः रश्रसः वरः) वर्षे अन्तरिक्षेते (इन्ह्रं साति इंडिंग्स्ट्रिके पत्र गांगते हैं ॥ ६ ॥ (वः ११६१०) ७-९ देखो अथर्व २०१३८/४-६। ( ऋ. १/७/१-६ )

(हे उम्र इन्द्र) उपनीर इन्द्र ! (उम्रासिः क्रिसिः) नीरताके संरक्षणीसे (सहस्वप्रधनेषु वाजेषु नः असः)ः सहस्रों प्रकारके धन विसमें मिलते हैं उन युद्धीने हमारी रहाः कर ॥ १०॥ (ऋ. १। ७/४)

(इन्द्रं चयं महाधाने) इन्द्रको इन वह संग्रामक् (इन्द्रं अर्भे इचामहे) इन्द्रको छोटे युद्धनें भी सहावक्षाचे बुकाते हैं (सुत्रेषु युद्धं विद्वाणं) इत्रोंको वजने मारवेवाकें हमारे मित्र इन्द्रको इन बुकाते हैं ॥ ११॥ (स. ११०५%)

हे (नः स्त्रादावन् मृथन्) हमारे किमे वदा देवेशकै बलवान् बीर ! (सः) वह त् (अकार्य) देखरे किने (अर्मु वर्ष्ठ नपा पृथि) हस मोगको बोक दे (अवहित्त कुतः) तेरा प्रतिकार करनेवाला कोई वहीं है ॥ १४ व

(विक्रिणः इन्ह्रस्य) वजवारी इन्ह्रकी (बुंकी हुकी उत्तरे स्तोगाः) प्रशेष पुर्वे वो क्षेत्र स्ताम है उन्हें (क्षेत्र शुक्रुति व किन्ते) इन्हें नोश्य स्त्रुतिको है। क्षेत्र करता ॥ १३ ॥

22 ( **1987** 18144, 1814 164 1844)

मृत्री युषेत् पंतीयः कृष्टीरिय्त्योंनेसा
य एकंवर्णीनां वर्त्नामिर्ज्यति
इन्द्रं वो विश्वतस्यि इवीमहे जनेम्यः
एन्द्रं सानुसि रृपि सुजित्वानं सदासहैम्
नि येने श्रष्टिहृत्यक्षां नि वृत्रा हृणधीमहै
इन्द्रं त्वोत्तांस आ वृषं वर्ज घुना देदीमहि
वृषं श्रुरेंभिरस्तंभिरिन्द्रं त्वयां युजा वृषम्

| । इद्यां <u>नो</u> अप्रतिष्कृतः | 11 28 11    |
|---------------------------------|-------------|
| । इन्द्रः पर्श्व क्षितीनाम्     | ॥ १५ ॥      |
| । असार्कमस्तु केवलः             | 11 24 11    |
| । वर्षिष्ठमूत्रये मर            | 11 29 11    |
| । त्वोतां <u>सो</u> न्यवैता     | 11 26 11    |
| । जर्बेम सं युधि स्पृषंः        | 11 28 11    |
| । सासुद्यामे पृतन्युतः          | ॥ २०॥ (४६१) |

(मृषा बंसगः यूथा इस) बैसा शक्तिमान् बैल गीओं के खंडमें होता है वैसा जो (मोजसा कुछीः इयर्ति) सामः ध्येसे सब मनुष्योपर रहता है वह (सप्रतिष्कुतः ईशानः) प्रतिकार जिसका नहीं होता वैसा यह ईश्वर इन्द्र है ॥ १४ ॥ (ऋ. १।७।८)

(यः एकः) को अकेला इन्द्र (पञ्च सितीनां) पाचाँ प्रकारके मानवोंका (चर्षणीनां चसूनां इरज्यति) सब मानवोंके घनोंका स्वामित्व करता है॥ १५॥ (इ. १।७।९)

१६ देखो अपर्व. २ । ३९११। (ऋ. १।७।१०)

हे इन्द्र! (सामसि) काम देनेवाके (सजित्वानं सदासहं राँच) विजयी, शत्रुको पराभूत करनेवाके (वर्षिष्टं) श्रेष्ठ भनको (ऊतये आ भर) हमारी सुरक्षाके लिये लाकर भर दे ॥ १७॥ (ऋ. १।८।१)

(येन मुष्टिहत्यया) त्रिसके मुष्टिण्हारसे ( धृत्रा नि रुणधामहै) शत्रुओंको रोक देते हैं (त्या ऊतासः सर्वता नि) तुससे सहायता दिये घोडेसे हम शत्रुको रोक हैं ॥ १८॥ (ऋ. १८८१)

हे इन्द्र! (स्वोतासः वयं) तेरे द्वारा धुरक्षित हुए हम (घना वर्ष मा द्वीमाहि) भारक वज्र पकडते हैं और उससे (युधि स्पृधः सं जयम) युद्धमें शत्रुओं को बीतेंगे॥ १९॥ (ऋ. ११८१३)

हे इन्द्र! (वयं अस्तुमिः शूरेभिः) हम अक्ष फॅक्ने-बाके बीरोंके साथ तथा (त्वया युजा वयं) तेरे साथ इम रहकर (पृतन्यतः सासद्धाम) सेनाके साथ चढाई करनेवाले शत्रुकोंको परास्त करेंगे ॥ २०॥ (श्र. ११८४)

इस सूक्तमें इन्ह्रके ये गुण वर्णन किये हैं---

१ देवयन्तः गिरः विद्शसुं महां भुतं यथामति अबस्य मञ्जयतः — देवत्वकी शक्तिकी इच्छा करनेवाली हमारी वाणियां भनी और वसे प्रक्षित्रं बीर इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं।

२ हे उन्न इन्द्र ! उन्नाभिः कतिभिः सहस्रमध-नेषु वाजेषु नः अच — हे बीर इन्द्र ! बीरताके संरक्षण साधनोंसे सहसों प्रकारके धन जहां मिलते हैं उन युद्धोंमें हमारी रक्षा कर । 'सहस्त्रमधनं वाजं '— युद्धमें इजारों प्रकारके धन भिलते हैं, ये धन शत्रुसे ल्युनेसे मिलते हैं। इस लिये युद्धका नाम 'धन' भी है और 'महाधन' भी है।

३ वयं वृत्रेषु युजं चिज्ञणं इन्द्रं महाधने अर्थे च इचामहे — इम शत्रुके उत्पर वज्ञ फेंकनेवाले इन्द्रको बढे और छोटे युद्धमें सहायताके लिये बुलाते हैं।

४ सत्रादायन् ज्यन्! अप्रतिष्कृतः अस्मभ्यं अमुं खरुं अपा वृधि — दे धदा दान देनेवाले बलवान् बीर! तू प्रतिबंध रहित होकर हमारे लिये यह भोग खुला कर दो। अससे हम उसको प्राप्त करके उसका उपभाग लेंगे।

५ षृषा वंसगः यूथा इव अप्रतिष्कुतः ईशानः ओजसा कुर्छाः इयतिं—्रे बलवान् बैल वैसा गौओं के कुंडमें जाता है, उस तरह निसका शतिकार नहीं किया जा सकता, ऐसा ईश्वर वह इन्द्र अपनी शक्तिसे शत्रुके सैनिकों को पराभृत करता है।

६ यः एकः पञ्च क्षितीनां चर्षणीनां चसूनां इर-ज्यति — जो अकेला वीर इन्द्र पाणें मानवोंके धनोंका स्वामित्व करता है। सबके धनोंपर इसी अकेलेका अधिकार है।

७ हे इन्द्र ! सामसि सजिश्वानं सदासहं वर्षिष्ठं रियं जत्वे भा भर— हे इन्द्र ! लानदायक विवयी शत्रुका पराभव करनेवाले शक्तिशाली धनको हुमारी सुरक्षाके क्रिके लाकर भर दो । धन ऐसा हो कि क्रो विवय देनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला और श्रेष्ठ हो बौध वह हमारी रक्षा करनेवाला हो ।

८ येन मुश्रिहत्यया वृज्याम् विषयमार्थे त्या-ऊतासः सर्वता मि— विसये हमें सुरक्षियये समुक्षे भारते

### [ स्क ७१]

(ऋषिः — १-१६ मधुक्छम्दाः। देवता — इन्द्रः ।)

| मुद्दाँ इन्द्रीः पुरश्च तु मेहित्वमस्तु वृज्जिणे       |
|--------------------------------------------------------|
| सुमोहे वा य आर्थत नरस्तोकस्य सनिनौ                     |
| यः कुक्षिः सीम्पातमः समुद्र ईव पिन्वते                 |
| पुत्रा द्यंस्य सूनृतां विरुष्श्री गोमेती मुद्दी        |
| एवा हि ते विभूतय ऊतर्य इन्द्र मार्वते                  |
| एवा बीस्य काम्या स्तोमे उक्थं च श्रंस्या               |
| इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोमुपर्वेभिः          |
| एमेंनं सृजता सुते मुन्दिमिन्द्रीय मुन्दिने             |
| मत्स्व। सुशिष्र मान्दि <u>मि</u> स्तोमेमिर्विश्वचर्षणे |
| असृंग्रमिन्द्र वे गिरः प्रतित्वासुदंहासत               |

| and the state of                    |          |
|-------------------------------------|----------|
| । द्यौर्न प्रं <u>धि</u> ना श्वर्वः | 0 2 0    |
| । विश्रासी वा वियायवैः              | 11 2 11  |
| । उवीरापो न काइदेः                  | 11 3 11  |
| । पुका शाखा न दाश्चरी               | 11 8 11  |
| । सुद्यश्चित्सन्ति द्राशुर्वे       | 11411    |
| । इन्द्रीय सोमेपीतये                | 11 5 11  |
| । यहाँ अभिष्टिरोजसा                 | 11011    |
| । चिक्र विश्वानि चक्रये             | 1161     |
| । सचैषु सर्वनेष्वा                  | 11911    |
| । अजोषा वृष्मं पार्तम्              | 11 60 11 |
|                                     |          |

हैं और तुझसे सहायता दिये घोडोंसे हम शत्रुको दूर करते हैं। ऐसी शाफि हमारे पास हो।

९ हे इन्द्र ! त्योतासः वयं घना वज्रं आ द्वीमहि, युधि स्पृधः सं जयेम — हे इन्द्र ! तेरे द्वारा धुरक्षित हुए हम मारक वज्र पकडते हैं और वससे युद्धमें शत्रुओं को जीतते हैं।

१० हे इन्द्र ! अस्ताभिः शूरेभिः वयं त्वया युजा पृतन्यतः सासद्धाम— हे इन्द्र ! अस्त फॅकनेवाले बीरोके साथ रहकर हम तेरी सहायतासे शत्रुओंको पराभूत करेंगे !

(स्क ७१)

(इन्द्रः महान् परः च नु) इन्द्र महान् है और श्रेष्ठ भी है। (बाजियो महित्वं अस्तु) वज्रधारी इन्द्रके लिये महत्व प्राप्त हो (चीः न श्राचः प्रधिना) गुलोकके समान उसका यहा फैला है॥ १॥ (ऋ. १।८।४)

(वे समोहे आहात) जो युद्धमें लगे रहते हैं, (तोष्कस्य समिती या ये नरः) अथवा पुत्रोंकी जीतमें बी व्यम रहते हैं, (श्वियायवः विश्वासः वा) वो दुदिके कार्व सामी करते हैं (वे इन्हकी स्तुति करते हैं)॥ २॥

(स. १८८५) (यः स्रोप्रपानमः कुद्धिः) वो अधिक सीम पीने-बाना वेट है, (समुद्ध इस पिन्यते) प्रमुद्धे समान वो फूलता है (काकुदः **वर्वीः भाषः न** ) दिशाओं मेंसे **बढे** जलप्रवाह जैवे भाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. १।८।६)

४-६ देखो अधर्व, २०।६०।४-६।

हे इन्द्र (आ हाहि) आओ (सन्ध्यः विश्वेतिः सोमपर्वितः) सारे सोमके भागोंसे (मिस्सि) आनंदित हो। तू (ओजसा महान् मोमिष्टः) अपनी सिक्से वर्दे सनुको दवानेवाला है॥ ७॥ (ऋ, १,९११)

(सुते) रस निकालने पर (मन्दिने इन्द्राय) आन-निदत होनेवाले (विश्वानि चक्ये) सन कार्योको क्रेनेवाके इन्द्रके लिये (एतं मन्दि चर्कि इं आ खुजत) इस आनंददायक तथा उत्साहवर्षक रसको दे दो ॥ ८॥

( W. 91517 )

हे (सुधिप्र सिश्वचर्षणे) उत्तम इतुनाले और क्ष्य मनुष्यों के सामिन् इन्तः! (देखु सचनेषु आ सच्च) इन यज्ञोंने आकर संभिन्तित हो। और (मन्दिशः स्तोनेसिः, मस्खः) इन देनेवाले स्तोनोंसे आनन्दित हो॥ ९॥

(事. 915月2)

हे इन्ह ! (ते शिरः असुझं) तेरे लिये स्तोत्र रचे हैं। (त्था प्रति उद्दासते) तेरे पाव वे जाते हैं (असीवा) पुषशे पंति ) तेरी अतृत सियां यह रान् पति है सभी असामी, है ॥ १०॥ (ऋ. ११६९)

| सं चौरव विश्वमुक्तीप्राप इन्द्र वरेण्यम्   | । असुदिसे विश्व प्रश्व   | 11 22 11       |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| अवान्त्यु तर्त्र चोदुवेन्द्र गुवे रमस्वतः  | । तुर्विद्युम् यर्शस्वतः | ॥ १२ ॥         |
| तं नोमंदिन्द्र वार्जवदुस्मे पृषु भवी बृहत् | । विश्वायुर्धेद्यक्षितम् | 11 \$ \$ 11    |
| अस्मे धेहि अवी वृहद्युम्नं संहस्रसार्तमम्  | । इन्द्र ता रिथनीरिषः    | 11 58 11       |
| वसोरिन्द्रं वसुवति गीमिर्गुणन्तं ऋग्मियम्  | । होम् गन्तरमृतये        | ॥ १५ ॥         |
| सुवेर्सुवे न्योकिसे बृद्धृंहत एदुरिः       | । इन्द्रीय भूषमंचिति     | ।। १६ ।। (३७७) |

#### ॥ इति षष्ठोऽतुबाकः ॥ ६ ॥

(羽 91510)

हे इन्द्र ! (चिरं घरेण्यं राधाः) विलक्षण श्रेष्ठ धन हमारे (अविक् सं चोद्य) पास मेन दो । (ते विभु प्रभु असद् इत्) तेरे पास वह पर्यात और सामर्थ्यवाला है ॥ ११ ॥ (ऋ. १।८।५)

हे (तुर्वियुद्ध इन्द्र) वहे तेवस्वी इन्द्र! (रअस्वतः यशस्तः असान्) प्रयत्नशील और यशसी हमको (तन्न राये सु चोद्य) वहां घन प्राप्त करनेके लिये प्रेरित कर ॥ १२॥ (ऋ. १।९।६)

है इन्द्र! (आस्त्रे वृह्य पृथु अयः ) हमें बडा विस्तृत यस दे को (गोमस् पाजवत्) गो आदि पशुओं से तथा बजसे पूर्ण है। (बिश्वायुः अक्षितं चेहि) को संपूर्ण बायुतक रहनेवाला और समाप्त न होनेवाला हो ॥ १३॥

हे इन्द्र! (सहस्रक्षातमं गुर्स षृहत् अवः) पहली आनंद देनेवाला तेजली वडा यश तथा (रधिनीः ताः इवः) रबीयोंके साथ रहनेवाले वे अस (असी घेडि) हमें दे॥१४॥ (ऋ. १।९।८)

( बसोः वसुपति ) धनके सामी ( इतिमयं ) स्तृति बीग्य ( उत्तये गश्तारं इन्द्रं ) रक्षण करनेके लिये जानेवाले इन्द्रको ( गीर्मिंग युणन्तः होम ) स्तृति करते हुए इम इनाते हैं ॥ १५॥ (ऋ. १।८।८)

(सुते सुते) प्रलेक क्षेत्रयागर्ने (बृहते ओकसे इन्द्राय) वडे वरवाके इन्द्रके किये (बृहत् शूवं) वडा क्षोत्र (अरिः आ अर्वति इत्) मक्त गता है ॥ १६॥ (ऋ, १।९।१०) इस स्कमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं-

१ इन्द्रः महान् परः च — इन्द्र वटा श्रेष्ठ है।

२ विजिणे महित्वं सस्तु — वज्रधारी इन्द्रदा महत्त्व प्रकट हो ।

१ चौः न शयः प्राधिना— वुलोकके समान उपका यश फैला है।

४ **ओजला महान् अभिष्टिः**— तू अपने नकसे सन्नुको दवाता है।

५ विश्वानि चक्रये चर्किथा असूजत— यन पुरुषार्थ दरनेवालेके लिये स्तुतिहा चक्र चळाओ।

६ सुशिप्र विश्व चर्षणे — उत्तम हतुवाला, या उत्तम साफा बोधनेवाला और मानवोंका हित करनेवाला स्वामी इन्द्र है।

७ वृषभः पतिः बलवान् स्वानी।

८ ते विशु प्रभु चित्रं वरेण्यं राधः शस्मान् अर्थाक् सं चोदय — तेरे पास स्थापक प्रभूत विस्कृत भेष्ठ भन है वह इसारे पास मेजो ।

९ अस्मे गोमत् वाजवत् मृहत् प्रमु अवं विश्वायुः अञ्चितं घेहि-- हमें गौवांवाला, बलवाला वदा केष्ठ और वंर्षं भायुतक रहनेवाला अक्षय धन, अच या यश दे दो ।

१० सहस्रासातमं युद्धं बृहत् श्रवः रशिवी इयः सहते बेहि— सहत्रों भानंद देनेवाला वटा महत्वी तथा रथके साव रहनेवाला अस हमें दे दो।

॥ यहां पष्ट अञ्चलक समाप्त ॥

### [ सूक्त ७२ ]

( ऋषिः — १-३ परुक्षेपः । देवता — इन्द्रः । )

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुक्कते समानमेकं वृषेमण्यवः पृथक्त्वीः सिनिष्वः पृथेक् ।
तं त्वा नावं न पर्वणि शूषस्य धुरि धीनहि ।
हन्द्रं न यक्कैश्वितयेनत आयव स्तोमिशिरन्द्रमायवः ॥ १॥
वि त्वा ततस्रे मिथुना अवस्यवी ब्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सर्थन्त इन्द्र विःसृषः ।
यह्रव्यन्ता द्वा जना स्वंश्वेनतां समूर्दसि ।
आविष्करिक्रद्वृषणं सन्तापुवं वजीमिन्द्र सन्तापुवेम् ॥ २॥
छतो नो अस्या उपसो जुवेत द्विश्वेस्यं बोधि हविषो हवीमिशः स्वंशीता हवीमिशः ।
यदिनद्र हन्तेवे मुधो वृषां वज्रि चिकैतसि ।

[सूक्त ७३]

( ऋषिः — १-३ बसिष्ठः, ४-६ बसुक्तः । देवता — इन्द्रः । )

# तुम्येद्रिमा सर्वना सूर विश्वा तुम्यं त्रक्षां कि वर्षना कुणे।मि । त्वं नृशिहेन्यों विश्वपासि ।। १ ॥

( स्क ७१)

आ में अस्य वेषसो नवींयसो मन्मे श्रुधि नवींयसः

(विश्वेषु सवनेषु) स्व सोम यहाँमें (त्या समानं एकं) तुस एको ही (पृथक् पृथक्) भलग भलग (चृष-मन्यवः) बलगुक्त उत्साहवाले (सः सनिष्यवः) भानंद प्राप्त करनेकी इन्छा करनेवाले लोग (तुआते) प्रशंसित करते हैं। (तं त्या) उस दुसको ही (पर्षणि नायं इय) पार ले आनेवाली नौकाके समान मानकर (शृषस्य पुरि घीमहि) बलके केन्द्र करके दुसे ही भागे प्यानके लिये घरते हैं। (मायवः यहाः चितवन्तः) मतुष्य यहाँ वेतना देते हुए (इन्द्रं न) इन्द्रकी ही जैसी स्तुति करते हैं, वैसी (भायवः क्तोमेशिः इन्द्रं चितवन्तः) मतुष्य सौनेशे इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हैं। १॥ (स. ११९३)। र)

(अवस्यवः मिथुना) वंरक्षणकी इच्छा करनेवाले पति-परमीके कोडे जब (श्वा कि ततको) तुसे स्तृतिके वरोजित करते हैं।(शब्धस्य व्यवस्य स्ताता) गैवीके वाहेको चाहके-वाले, हे इन्द्र! जब (बिः सुज्ञः सञ्चान्ते) मेंट देते हैं बव (बिः सुज्ञः) तुसे मेट देते हैं।(यस् शब्धम्ता स्वयंग्ता ज्ञा कवा) वव गौको चाहनेवाले, सर्ग प्राप्त करनेवाले हो व्यवस्ता (स्वयूद्धि) तुइक्डा करता है तब (वृषणं सुज्ञा- सुवं बजं) बलशाली साथ रहनेवाले बज्रहो, ( सवासुवी) साथ रहनेवाले वज्रहो तू ( झाविः करिन्यत् ) प्रवट करता है ॥ २॥ ( ऋ. १।१ १९१३ )

(अस्याः उपसः) ६४ उपाका, (उत उ वः क्रुवेस)
वह हमें प्रेम करे, (हचीमिमिः हथियः अर्कस्य वीचि )
हमारे बुलावोंके साथ हिव और स्तोत्रको वह स्वीकरें। (हचीन
मिमिः स्वर्णता) बुलावोंके साथ स्वर्णकी प्राप्तिके किने वहं
स्तोत्रवो स्वीकारे। हे (बिजिन् इन्द्र) वजवारी इन्हर्में
(यत् कृषा मुखः हन्तवे खिकेतकों ) वव वक्षते सनुः
ऑहो मारनेके किये तू इच्छिता है वहां (में सास्य संवीन
यसः वेषसः मनम शुधि) मेरे ६स नवीन ऋषिके स्तीववीं
तू सून (नवीयस्यः) नयेको तू सुन ॥ ३॥

( B. 1198914 )

11 3 11 (840)

(स्क ७३)

दे शर इन्द्र! (इमा खबना) वे वह (तुक्य हाई हैं तेरे किये ही हैं। (विश्वा ब्रह्माणि) एवं कांग (श्वाकी वर्षना कुणोमि) उम्हारी महिमा वहाने हैं किये कांग हैं। (स्वं विश्वचा मृभिः इच्यः मखि) ए एवं अन्नारी क्रिक वोडे हारा द्वकाने वोग्य है ॥ १ ॥ (स. ८१९१५) म् चिषु ते मन्यमानस्य दुस्मोदंभुवन्ति महिमानंद्वग्र । न वीर्ये मिन्द्र ते न रार्थः ॥ २॥ म वो महे महिनृषे भरन्तं प्रचेतसे प्र संमति हैणुन्तम् । विद्याः पूर्वीः प्र चेरा चर्षिणिप्राः ॥ ३॥ यदा वक्षं हिर्रण्यमिद्या रथं हरी यमस्य वहंतो वि स्रिभिः ।

आ तिष्ठति मुघ्रा सनेश्रुत इन्द्रो वार्जस द्रीर्घश्रवस्पतिः

11811

सो चिकु वृष्टिर्थ्धा इस्वा सचाँ इन्द्रः समर्थुण हरितामि प्रुष्णुते ।

अर्व वेति सुक्षर्य सुते मध्दिद्वनोति वातो यथा वनम्

11411

यो वाचा विवाची मुधवाचः पुरू सहस्राश्चिवा जुधाने ।

तत्त्वदिदंस्य पौंस्यं गृणीमिस वितेव बस्तविषीं वावृधे श्रवंः

11 4 11 (861)

हे (व्स्म उम्म इन्द्र) दर्शनीय उम्म इन्द्र ! (ते मन्य-मानस्य) तेरी स्तुति होनेपर (तु चित् तु) निश्वयसे (महिमानं उद् अश्रुवन्ति) तेरी महिमाको कोई प्राप्त नहीं होते, (न चोर्य) तेरे पराक्षमको और (न ते रायः) न तेरे धनदानको कोई दूसरे पहुंचते हैं॥ २॥ (ऋ. ८।२२।८)

(वः महे महिनुधे प्रभर्षं) आपके वह वह महत्त्वके स्तोत्र करनेवालेके लिये आप दान दे हो, (प्रचेत्तसे सुमिति प्रकृण्यम्) विशेष दुद्धिमान् इन्द्रके लिये स्तोत्र उचारो । (सर्वाण्याः) प्रजालीका पालनेवाला इन्द्र (पूर्वीः विद्याः प्रस्ते । प्रकृणियाः) प्रजालीका पालनेवाला इन्द्र (पूर्वीः विद्याः प्रस्ते । प्रकृणियाः) प्रजालीके पास उनका रक्षाके लिये जाता है ॥ ३॥ (ऋ. ८।३१।१०)

(यदा दिरण्यं वजंदत्) जन सोनेके नजकी इन्द्र भारण करता है, (अथा यमस्य रथं हरी बहतः) तन उस निगामक रथको दो घोडे ले जाते हैं। (वाजस्य दीर्घ-अवसः पतिः) नलका और नडे गशदा खामी (सनश्रुतः मघवा इन्द्रः) निख्यात दानी धननान् इन्द्र (सृरिभिः भा वि तिष्ठति) नेताओं के साथ उस रथपर चढकर नैठता है॥४॥ (ऋ. १०।२३।३)

(कृष्टिः खित् न ) दृष्टि (युष्या ) यूपके समान आती है तब (इन्द्रः खा इरिता इमधूणि सच्चां ) इन्द्र अपने हरे इमधुओंपर- सेमबहीपर- साथ साथ (अभि पुष्णुते ) दृष्टिको निराता है । (सुते सुक्षयं अखवेति ) सोमका रस निकाकनेपर वह उत्तम यहपरको- यहस्थानको- जानता है (मधु उत्त धुनोति ) उस मधुर रसको वह हिकाता है (यथा बातः हनं ) बैसा थायु बनको हिकाता है ॥ ५॥

( 羽. 1017818 )

(वाचा विवाचा) विरुद्ध बोलनेवाले (मृश्रवाचा) अवस्य भाषण करनेवाले (पुक्त सहस्या आशिवाः) बहुतसे सहस्रों अग्रम बे लनेवालेंको (यः जघान) जिसने मारा है (तत् तत् इत् पाँस्यं) वह इसका पौरूष (ग्रुणीमिस ) इम प्रशंसित करते हैं, (यः) जो (पिता इव) पिताके समान (तिविधीं शवः वाषृष्टे) शिक्तको तथा प्रसके। बढाता है॥ ६॥ (ऋ. १०।२३।५)

इस स्क्रमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं-

१ हे दस्म उप्र इन्द्र ! ते महिमानं, बीर्यं, रायः न उत् अद्मुचिन्त — हे दर्शनीय उप्र इन्द्र ! तेरे महिमा, पराक्रम तथा धनदानकी कोई बराबरी नहीं कर सकता !

२ चर्षिणप्राः ! पूर्वीः विदाः प्रचर—हे प्रभारक्षक ! तू पूर्व प्रजाजनीके पास जाकर, उनका निरीक्षण करता रह ।

३ यदा हिरण्यं चफ्रं, यमस्य रथं हरी वहतः, सनभुतः वाजस्य दीर्घभ्रवसः पतिः, मधवा इन्द्रः, स्रिमः वा वि तिष्ठति— जब सुवर्णमय वर्ज्रं धारण करता है, तब उस नियामकके रथको दो बोडे कोते जाते हैं, तब प्रसिद्ध वक और यसका सामी धनवान् इन्द्र, झानियोंके साथ उस रथपर चठकर बैठता है।

४ वाका विवाका मुभवाका पुक सहस्रा अधिवा यः जवान तत् इत् अस्य पौस्यं गृणीमस्ति, यः विता इय तिवर्षा द्यावः वाकृषे— अवस्रमार्थः वह्नों अधुम दुशेंको विवने मारा वह इसका वैश्व हम वर्षन दरते हैं। वह वितादे समान शक्ति और समर्थ्य बढाता है।

### [ सक्त ७४ ]

( ऋषः - १-७ शुन शेषः । देवता - इन्द्रः । )

| यशिद्धि संस्य सोमपा अनाश्वस्ता ईवु सासि ।                  |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| आ त् नं इन्द्र शंसय गोष्त्रस्रेषु शुभिषुं सुहस्रेषु तुनीमव | 11 9 11       |
| शिप्रिन्नाजानां पते शचीवस्तर्व दुंसनी ।                    |               |
| आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्त्रश्चेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमध  | 11 2 11       |
| नि प्त्रापया मिथूदशां सुस्तामबुंष्यमाने ।                  |               |
| आ तू ने इन्द्र शंसय गोष्वस्रेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमव    | 11 3 11       |
| ससन्तु त्या अरातयो बोर्धन्तु श्रूर रातयीः ।                |               |
| आ तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ     | 11 8 11       |
| समिन्द्र गर्देमं मृण नुवन्तं पापयामुया ।                   |               |
| आ तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुन्निषु सहस्रेषु तुवीमघ   | 11 4 11       |
| पर्वाति कुण्डुणाच्यो दूरं वातो चनादिधि ।                   |               |
| आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभ्रिषु सुहस्रेषु तुवीमघ  | 11 9 11       |
| सर्वे परिक्रोशं जीह जम्भयां कुकदाश्विष् ।                  |               |
| आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वसेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ       | 11 9 11 (897) |
|                                                            |               |

( सक ७४ )

है (सस्य सोमपाः) भने सोम पीनेवाले इन्द्र। (यत् चित् हि) में भी (अनादास्ता इव स्मस्ति) इम निराश जैसे हुए हैं। हे (तुवीमध इन्द्र) बहुत धनवाले इन्द्र! (गोषु अश्वेषु सहस्रोषु शुश्चिषु) गोवों भीर घोडों में तथा सहस्रों तेमस्वी धनोमें (मः त्था शंस्य) हमें तू उत्साह युक्त बनाओं ॥ १॥ (ऋ. १।१९।१)

दे (शिप्रिन् वाजानां पते शर्वावः) उत्तम इत्रवाले, शिक्षाकी, शामध्येवात् इन्द्र ! (तव वृंद्धना ) तेरे अद्भुत कर्म है ॥ • ॥ २ ॥ (ऋ. १।२९)२)

(मिश्रूदशा नि व्यापय) परस्पर वैरभावसे देखने-वालीको सुकाओ, (अशुध्यमाने सस्तां) वे न जागते हुई स्रो जाते ॥ - ॥ ३॥ (ऋ. १।२९।३) (त्या मरातयः सस्ता) वे शतु सोवें। हे ग्रूर! (रासवः बोधन्तु) दान देनेवाले जागें॥ •॥ ४॥ (ऋ. १।२९/४) (असुया पापया जुवन्तं) इत पापभावके स्तुति करनेवाले, हे इन्द्र! (गर्दमं सं सुष्य) वकेले पीक बाले।॥ •॥ ५॥ (ऋ. ११९%५) (कावकाच्या दरं पताति) इटिल शतु दर वावे

(कुण्डुणाच्या दूरं पताति) इटिल चनु दूर बादे (बातः बनात् अधि) नायु वैसा ननसे दूर बाद ३०॥६३ (ऋ. १।९८)६ ौ

(सर्वे परिकोशं जहि) सन आकोश करनेनाके हुई नष्ट कर (कृकदाम्बं जंग्रय) क्रिप्कर मार्ग्यकेको सीव बात ॥ - ॥ ७॥ (ऋ. १०५६क)

हे इन्द्र ! तू हमें उत्शाहित कर, निराशाको इससे पूड़ कहा

### [ सक ७५ ]

( ऋषिः - १-३ पुरुच्छेपः। देवता - इन्द्रः। )

वि स्वा ततके मिथुना अनुस्यवी ब्रजस्य साता गव्यस्य निःसूजः सर्थन्त इन्द्र निःसूजेः। यह्रध्यन्ता द्वा जना सं2र्यन्तो समूर्वसि । आविष्करिकृद्वर्णं सचाश्चवं वर्जमिनद्र सचाभुवंम् 11 8 11 विदुष्टे अस्य वीर्येस्य पूरवः पुरो यदिनद्व श्वारंदीर्वातिरः सासहानो अवातिरः । श्वासस्तर्मिन्द्र मर्त्यमर्यज्यं शवसस्वते । मुहीमप्रेष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः 11 2 11 आदित्तें अस्य वीर्येस्य चार्कर्नमदेषु वृष्णुशिजो यदाविथ सस्तीयुतो यदाविथ ।

चकर्ये कारमें स्यः पूर्वनासु प्रश्नेन्तवे ।

ते अन्यार्मन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत

11 3 11 (895)

### सिक्त ७६ ]

( ऋषिः — १-८ वसुकः । देवता — इन्द्रः । )

वने न वा यो न्यंघायि चाकं छूचित्रो स्तोमी भ्रुरणावजीगः। यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतंमः श्रुपाबीन्

11 8 11

#### ( मुक्त ७५ )

१ देखो अथर्व २०।७२।२ ( 据, 9193913 )

हे इन्द्र ! (पूरवः ते अस्य वीर्यस्य विदुः ) कोग तेरे इस बीरताके कर्मको जानते हैं। हे इन्द्र! ( शारवी: पुरः अवातिरः ) जो शारदके किलाका तूने नाश किया, (सासदानः अवातिरः) विजय करते हुए शत्रुका नाश किया। हे ( द्वावासस्पते इन्द्र ) यलवान् इन्द्र ! ( तं अवज्य मर्खे शासः ) उस यह न करनेवाले मनुष्यको तुने दण्ड दिना। (महीं पृथियीं ) वदी पृथिनीकी और ( इस्राः बायः ब्रमुख्याः ) इन वकश्वाहोंको ( अमुख्याः ) अपने आधीन कर लिया । हे ( मन्द्साम ) आनंदमें रहने-काले इन्द्र ॥ २ ॥ ( W. 119311V )

हे (शुक्रक्) बलबान इन्द्र ! (ते अस्य वीर्यस्य डिकिश मास इत् वार्करन् ) तेरे इस वीर्वे कार्वेकी कीर्ति करिवजीने गायी है। (यह आविधा) जब त्ने क्रमी स्टब्स की, (सर्वायतः यत् वाविध ) मित्रता

बाहनेवालोंकी वब तुमने सुरक्षा की थी । (पृतनासु प्रय-न्तवे ) वैन्योंमें जीतनेके लिये ( एक्यः कारं चकर्ष ) इनके हितके लिये पुरुषार्थ किया । (ते अन्यां अन्यां नर्ध सनिष्णत ) उन्होंने अन्य नदीप्रवाहकी प्राप्त किया (अद-स्यन्तः सनिणतः ) यश च।हनेवालींने प्राप्त किया ॥ ३ ॥ ( 据. 9193914 )

#### (स्क ७३)

(यह्य इत्) जिलके विषयमें ( मुर्जा अर्थः ) नेता-ऑमें मुख्य नेता, ( नृतमः ) वीरोमें मुख्य ( स्वयाकान् ) पृथिबीका अधिपति ( प्रुक्तिमेश्र होता इन्द्रः ) बहुत दिनतक इच्छा करनेवाला इन्द्र चाह रखता है, वह ( शुक्किक: स्तोमः ) वह श्रद स्तोत्र है ( अरणी ) पृष्टि देनेवाले अधि-देवा ( वां अजीगः ) तुम्हारे पास नवा है तुमने वह किया है। (यः वने म बाकं न्यबायि) विश्वने वन्त्रे इह रका होता है उसकी और बेसा ध्यान रका होता है # 5 # ( 48, 9-12519 )

| प्र ते अस्या उपसः प्रापरस्या नृती स्यांम् नृतमस्य नृषाम् ।                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अर्त त्रिशोकः श्रुतमार्वहुन्सून्कुस्सैन स्थो यो असंत्सस्यानान्                       | HPH     |
| कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यों भूडुरो गिरो अम्यु प्रश्नो वि धाव ।                        |         |
| कद्राहीं अवीगुर्य मा मनीषा आ त्वा चक्यासुपुमं राधो अभैः                              | 11 7 11 |
| कर्दु ग्रुम्नमिन्द्र त्वार्वतो नृन्कयो धिया करसे कथ् आर्गन् ।                        |         |
| मित्रो न सत्य उठगाय मृत्या अर्चे समस्य यदसन्मनीयाः                                   | 11 & 11 |
| प्रेरंय बरो अर्थ न पारं ये अस्य काम जिन्धा ईषु उमन्।                                 |         |
| गिरंश् <u>य</u> ये ते तुविजात पूर्वीनेरं इन्द्र प्र <u>तिश्विश्व</u> नस्य <b>नैः</b> | 11411   |
| मात्रे तु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी धौर्भन्मना पृथिवी कान्येन ।                        |         |
| वराय ते घृतवन्तः सुतासः खार्यन्मवन्तु पीतये मर्थनि                                   | 11 4 11 |
| आ मध्वी असा असिच्यमंत्रमिन्द्रीय पूर्वं स हि सुत्यरोधाः ।                            |         |
| स वावृधे वरिमुका पृथिच्या अभि कत्वा नर्धः पौस्यैश्र                                  | 11011   |

( अस्याः उषसः प्र ) इष वषाके ( अपरस्याः प्र ) और दूसरी उषाके (जुतौ ) नावनेमें (जुणा जुज्ञमस्य स्याम ) वीरोंके वीर इन्द्रके इम हों। ( यः सस्यान् असत् ) को विजयी था वह (जिज्ञोकः रथः) तीन ज्योतीवाका रथ (कुरसेन ) कुरसके साथ ( शतं नृत् अनु आवहत् ) सौ वीरोंको साथ के आवे ॥ २ ॥

(त्र. १०।२९।२)
हे इन्द्र! (कः मदः ते रत्न्यो भूत्) कीनवा आनंद
तेरे लिये इर्षका कारण हुआ है? तू (उद्यः) उप्रवीर है।
(तुरः गिरः मिन वि धाव) इमारे द्वारों और स्तुतियोंके पास दीवता आ। (मा मनीवा कद् अर्थाग् उप
वाहः) कव मेरा स्तोत्र तुझे मेरा ओर लायेगा? (अजैः
उपमं राधः स्वा आ शक्यां) में इविष्याजोंके साथ तेरे
उत्तम धनदानको प्राप्त कर सकूं ॥३॥ (त्र. १०।२९।३)

दे इन्द्र! (कत् इ युद्धं त्यावतः मृत्) कव तमय यस तेरे वैवे सूरोंको मिलेमा! (कथा धिया करले) किय बुद्धिवे त् कार्यं करेगा! (कद्ध् मः सागन्) क्य त् इसारे भाग आवेगा! (सत्यः मिनः न) यचे मिन्नके समान, हे (स्क्यास) वडी गतिवाके इन्द्र! (यत् मनीवाः अस्त्यः) वो कुदिवां हैं (भूत्या भागे समस्य) सनको सामगीवनके हेंगु असमें रख ॥ ४ ॥ (स. १०१२९१४) (प्रेर्य) उनके प्रेरणा दे, (जूरः पारं अर्थे क ) वैश्वा सूर्य परे स्थित लक्ष्यको पहुंचता है। (वे अस्य कार्य जानिचा इव रमन्) जो इसकी इच्छाके साथ पति—परनीकी तरह मिले हैं। हे (तुविज्ञात इन्द्र) अनेक प्रकारके कार्य करनेवाले इन्द्र! (ये ते ) और जे। वे (पूर्वीः अरः विदः च अजीः प्रतिशिक्षानित) पूर्व वीर अपनी स्तुतिबाँको अनोंके साथ गाते हैं॥ ५॥ (ज. १०१२६१५)

हे इन्द्र! (ते मात्रे तु सुमिते) तेरे बढे दो माप अच्छे गिने हुए हैं। (चौं: पूर्वी मजमना) यो पहिनी तेरे कासे जीर (काड्येन पृथिर्ची) तेरो प्रकासे पृथियी। ( भृतवन्तः सुतासः ते वराय) पीसे मिने हुए बोमरस तेरे स्थीकारके लिये हीं और (मधूनि पीसये स्थापन मक्क्तु) मपुर रख तेरे पीनेके लिये मीठे हों॥ ६॥ (ऋ. १०१९६६)

(मध्यः पूर्ण समन्ने) मधुका पूर्ण पात्र (सक्ता इन्द्राक्ष) इस इन्द्रके लिये (सा सस्तिश्चन्) भर कर रखा है। (सः हि सस्यराचाः) वही सचा वानी है। (स पृक्षिक्याः वरिमचा अभि वानुचे) वह पृक्षिकी भेष्ठतास चारीं ओरसे वहा, (पौर्कः च कत्वा सर्वः) वरिताक कर्नोडे और प्रमास वह मानगोंका हितकारी है। ७॥

( 4. 1-12414 )

# व्यक्तिम्द्रः पूर्वनाः स्वोखा आसी वतन्ते सुरूपार्व पूर्वीः । या स्त्रा रखे न पूर्वनास विष्ठ वं अहसी सुमृत्या चोदयसि

11 611 (408)

### [ यक्त ७७ ]

( ऋषिः — १-८ वामदेवः । देवता — इन्द्रः । )

बा सुत्वो यांतु मुघवाँ ऋजीवी द्रवेन्त्वस्य हर्रय उप नः ।
तस्मा इदन्यः सुद्रमा सुद्रक्षेमिहामितित्वं करते गृणानः ॥१॥
अवं स्व भूराष्वंनो नान्तेऽस्मिन्नो अ्य सर्वने युन्द्रच्ये ।
श्वंसात्युक्यमुश्चनेव वेधार्थिकित्वे असुर्वार्य मन्म ॥२॥
कृविर्न निण्यं विद्रथांनि साधन्वृषा यत्सेकं विषिणानो अचीत् ।
दिव इत्था जीजनत्स्प्त कारूनहा चिचकुर्व्युनां गृणन्तेः ॥३॥
स्वंश्वंदेदि सुद्दश्वीकमकैर्मिष्ठ ज्योती करुचुर्यद्व वस्तोः ।
जुन्या तमांसि दुधिता विचक्षे नृम्यंश्वकार नृतंमो अभिष्टी ॥४॥

(स्रोजाः इन्द्रः) शक्तिशाली इन्द्र (पृतनाः व्यानट्) शत्रुकी सेनाओं को जीतता है (पूर्वीः अस्मै सक्याय आ यतन्ते ) बहुतसी प्रजाएं इसकी मित्रताके लिये यत्न करती हैं। (यं अद्भया सुमत्यां चोह्यासे ) जिसको तू अपनी सुमतिसे प्रेरित करता है (अस्मा पृतनासु रसं न आ तिष्ठ) इस पर युदों में रथपर बैठते हैं उस तरह बैठ॥ ८॥ (अ. १०१२९१८)

इस स्कमें इन्हरें ये गुण वर्णन किये हैं-

१ नृष्णी नर्यः नृतमः क्षपायान्-- मनुष्योमे श्रेष्ठ, मनुष्योका दित करनेवाला पृथिवीपती इन्द्र है।

२ यः ससवान् असत्। त्रिशोकः रथः श्वतं तृत् अतु आवहत्— वह विजयी था। तीन ज्योतीवाले उस रक्ते सैक्टों वॉरोंको लाया।

३ हे उद्याय ! यत् मनीवा मसन्, भृत्या असे समस्य— हे बीव्रणामी बीर, वे। तेरी बुद्धियाँ हैं उनकी हमारे भरणपोषणके क्षिये असमें ब्रेरित कर।

४ पींस्यैः क्रास्या च नर्यः — पुरुवाणी और बुद्धिने वह मानवींका हित करनेवाला है ।

प स्रोजाः इन्द्रः पृतवाः व्यानद्— शक्तिशाली इन्द्र शत्रुके वैनिकोंको परास्त्र करता है।

( सुक्त ७७ )

(सत्यः ऋजीपी मघेषान् मा यातु ) वस बोमित्रव

धनवान् इन्द्र यहां आवे। (अस्य हरयः नः उप द्रवन्तु ) इसके धोडे हमारे पास दौडते आ जाय। (तस्मै इत् सुद्धं अन्धः सुषुमा) इसके लिये ही उत्तम बलवर्षक सोम रस निकाला है। (गृणानः इह अभिपित्वं करते) स्तुति करनेपर वह यहां पहुंचेगा॥ १॥ (ऋ. ४।१६।१)

हे ग्रूर! (अस स्य) बोल दे [अपने घोडों हो]। (अध्यनः अस्ते म) माने। मार्गका अस्त हुआ है (नः अध्य अस्मिन् स्वने मन्द्रध्ये) हमारे आज इस यज्ञमें आनन्द मनाने हे किये। (उद्याना इय वेघाः) उद्याना ही तरह ऋत्विज (उद्ध्यं ग्रांसाति) गीत गाता है। वह (विकितुषे असुर्याय मन्म) ज्ञानी बलवान् इन्द्रहा वह स्तोत्र है।। १। (ऋ ४।१६।२)

(खुषा यत् सेकं विधिपानो अर्जात्) बलवात् जब बाले सोमको पीता हुआ गाता है, (किंद्धः न निण्यं विद-यानि साधन्) कवि बैसा एकान्तमें मझोंको करता हुआ [गाता है]। (दिवा हत्या सप्त काकन् जीजनत्) गुसे इस तरह उसने सात स्तोताओंको उत्पण किया, (अद्धा खिल् गुणस्तः स्युना खकुः) दिनमर स्तुति करते हुए उन्होंने दिनमर कमें किये॥ १॥ (त्रा. ४१९६१३)

(अर्कै: खुरशीकं स्वः यत् बेदि) स्ताशपाठीके साव वय दर्शनीय तेत्र दीवा पता, (यत् ह चस्तोः अहि ज्योतिः दरुषुः) वय दिनमें यती ज्योतिको प्रकाशित

| व्वश्व इन्ह्रो अमितयूजीच्युं १ मे आ पंत्री रोदंसी महित्वा ।   |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| अविश्वदस्य महिमा वि रेच्युमि यो विश्वा श्वना वृश्व            | 11 4 11   |
| विश्वानि शको नयौषि विद्वान्यो रिरेच सखि। भूनिकामैः।           |           |
| अश्मनि चिद्ये विभिदुर्वचीमिर्वेजं गोर्मन्तमुधिजो वि वेषुः     | 11 4 11   |
| अपो वृत्रं विश्ववांसं परांहन्त्रावत्ते वर्ज पृथिवी सचैताः।    |           |
| प्राणीसि समुद्रियांण्येनोः पतिर्भवं छवंसा शूर धृष्णो          | 11 9 11   |
| अपो यद्रि पुरुह्त द्देंशविश्ववत्सरमां पूर्व ते ।              |           |
| स नौ नेता वाजुमा दे <u>षि</u> भूरि गोत्रा रुजमानिरोमिर्गुणानः | ॥८॥ (५११) |

किया, ( नुभ्यः विचक्षे ) मानवोंके देवनेके लिये ( अभिष्ठी नृतमः ) विवयो नेताओक श्रेष्ठने (अन्धा तमांसि दुधिता चकार ) घने अन्वकारको दूर किया॥ ४॥ ( ऋ. ४।१६।४ )

(ऋजीषी इन्द्रः अभितं वस्त्रः) सोमप्रिय इन्द्रः अप-रिमित बढ गया। (मिहिस्बा उसे राद्सी बः पत्री) अपने महत्वसे उसने दोनों लोकोंको भर दिया। (अतः चित् अस्य महिमा वि रेचि) इससे इसकी महिमा बढ गयी, (यः विश्वा भुवना आभि बभूव) जिसने सारे भुवनोंको पराभूत किया॥ ५॥ (अ. ४।१६।५)

( शकः विश्वानि नर्याण विद्वान् ) सामर्थवान् इन्द्र सन मानवेंकि हितके कार्य जानता है। (निकामेः सिस्सिमः सपः रिरेच ) अपने निष्काम मित्रों महतोंके सान जल-प्रवाहोंको उसने कोल दिया। (ये वचोभिः सदमानं चित् विभिन्दः) जिन्होंने शन्दोंसे परसरोंको छिन्नभिन्न किया और (उश्विजः गोमन्तं वजं वि सबुः) उन इच्छा करनेवाले [ महतोंने ] गोओंवाल वाहेको कोल दिया ॥ ६॥ (ऋ. ४।१६।६)

(अपः विविधांसं सुत्रं पराहन्) उसने कलंको रोक्नेबारं इत्रको मारा। (सखेताः पृथिवी ते वर्षा प्राचत्) बेतना युक्त प्रजावाली पृथिवीने तेरे बजर्डा रक्षा की। हे ( खुष्को द्वार्) सत्रुका परामव करनेवाले इन्द्र! (शबसा पतिः भवन्) सामर्थके पति होक्र (समुद्रिवाणि कर्णासि प्र ऐनोः) समुद्रीय वर्लोको प्रवाहित किना, आवे वरावा ॥ ७॥ (ऋ. ४१९६१७) हे (पुरुद्धत ) बहुतों द्वारा शिवंत इन्ह ! (बत् अपः अद्भि दर्वर्) जब बलों के पहाडको तुमने तोडा, तब (सरमा ते पूर्व्य आविः अवत् ) सरमा तेरे धामने शब्द हुई । (अंगिरोभिः गुणानः) अंगिरोभे स्ताते किया हुआ (योश कजन् ) पहाडोंको तोडता हुआ (सः नः नेसा ) बहु हमारा नेता इन्ह (भूरि वार्ज आ दिश्व ) बहुत बक्क दिखाता है ॥ ८॥

इस स्कर्मे ६न्द्रके ये गुण कहे हैं—

१ चिकितुषे असुर्याय मनम- शानी शक्तिमानके लिये यह स्का है।

२ महिरवा उमे रोदसी था पत्री— अपने महत्त्वे बाबापृथिवीको भर दिया ।

३ अस्य महिमा वि रेखि — इसका महिना वह गया इ ४ यः विश्वा भुवना समि वमूच — विश्वे सव भुवनोंको पराभूत किया।

५ शकः विश्वाति वर्षाणि विद्वान् समर्वे इन्द्र मानवाँदे दितके सब कार्य जानता दे ।

६ जुष्णो शूर ! शबक्षा पतिः अवन् — सहुक्षः भरामन करनेनाते शूर ! कल्से तू कामी होता है ।

७ गोत्रा रजन्- पहाडोंको तीटा ।

८ सः वः नेता सूरि वाजं मा दर्वि — वह दसायः नेता बहुत सामर्थ्यं बताता है।

### [ सक ७८ ]

( ऋषिः -- १-३ शंयुः । देवता -- इन्द्रः । )

वहीं गाय सुते सची पुरुद्ववाय सत्वेने । श्रं यद्भवे न शाकिने ।। १।। न घा वसुनि यमते दानं वार्जस्य मोर्मतः । यत्सीक्ष्य श्रवद्गिरः 11 7 11 कुषित्संस्य प्र हि वृषं गोर्मन्तं दस्युहा गर्मत । श्रचीमिरवं नो वरत् ।। ३ १। (५१५)

### मुक्त ७९

( ऋषिः — १-२ वसिष्ठः शक्तिर्वा । देवता — इन्द्रः। )

इन्द्र कर्तुं नु जा भर पिता पुत्रे भ्यो यथा । श्रिश्वा को अस्मिन्पुरुह्त यामेनि जीवा ज्योतिरश्रीमहि मा नो अज्ञीता वृजनी दुराध्यो र् माञ्चिवासो अर्व ऋष्टः ।

स्वयां वयं प्रवतः श्रर्थतीरपोऽति श्रर तरामसि

11 2 11 (499)

11 8 11

#### (स्क ७८)

( सुते ) भोगरस निकालनेपर ( पुरुद्धताय वः सत्वने ) बहुतीं द्वारा बुलाये गये आपके बलवान् वीरके लिये (सञ्चा द्वां तत गाय) साथ साथ वह शान्तिप्रदे या सुबदायी स्तीत्र गाना, (यद् शाकिने गवे न ) जैसा शकिशाली बेलके लिये गाया बाता है ॥ १ ॥ ( ऋ, ६।४५।२२ )

( यत् सीं गिरः उप श्रवत् ) वव वह हमारी स्तुति-थोंको सुनता है तब वह (गोमतः वाजस्य दानं ) गौओवाले भनके दानको तथा ( वसुः घ न नियमते ) धनको नहीं रोडता ॥ २॥ (羽、६१४५१२३)

( इस्युद्धा ) शत्रुओं हो मारनेवाला इन्द्र ( कुचित्सस्य गोमन्तं वजं ) क्रवित्यके गौओंवाले वांडके पास (हि प्र गमत् ) जायवा और (शाखीकिः नः अप वरत् ) अपनी शाकियोंसे इमारे लिये उसे सोलेगा ॥ ३ ॥ (ऋ-४५।२४)

१ यत् सीं गिरः उपभवत् गोमतः बाजस्य दानं वाद्धाः नः नि यमते — वव वह इन्द्र हमारी स्तुतियोंको युनता है तब गौओंवाले बलके दानको अबवा धनको देना वह बंद नहीं करेगा।

२ दस्युद्दा गोमन्तं वजं प्र गमत् श्राचीमिः नः अप वर्त्— शत्रुनाशक इन्द्र गीओं हे बांडे हे पास जाता है और अपनी शक्तियों से समको हमारे किये सोकता है।

( सक्त ७९ )

हे शन्द ! ( सः ऋतुं आधर ) इमारे क्षिये कर्तृत्वदुदि भर दे ( यथा पिता पुकेश्यः ) बैसा पिता पुत्रोंको देता है। हे ( पुरुद्धत ) बहुतों द्वारा प्रचंतित इन्ह्र ! ( अस्मिन्

यामनि नः शिक्ष ) इस चढाईमें इमे शिक्षा दें ( जीवा ज्योतिः अशीमाहि ) जीवित रहनेपर हम ज्योतिको प्राप्त करेंगे॥ १॥ ( ऋ. ७।३२।२६ )

( अञ्चाता कृजना दुराध्यः ) भज्ञात बुरा चाहनेवाले इमारे शत्रु (मा नः ) इमें मत दबावें, (अशिषासः मा अब क्रमः ) अञ्चभ शत्रु हमपर आक्रमण न करें। हे शर्! (त्वया वयं ) तेरे साथ रहकर इम ( श्रश्वतीः प्रवतः अपः ) शाश्वत बहनेवाले जलप्रवाहोंको (अति तरा-मिल ) तैर कर परे हो जाय ॥ २ ॥ (ऋ. ७।३२।२७)

१ हे इन्द्र ! नः कतुं था भर- हे इन्द्र ! हमें कर्तृत्व करनेकी बुद्धि भरपूर दे । जिससे हम पुरुषार्थ प्रयत्न कर सर्छे ।

२ तथा पुत्रेभ्यः पिता कतुं — जैसा पिता पुत्रोंको कर्तृत्वशिक्त युक्त करता है। पिताका यह कर्तव्य है कि बह अपने पुत्रों को कर्तृत्वशक्तिसे युक्त करे ।

१ अस्मिन् यामनि नः शिक्ष- शत्रुपर करनेके भाक-मणके विषयमें हमें योग्य और आवश्यक ज्ञान दे जिससे हम आक्रमण दरके शत्रुको परास्त कर सके।

8 जीवा ज्योतिः बद्यीमहि - जीवित रहेंगे तो तेब-खिता प्राप्त करेंगे।

५ अवाता बुजना दुराध्यः अभिनासः मा अवस्माः - कोई अशात तुष्ट दुर्वन सन्नु इमक्र आक्रमण न

६ स्वया वयं काश्वती प्रवतः अपः अति तरा-मसि- तुम्हारे शाथ रहकर हम शाश्वत नीचे बहनेबाडे बळ-प्रवाहीको तैर कर पार कर देंगे ।

### [ सूक्त ८० ]

( ऋषिः — १-२ शंयुः । देवता — इन्द्रः । )

इन्द्र ज्येष्ठं नु आ भेरँ ओजिष्ठं पर्पुति श्रवः । येनेमे चित्र वजहस्तु रोदंसी ओमे सुंश्चिम्न प्राः त्वामुग्रमवंसे चर्षणीसहं राजन्द्रेवेष्ठं हुमहे । विश्वा सु नो वियुरा पिब्दना वंसोऽमित्रत्सिषहान्कृषि

11 \$ 11

11 7 11 (423)

[सूक्त ८१]

(ऋषः - १-१ पुरुहन्मा। वेषता - इन्द्रः।)

यद् द्यावं इन्द्र ते <u>जा</u>तं श्रुतं भूमींकृत स्युः । न त्वां विजन्त्सहस्रं स्र्यो अनु न जातमंष्ट्र रोदंसी आ पंत्राथ महिना वृष्ण्यां वृष्टिकश्चा श्रविष्ठ श्रवंसा । अस्मा अंव मधवन गोसंति बजे विज विशामिरुतिमिः

11 2 11

11 7 11 (427)

(स्क ८०)

दे इन्द्र ! (तः) इसारे किये (ज़्येष्ठं ओक्रिष्ठं पपुरि अवः) श्रेष्ठ शक्तिशाली परिपूर्ण यश (आ अर) भर दे, दे (विश्र सुशिप्र वज्रहस्त) आधर्यकारक, उत्तम साफे-वाले तथा हाथमें वज्र धारण करनेवाले इन्द्र ! (येन इसे सभे रोवसी) जिससे ये दोनों यु और पृथिवीको तू (आ आः) भर देता है॥ १॥ (ऋ. ६।४६।५)

हे राजन ! ( उम्रं चर्षणीसहं देखेषु त्वां ) उम्रवीर शत्रुषेनाको जीतनेनाले देवों में तुझको ( हुमहे ) हम बुलाते हैं। हे ( वसो ) निवासक ! ( नः विश्वा विश्वरा पिष्ट्ना) हमारे धव दुर्वलोंको सुरढ बना दें, ( आमिश्रान् सुसहान् सु कुचि ) हमारे सब शत्रुओंको सुबसे हम जीते ऐसा कर ॥ १॥ ( ऋ. ६।४६)६)

१ ज्येष्ठं भोजिष्ठं प्यूरि अवः मा मर- अष्ठ सामर्थमान् परिपूर्णं क्या हुमें पूर्ण रीतिसे दे दो।

२ खिन्न सुशिप्र वज्रहस्त ! येन उमे रोव्सी भा प्राःतत् आभर— हे विलक्षण उत्तम इन वा साफावाले वज्रधारी इन्द्र ! जिक्को तू दोनों लोकोंको वक्षसे भर देता है वह यह हमें अरव्र भर दे।

रै क्षां वर्षक्रीसहं देवेषु श्वां हुमहे — स्म गतु-

सेनाका पराभव करनेवाले ऐसे तुझ देवोंमें अकेडे देवको सें अपनी सहायताके लिये बुलाता हूं।

8 हे वसी ! नः विश्वा विश्वरा पिन्दना, नाजि-त्रान् सुसहान् सुकृषि — हे वनके निनायक ! हमारे वन निनंक मनुष्योंको बलवान् बना हो, विवसे हमारे वात्रुकोंको जीतना हमारे लिये सुककर होगा।

#### ( बुक्त ८१)

हे इन्द्र! (यत् छातं धावः) विश्व श्रे कुलेक हों, ( उत धातं भूभीः स्युः) बोर सो भूभियां हों, ( खाइवी सूर्या) इवार सूर्य हों या ( रोहक्षी) वो हां बु बीर पृथिती लोक हों हे ( वाजिन्) वजधारी इन्द्र! ( त्वा खातं वा वा अनु अष्ट) तुक्ष प्रकट होनेपर कोई तेरी वरावरी नहीं कर सकता ॥ १॥ ( ता. ८)००।५ )

दे (वृषन् श्राविष्ठ) यनगान् और सामार्थनाह्य (विश्वा श्रवसा वृष्ण्या महिना) को वस्त्रे सामार्थनाह्य वृष्ण्या महिना ) को वस्त्रे सामार्थना वृष्ण्या महिना । को वस्त्रे सामार्थना वृष्ण्या । त्रे यथको मर विश्वा है । के (महिना ) या । विश्वा है । के विश्वा । अवस्था विश्वा । अवस्था व्या । वश्यो कर विश्वा । अवस्था व्या । वश्यो कर विश्वा कर विश्वा । वश्यो व्या । वश्यो कर विश्वा कर विश्वा कर विश्वा । वश्यो व्या । वश्यो कर वश्यो । वश्यो वश्यो कर वश्यो । वश्यो वश्यो कर वश्यो । वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो । वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो । वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो । वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो । वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो । वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो वश्यो । वश्यो । वश्यो वश्यो । वश्य

### [ सक्त ८२ ]

( काषेः - १-२ वसिष्ठः । देवता - इन्द्रः । )

यदिन्द्र यार्वतुस्त्वमेतार्वद्रमीश्रीय ।

स्तोवार्मिहिषिषेय रदावसो न पापुत्वाय रासीय

श्चित्रेयमिनमंहयुते द्विवेदिवे राय आ ईहानिदिदे ।

नुद्दि त्वदुन्यनम्घवन् नु आप्यं वस्यो अस्ति पिता चुन

॥२॥ (५२३)

[ सूक्त ८३ ]

( ऋषिः - १-१ श्रांयुः । देवता - इन्द्रः । )

इन्द्रं त्रिषातं अर्णं त्रिवरूषं स्वस्तिमत् । छुदियेच्छ मुघवं स्वश्च मधं च यावयां दिद्युमेंस्यः

ये गेव्यता मनेसा अर्थुमाद्र अर्थिभश्रमन्ति घृष्णुया ।

अर्थ सा नो मघवन्त्रिन्द्र गिर्वणस्तन्या अन्तमो मव

11 8 11

11 8 11

11 7 11 (484)

१ हे इन्द्र ! शतं धाषः शतं भूमीः सहस्रं सूर्या स्वा आतं न अनु अष्ट— हे इन्द्र ! सी घी हों या सी भूमियां हों, या सहस्र सूर्य हों तेरे प्रकट होनेपर तेरी बराबरी कोई कर नहीं सकता । ऐसा तेरा सामर्थ्य बडा विशास है।

२ हे वृषन् शिवष्ठ मध्यन् विष्ति ! विश्वा शायसा वृष्ण्या महिना आ प्रमाथ — हे बलवान् सामध्र्य-शाली घनवान् बज्रधारी इन्द्र ! तू अपनी सामध्येयुक्त महि-मासे सबको भरपूर भर दिया है।

रै गोमति वजे चित्राभिः ऊतिभिः ससाम् सव-गोमांवाले वार्डमें हम रहें और वहां हमारी शुरक्षा तू अपने विलक्षण सुरक्षाके साधनोंसे कर । हमें गौ मिलें, और हमारा संरक्षण भी हो ।

#### ( स्क ८१)

दे इन्द्र ! (यत् यावतः त्वं ) जितनेका तू (पतावत् भवं इंडीय ) उतनेका में सामी होकंगा, तो (स्तोतारं इत् विधियेय ) स्तुति करनेवालेको में आश्रय देकं, हे (रहावसी) धनेक दाता इन्द्र ! (पापत्वाय न रासीय) पाप करनेके लिवे नहीं छोहंगा ॥ १ ॥ ( जर. ७।३२।१८ )

(दिवे दिवे महयते) प्रतिदिन स्ताते करनेवालेको में (शायः सा शिक्षेयं इत् ) धन देखंगा ही (कुद्द चित् विदे ) व्हीं भी वह हो। हे (मध्यत् ) धनवान् इन्त ! (स्थत् सम्बद्ध साध्यं सहि )तेरे विवास दूधरा कोई बन्धु नहीं है, ( यस्यो ) धनवान् (पिता चन न अस्ति ) पिता भी तुससे बढकर नहीं है॥ २॥ (ऋ. ७।३२।१९ ) (सूक्त ८३)

दे इन्द्र! (त्रिधातु त्रियक्षयं) तीन धातुवाला, तीन कवषोताला (खिस्तिमत् शरणं) खास्थ्य रखनेवाला भाषय स्थान (छिद्रः) घर (मघवद्भयः च मह्यं च) धनी लोगोंके क्षियं और मुझे (यच्छ) दे दो। (एभ्यः दिखं यावय) इमसे शक्ष दूर कर दे॥ १॥ (ऋ. ६।४६।९)

(य गडयता मनसा) वो गौओं को चाहते हुए मनसे (शकं आ द्युः) शत्रुकी मारते हैं, बीर (धृष्णुया अभि प्रझन्ति) वैश्वे प्रहार करते हैं, हे (मध्यन् गिर्वणः इन्द्र) घनवान स्तुतिको सननेवाले इन्द्र! (अध नः अन्तमः तनुषाः भय सा) इमोरे शरीरोंका तू समीप स्थित रक्षक हो॥ २॥ (ऋ ६।४६।१०)

१ त्रिधातु त्रिवक्यं खास्तिमत् शरणं छर्दिः मध्यं मध्यक्रयः यच्छ — तीन धातुओंका उपयोग विसमें किया है, तीन बढे आध्यस्थान जिनमें हैं, आरोग्यवर्षक ऐसा को स्थान है वह रहनेका पर मुक्ते और धनिकांको दे दो।

र गन्यता मनसा शकं सा द्युः — गीवं प्राप्त करने-वाली बुद्धिये को सत्रुको दवाते हैं, 'सुच्युयाः समि प्रमुक्ति' – पैर्थये सत्रुपर को प्रहार करते हैं क्य समय 'नः सन्तमः सनुषाः भष ' – हमारे तमीप रहकर संरक्षण करनेवाका तहो।

### [स्क ८४]

(ऋषिः - १-३ मधुडछन्दाः। देवता - इन्द्रः।)

इन्द्रा यदि चित्रमानो सुता इमे स्वायवेः । अग्बीमिस्तनो पूतासेः ॥ १ ॥ इन्द्रा यदि <u>षिवेषि</u>तो वित्रेज्तः सुतार्वतः । उप त्रस्नाणि वाषतेः ॥ २ ॥ इन्द्रा यद्धि तूर्तुजान उप त्रस्नाणि हरिवः । सुते दंषिष्य नुधनेः ॥ २ ॥ (५२८)

### [ स्त ८५ ]

( ऋषिः — १-२ प्रगाथः, १-४ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

मा चिदुन्यदि श्रीसत् सर्वायो मा रिषण्यत ।

इन्द्रमित्स्तोता वृष्णं सची सुते ग्रुईरुक्या चे शंसत ॥ १ ॥

अवक्रक्षिणं वृष्णं येथाजुरं गां न चेर्षणीसहैम् ।

विदेषेणं संवनेनोभयंक्रं मंहिष्ठग्रुभयाविनेम् ॥ २ ॥

यचिद्धि त्वा जन्ने हुमे नाना हर्वन्त ऊत्ये ।
असाकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेहा विश्वी च वर्षनम् ॥ ३ ॥

वि तेर्तूर्यन्ते मघवन्विप्रितोऽयों विषो जन्नीनाम् ।

उपं क्रमस्व पुरुह्मपुमा सेर् वाजं नेदिष्ठमृत्ये ॥ ४ ॥ (५३२)

( सुक ८४ )

( चित्रभानो इन्द्र ) है भाश्चर्यकारक तेजस्वी इन्द्र ! ( बा याहि ) आ, ( इमे सुता त्वायवः ) ये सोमरस तेरे लिये निकाले ( अण्वीभिः तना पूतासः ) और अंगु-लियोंसे छीन दर पवित्र दिये हैं ॥ १॥ ( ऋ. १।३।४ )

हे इन्द्र! (चिया इचितः) इदिसे प्रेरित हुआ (विप्र-जूतः) त्राझणोंसे उत्तेत्रित हुआ (सुतावतः वाघतः त्रह्माणि) सोमरस निहासनेवाले स्तोताके स्तोत्रोंके (उप आ याहि) पास आ॥ २॥ (ऋ.१।३।५)

हे (हरियः इन्द्र ) घोडोंबाले इन्द्र ! (तृतुज्ञानः ) स्वरा करता हुआ (अञ्चाणि उप आ याहि ) स्तोत्रोंके पाठके पाव आ । (तः सुते चनः दिवष्य ) इसारे से।म-रसमें आनंद मान ॥ ३॥ (ऋ. १।३।६)

(सक ८५)

दे (सम्बादः) नित्री ! (अन्यत् चित् मा वि शंसत) किसी अम्बर्धा न करो, (मा रिषक्यत) मत पर राजी। (सुते) सोगरस निकासने पर (समा) साम

बैठकर ( जूवणं इन्द्रं इत् स्तोत ) शामर्थ्यवात् इन्द्रकी की स्तुति करो । ( मुद्दुः उक्था च शंसत ) वार्रवार उक्के ही स्तोत्र गाओ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१।१ )

( अवक्रक्षिणं ) बतुकी नीचे फॅक्नेनाके, ( मुचर्सं ) वलनान, ( अजुरं ) रद न होनेनाले, ( गां म स्वयः ) गी जैसे उत्तम अन देनेनाले ( खर्चणीस्तदं ) बतुन्नीका परा-मन करनेनाले, ( खिद्वेचणं ) दुर्होका द्वेच करनेनाले ( खंच-नन- डअयंकरं ) भेडोंकी बहायता करनेनाले, ने दोनी सार्वं करनेनाले, ( ग्रंहिष्ठं ) नवे भेड ( उसवाधिनं ) दोनीकी मिलानेनाले इन्द्रके स्तोज गालो ॥ २ ॥ ( अ. ८१९१२ )

(इमे नाना जनाः) वे नाना प्रकारके कोन (कताचे) स्रक्षाके किये (यत् कित् दि श्वा स्वक्ते ) की इक वैदे ही प्रार्थना करते हैं। हे इन्द्र ! (अक्षाकं इदं प्रका) इन्हों वह स्तोत्र (इह ते विश्वा च वर्षनं सूत् ) वहाँ करा महत्त्व बढानेवाला हो ॥ ३॥ (इड. ४१६६३)

दे ( अञ्चल ) चनवान इन्द्र ! ( जनावा विश्वतिकार । विषय अर्थाः ) सेविके वीचर्ने की साथी बीच कीच (

### [सूक्त ८६]

(ऋषः - १ विश्वामित्रः। देवता - इन्द्रः।)

त्रक्षेणा ते त्रह्मयुर्जा युनिष्म हरी सर्खाया सध्मार्द आशू । स्थिरं रथं सुखर्मिन्द्राधितिष्ठनप्रजानिन्द्राँ उप याहि सोमम्

11 ? 11 (433)

[ स्तः ८७ ] ( ऋषः — १-७ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः । )

अर्घ्वयवोऽरुणं दुग्धमुंश्चं जुहोतीन नृषुमार्य क्षितीनाम् । गौराडेदीयाँ अव्यानमिन्द्रौ विश्वाहेद्याति सुतसीममिन्छन् यहं िषे प्रदिवि चार्वे व दिवेदिवे पीति मिदंख वाक्षि। उत ह्दोत मनेसा जुवाण उन्निन्द्र प्रस्थितान्वाहि सोमान् जज्ञानः सोमं सहंसे पपाथ प्र ते माता मीहमानेप्रवाच ।

11 4 11

11 9 11

एन्द्रं पप्राशोवेंशून्तरिक्षं युधा देवेम्यो वरिवधकर्थ

11 3 11

यद्योषयां महतो मन्येमानान्साञ्चाम तान्बाहुभिः बार्बदानान् । यहा नृभिवृतं इन्द्राभियुष्यास्तं त्वयाजि सौश्रवसं जयम

11811

त्तर्यन्ते ) विशेष स्तुति गाते हैं। उनके (उप क्रमस्त ) पास था। ( उत्तये ) उनके संरक्षणके लिये ( नेदिष्ठं पुरु-ह्मपं बाजं ) पाष्ठवाला अनेक रूपोंमें भिलनेवाला शक्तिवर्धक अब (आ अर ) भरपूर भर दे ॥ ४ ॥ (羽. 41918) इस स्कार्मे द्वितीय मंत्र इन्द्रके गुणोंका वर्णन करता है।

( एक ८३)

(ब्रह्मणा) कानसे (ब्रह्मयुजा संख्याया ते हरी) इशारेसे जुडनेवाले भित्र रूप दोनों घोड (आशू) शीघ बानेबाके (सध्यक्षार्वे युग्निज्य ) बानंद देनेवाले रथमें कोरता हूं । हे इन्द्र ! ( स्थिरं सुक्तं रशं ) सुरद सुखदायी रक्पर ( व श्रितिञ्चन् ) चरकर ( प्रजानन् विद्वान् ) बानता हुआ ज्ञानी तू ( स्रोमं उप याहि ) स्रोमके समीप WE II TO ( ऋ. ३।३५।४ )

( सक्त ८७ )

दे ( अध्वयंवः ) अध्वर्तुगण ! ( सितीनां मृषमाय ) वर्ष मनुष्यों हे मुख्य इन्द्रके लिये ( दुरुधं अदर्ण अंश्लं) दोहे हुए काल रसका ( जुड़ीतन ) इनन करो । (गीरात् अवपानं वेदीयान् ) गौर मृगसे अविक अच्छी तरह अपने र्षानेके स्वानकी जाननेवाला इन्द्र (सुतस्तीमं इच्छन्) बोम रख निकासनेवालेकी एका करता हुआ (विश्वाहा इस बाति ) प्रतिदिन उत्तके पाव काता है है ? है (水, 415619)

(प्रदिषि यत् चारु अन्नं द्धिषे) प्रतिदिन जिस युन्दर अन्नकी इच्छा तू रखता है और (दिवे दिवे अस्य पीति इत बक्षि ) प्रतिदिन इसके पान करनेकी प्रशंका करता है। हे इन्द्र! (उत ह्रदा उत मनसा जुवाणः) हृदयसे और मनसे प्रीति करता हुआ और (उद्यान्) इच्छा करता हुआ तू ( प्रश्यितान् सोमान् पाहि ) फैलाये सोमरखेंको पी ॥ २ ॥ (水。 いらくにろ)

( अहानः सोमं सहसे प्र पपाथ ) जन्मते ही सोमको बलके लिये पीया था। (माता ते महिमानं स्थाख) तेरी माता- अदितिने तेरी महिमाका वर्णन किया था। हे इन्द्र ! ( उठ अन्तरिक्षं आ प्रमाश ) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको तुने मर दिया और (युधा देवेश्यः बरिवः खकर्ष) युद्धे देवों के किये श्रेष्ठपन प्राप्त कर दिया ॥ ३ ॥ ( ऋ. ७९८।३ )

( यत् महतो मन्यमानान् बोधय ) वन त्ते अपने आपको बडे माननेवालोंको बुदमें प्रवृत्त किया, ( सान् शासा-हालान् बाहुभिः साक्षाम ) उन वर्गंड माननेवालांको हव अपने बाहुऑसे पराभूत करेंने। (बत् वा) किंवा हे इन्ह ! (सुमिः कृतः अमियुष्याः) वीरोंचे किरा दुका द दुव करता है, (तं कार्कि त्वया सीश्रवसं जवेम ) ३६ वृद्धको इस तेरे साथ रहकर नक्षकी सीतसे वर्तिने ॥ ४ ॥

( T. WISCIY )

प्रेन्द्रस्य बोचं प्र<u>थ</u>मा कृता<u>नि</u> प्र नृतना मचना या चकार,। मुदेददेंबीरसंहिष्ट माया अयोगवत्केवलः सोमी बस्य 11 4 11 तवेदं विश्वमितिः पञ्चन्तं भन्तरस्यं सि चर्धसा स्पेस्य । गर्वामास गोपंतिरेकं इन्द्र मधीमाई ते प्रयंतस्य बस्तः 11 1 11 वृह्दस्पते युविमन्द्रेश्च वस्वी द्विन्यस्वैद्याचे जुत पार्विवस्य । भूचं रुपि स्तुवते कीरये चिद्यं पीत खस्तिमिः सदी नः 11 9 11 (480)

विक ८८

( ऋषिः - १-६ वामहेवः । देवता - बृहस्पतिः । )

यस्तुस्तम्म सहसा वि ज्मो अन्तान्बृहस्पतिश्विष्यस्यो रवेण । तं प्रसास ऋषंयो दीष्यांनाः पुरो विश्रो दिवरे मुन्द्रजिह्म 11 8 11 धुनेतंयः सुप्रकेतं मदंन्तो वृहस्पते अभि ये नस्तत्के । पृषंन्तं सृप्रमदंब्धमूर्वं वृद्दंस्पते रक्षतादस्य वोनिम् 11 8 11

(इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि) इन्द्रके पहले दिवे हुए कर्मीका (प्र बोचं) में वर्णन करता हूं (मधवा नृतना या प्र चकार) और इन्द्रने जो तक्षीन कर्तेत्र्य किये हैं। (यदा अदेवीः मायाः इत् असाहिष्ठ) जन असुरीके ब्वटोंडो पराभूत किया (अध अस्य केवलः स्रोमः अम-वत् ) तब केवल इसीका स्रोम हुआ ॥ ५॥ (ऋ. ७।९८।५)

(इदं विश्वं पश्रद्धं अभितः तव) तेरा यह वन पशुजगत् नारों भार है। (यम् सूर्यस्य सक्षसा पश्यास ) को त स्पेंकी आंबसे देवता है (इन्द्र ! गर्बा एकः गोपतिः असि ) हे इन्द्र ! तू गोओं हा अंदला गोपलक है. (ते प्रयतस्य वस्यः अक्षीमहि) तेरे दिवे धनका इम भोग करेंगे ॥ ६ ॥ (礼 4,5616)

७ देखो अथर्व. २०१९७।१२। ( 表. 415(14) इस स्क्रमें इन्द्रका विशेष वर्णन यह है-

१ यत् महतो मन्यमानान् योधयः तान् शास दावान् बाह्यक्षः साक्षाम— वन वने वनंदी बीरोंचे युद हुआ, तब उनकी बाहुओं से इमने पराभूत किया।

२ वृक्षिः बृतः अमियुष्याः तं आर्जि त्वया सोभ-वसं अयेम- वर तू वीरोंडे साव युद्ध करने कना तब उस युद्धमें तेरे साथ रहका हम यशकी रितिसे विवयी होंवे।

रे इन्द्रस्य प्रथमा कताबि म वोचं- इन्द्रहे परिके पराक्रमोंका वर्णन केने किया ।

१४ ( अवर्ष, मान्य, डान्ड २० )

8 मचवा नृतवा या व **चकार— इ**न्द्रने नवे पराक्रम किये उनका भी वर्णन किया ।

५ यदा अदेवीः माया असहिष्ठ- अप्ररॉडी कपट-नीतिका जब उधने पराभव किया।

६ इन्द्र ! गवां एकः गोपतिः असि, ते प्रयक्तकः वसः असीमहि— हे इन्ह ! तू बीबॉडा एक स्वाबी है. तेरे दिये धनका हम भाग करेंगे।

#### ( सक ८८ )

( विषध्यः वृद्धस्पतिः ) तीन स्थानीमें रहनेवाले वृद्धस्य-तिने (उम्रः सम्तान् ) पृथिवीडे अन्तीडी (रवेण सप्तसा खि तस्तरम ) गर्जना हे साथ स्थिर किया । (सं सण्ड-जिहां ) उस आनंदित मायण करनेवाके बृहस्पतिको (प्रश्नाहकाः द्वीध्यानाः विमाः ऋषयः ) प्राचीन व्यान क्रतेवाके विशेष शानी ऋषियोंने (पूरः दक्षिरे) सामने स्थापन किया 🛊 🧣 ( 本, YIY+19 )

हे बुहस्पते ! (धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तः) परिवाद प्रम चिन्होंथे जानीयत होनेबाके (ये वा अधि शतकी) बिन्होंने इमपर दबाव, डाका है, उनके ( प्रकार्य ) विश्वय बरनेवाने ( खर्व बद्व कर्वे ) गतिमान् वहिंवत और विस्तर्ग ( शह्य योजि ) ऐसे इसके कार्यक्रियानकी, है बृहस्यते ! ( रक्षातात् ) स्टब्स वर ॥ २ ॥ (क. ४१५०००)

| पुरंस्यते या पर्मा परायदत् आ तं ऋतुस्पृश्चो नि पेदुः ।                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| तुम्बं खाता अवता अद्रिद्ग्धा मध्वं भोतन्त्यभिती विर्ष्शम                            | 11 2 11       |
| <b>बृह्स्पतिः प्रश्रमं</b> जार्यमानो मुहो ज्योतिषः परमे व्यो∫मन् ।                  |               |
| सुप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सुप्तरंश्मिरधमुत्तमांसि                                 | 11 8 11       |
| स सुष्टुमा स ऋकंता गुणेनं वुलं रुरोज फ <u>छि</u> गं रवेण ।                          |               |
| <u> बृह</u> स्पति <u>रु</u> स्त्रियां इव्यस्रद्रः कनिऋदुद्वावेश <u>ती</u> रुद्रोजत् | ॥५॥           |
| <u>ण्</u> वा <u>पि</u> त्रे <u>विश्वदेवाय</u> वृष्णे युक्कैविधेम नर्मसा हुविभिः ।   |               |
| बृह्दस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पर्तयो रयीणाम्                                | ।। ६ ।। (५४६) |
| [ सूक्त ८९ ]                                                                        |               |
| ( ऋषिः — १-११ कृष्णः । देवता — इन्द्रः । )                                          |               |
| अस्तेव सु प्रतुरं लायुमस्यन्भूपंत्रिव प्र भेरा स्तोमेमसै।                           |               |
| <u>बा</u> चा विंप्रास्तरत् वार्चमुर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्                   | 11 8 11       |
| दोईन गाम्रुपं शिक्षा सर्खांयुं प्र बीधय जरितर्जारमिन्द्रेम् ।                       |               |
| कोशुं न पूर्णं वसु <u>ना</u> न्येष्ट्रमा च्यावय म <u>घ</u> देयाय शूरंम्             | ।। २ ॥        |

हे बृहस्पते ! (या परमा ) जो दूर स्थान हैं, (ते आतस्युद्धाः) वे सलको स्पर्ध करनेवाले (परायत् अतः आ निषेतुः) उस दूर स्थानसे आकर यहां वंठे हैं। (तुश्यं खाताः अवताः) तेरे लिये खोदे कूवेके समान (अद्भिष्टुग्धाः) पर्थरोंसे कूटकर निकाली (मध्यः विरद्धां अभितः स्रोतिन्ति) मधुर रसकी नहरं वारों और वह रहीं हैं॥ ३॥ (ऋ ४।५०।३)

बृहस्पति (प्रथमं) पहिले (महो ज्योतिषः परमे ह्योमन्) वडी ज्योतीचे परम भाकाशमें (ज्ञायमानः) उत्पन्न हुआ। (स्प्र-मास्यः) यात मुखेंवाला (तृषि जातः) बहुतोंमं प्रकट हुआ इस (सप्तराहेमः) यात किरणोंवालेने (रखेण तमांसि अधमत्) वडे शब्दसे अन्यकारको दूर किया॥ ४॥ (ऋ, ४।५०।४)

(स सुषुभा) उसने उत्तम स्तुतिसे (स ऋकता गणेन) उसने स्तोत्रोंके गणेंके (रनेण फलिगं चलं करोज) शब्दके तुष्ट बलको तोड दिया। (मृहस्पतिः) मृहस्पतिने (इध्यस्यः उद्यासाः) ह्य्यको स्वादु बनानेवाली (चावदातीः कनिकदत् उदासत्) शब्द करनेवाली गौजोंको नर्बना करते हुए होक दिवा ॥ ५॥ (अ. ४१५०।५) (पवा खुष्णे पित्रे विश्वदेवाय) इस तरह शकिमान् पिता विश्वदेवका (यक्षैः नमसा हविभिः विधेम) यक्ष नमस्हार और हविसे सत्कार करें। हे बृहस्पते! (सुप्रजा चीरवन्तः वयं स्थाम) उत्तम प्रजा और पुत्रपीत्रों से युक्त हम हाँ तथा हम (रयीणां पत्यः) धनों के स्वामी बनेंगे॥ ६॥ (ऋ. ४।५०।६) (सूक्त ८९)

(अस्ता इय लायं प्रतरं सु अस्यन्) जैसा बाण फंक्नेवाला बाणको दूर फंक्ता है, कोई किसीको जैसा (भूषन् इव) सुभूषित करता है उस तरह (अस्मे स्तोमं प्र भरं) इस इन्द्रके लिये स्तोन्न अर्पण करो। है (खिप्राः) ज्ञानियो! (बाचा अर्थः वाचं तरत) अपनी ग्रुभवाणीसे शत्रुकी दुष्ट बाणीको तर कर परे जाओ। हे (ज्ञरितः) स्तुति करने वालो! (इन्द्रं सोमे नि रामय) इन्द्रको सोममें रममाण करो ॥ १ ॥

( दोहे न गाँ ) दोहन कालमें बैसे गीको दुकाते हैं, उस तरह ( संस्थायं उप शिक्ष ) भित्र इन्ह्रको अपने पास दुकाओ । हे ( अरितः ) स्तोता ! ( आरं इन्ह्रं प्र बोधाय ) प्यार करनेवाले इन्ह्रको बंगाओ । ( पूर्ण कोंद्यां न ) वनसे

| किमङ्ग त्वां मधवन्मोजगाँदुः श्रिश्चीहि मा श्रिश्चयं त्वा शृथोगि ।                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अर्प्यस्व <u>ती</u> मम् घीरंस्तु श्रक बसुविदुं भर्ग <u>मि</u> न्द्रा भेरा नः                  | 11 2 11 |
| त्वां जनां ममसुत्येब्विन्द्र संतस्याना वि इंबन्ते समीके।                                      |         |
| अत्रा युर्जं कुणुते यो ह्विष्मामासुन्यता सुरूपं बेष्टि सूर्रः                                 | 11 8 11 |
| ध <u>नं</u> न स्पृन्द्रं बंहुलं यो अंस्मै <u>ती</u> प्रान्स्सोमाँ आसुनो <u>ति</u> प्रबंखान् । |         |
| तस्मै शर्त्रून्त्सुतुकान्यातरहा नि स्वष्ट्रान्युवति इन्ति वृत्रम्                             | 11411   |
| यस्मिन्वयं दे <u>धि</u> मा शंसुमिन्द्रे यः <u>श</u> ्चिशार्य मुघ <u>वा</u> कार्ममुस्मे ।      |         |
| <u>आ</u> रा <u>चित्सन्र्ययतामस्य</u> ञत्रुन्र्युस्मे युम्ना जन्यां नमन्तास्                   | 11 5 11 |
| आराच्छत्रुमर्य नाधसा दूरमुत्रो यः शम्बः पुरुद्द्त तेने ।                                      |         |
| अस्मे घे <u>हि</u> यर्वमुद्रोमंदिन्द्र कृषी घियै जरित्रे वार्जरताम्                           | 11 @ 11 |
| प्र यमुन्तर्वृष <u>स्</u> वा <u>सो</u> अग्मेन्तीबाः सोमां बहुलान्त <u>ास</u> इन्द्रेम् ।      |         |
| नाहं दामानं मुघवा नि यस्ति सुन्वते वहति भूरि वामम्                                            | 11 & 11 |

पूर्ण भरे बेलेके समान ( वसुना न्यृष्टं जूरं ) धनके बोझसे नीचे छुके ग्रर इन्द्रको ( मघदेवाय आ ज्यावय ) धन देनेके लिये हिला दो॥ २॥ (ऋ. १०।४२।२)

हे (अंग मध्यम्) त्रिय धनवान् इन्द्र। (कि त्या भोजं आहुः) क्या त्रुक्षे उदार दाता कहते हैं ? (मा शिशीहि) मुझे तीक्ष्ण कर! (त्या शिश्यायं श्र्यणोमि) त्रुक्षे तीक्ष्ण बनानेवाला करके सुनता हूं। हे (शक्त) समर्थ इन्द्र! (मम धीः अप्रस्तती अस्तु) मेरी दुद्धि कर्म करनेमें प्रेम रखनेवाली हो। हे इन्द्र! (वसुविदं भगं नः आ भर) धन देनेवाला भाग्य हमारे लिये छ। दे॥ १॥ (ऋ, १०४२।३)

हे इन्द्र! (जनाः ममसत्येषु संतस्थानाः) लोग युद्धोमं बहे रहे (समीके त्वां विद्वयन्ते) युद्धमं तुझे दुकाते हैं। (अत्र यः हविष्मान्) यहां को हविष्याचका हवन करता है (युजं कुणुते) वह इन्द्र उसको मित्र बनाता है (असुन्वता सक्यं शूरः अ वृष्टि) सोम रस न निकालनेवासेके साथ शूर इन्द्र मित्रता नहीं करना चाहता ॥ ४॥ (ऋ. १०।४२।४)

(वः प्रवस्थान्) में प्रवस्न करनेवाला (वहुळं स्वस्त्रं धवं न ) वहे रववुष्क धनकी तरह (तीमान् सोमान् मा सुनोति ) तोबं सोमरव निकासता है (तस्मै सहः प्रातः ) उत्तके लिये दिनके संवेरेके समय ( सुतुकान् सा-घू।न् श्रामृन् नि युवति ) उत्तम संतानवाले और उत्तम अक्षवाले शत्रुओंको भी वह इन्द्र इट्टता है और ( सुर्थ हिन्ति ) इत्रको-वेरनेवाले शत्रुको-मारता है ॥ ५ ॥

(त. १०१४२१५)
(यक्षिन् इन्द्रे वयं शंक्षं दक्षिम) निस इन्दर्ने इस अपना स्तोत्र भरते या गाते हैं (यः मधवा सदमे कार्य शिक्षाय) जो इन्द्र इसारे निवयमें त्रेम रकता है, (सदय शक्तुः आरात् कित् सन् मयतां) इसका शत्र दुर्खे की इसे उरता है, (सदमे शुद्धा जन्या वि नमन्तां) इक्के सामने मानवांके संबंधके सारे तेज विनम होक्ट रहेंगे स ६ स (तर. १०१४२१६)

(श्रञ्जं मारात् दूरं) शतुको दूरवे दूर, हे (पुरुद्धतः)
बहुतों द्वारा मुकाये जानेवाले इन्द्र! (यः स्प्रः स्वक्यः तेमः) जो तुम्हारा उम्र वज्ञ हे उससे (अप वास्त्यः) वार कर इटा दे। हे इन्द्र! ( असमे स्वस्त्यः गोमस् वेदिः), इमें जी जीर गीओं के साथ रहनेवाला धन दे। (स्वित्ये चित्रं वाज्यरानां कृषिः) स्तोताके निये उसकी सुविक्षे भण जीर रहनेथि युक्त कर।। ७॥ (अ. १०१४२१७)

(बृषसवासः यं मन्तः) वस्तार् इन्हर्के अम्बद् (तीनाः सोमाः बहुकान्तासः) तीन क्षेत्र वहुत प्रकृति ज्व ग्रहामिर्दिश जवि कृतिर्मेव श्रृप्ती वि विनोति क्राले ।

यो देशकां मो न धर्न रुणा है सिमर्च रायः स्रेजित ख्रुपार्भिः ॥९॥

गोमिष्टरेमामिति दुरेवां यवेन वा क्षुर्य पुरुद्द् विश्वे ।

व्यं रार्थस्य प्रश्रमा धनान्यरिष्टासो वृज्जनीर्मिज्येम ॥१०॥

वृद्दस्यतिर्नेः परि पातु पृथादुतोत्तरस्मादधराद्यायोः ।

इन्द्रीः पुरस्तांदुत मेध्यतो नः सखा सर्विभ्यो वरीयः कृणोतु ॥११॥ (५५७)

[सूक्त ९०]

(ऋषिः - १-३ भरद्वाजः । देवता - बृहस्पतिः ।)

यो अंद्रिभित्प्रथमुका ऋताना बृहस्वतिराङ्गिरसो हविष्मीन् । हिबहेजमा प्राधमुसत्यिता नु आ रोदंसी बृष्मो रीरवीति

11 8 11

(प्र अन्मन्) गये। (मधवा दामानं न अह नि संसत्) धनवान् इन्द्र अपने दानको नहीं रोकता, (सुन्धते भूरि वामं नि वहति) सोमरस निकालनेवालके लिये बहुत धन देता है ॥ ८ ॥ (ऋ. १०४२।८)

९-- १० देस्रो अथर्व ७।५० ( ५२ )। ६-७;

११ देखो अथवं ७।५१ (५३) १।

इस सुक्तमें इन्द्रके ये गुण दिखाये हैं-

१ वसुना नृष्टं शूरं मघदेवाव भाष्यावय — धन-बान् शूर इन्द्रको धन देनेके लिये बेरित कर ।

२ रचा शिक्यं श्रणोमि त् तीक्ष्ण करनेवास हं ऐसा में सुनता हूं।

रे वसुविदं भगं नः आ भर- चनसे परिपूर्ण माग्य हमें ला दे।

8 ममसत्येषु संस्थाना जना समीके त्वां विद्य-यन्ते — बुदोंमें बडे रहे कोन बुदके समय तुके सहानतार्थ तुकाते हैं।

५ युजं कुणते - वह भित्र करता है।

६ सुतुकाम् सम्रान् (यु-अकान्) श्रान् वि युवति— उत्तम वीर वंतानवाले और उत्तम श्रवाले श्रृ-वाको मी भ्रा पूर करता है।

७ मुत्रं द्वन्ति— दत्रको भारता है, वेरनेवाके सञ्जको . सारता है।

८ शस्य शत्रुः भारात् चित् सन् भयतां — इस इन्द्रके शत्रु दूरसे भी इसको उरते हैं।

९ असी धुम्ना जन्या नि नमन्तां— इसके सामने मानवोंके सारे तेजस्वां प्रयस्न नम्र होते हैं।

१० हे पुरुद्वत ! यः उम्रः श्चम्बः तेन आरात् श्चन्तुं दूरं अप बाधय— हे बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र ! को तुम्हारा उम्र वज्ज है उससे दूरसे ही शबुको पराभूत कर ।

११ अस्मै यसमत् गोमत् घोहि— हमें जी और

१२ जिरित्रे धियं वाजरत्नां कृधि— स्तीताकी बुद्धिको अन्न और रश्नोंस गुक्त कर ।

११ मधका दामानं न नि यसत्— इन्द्र दानको रोकता नहीं।

१४ सुन्वते भूरि वामं नि वहति — यहकतीको बहुत उत्तम धन देता है।

( स्क ९० )

(यः अद्विशित्) जो पहाडी किजोंको तोडनेवाळा, (प्रथमजाः) वधम उरपष, (ज्ञताबा) सररूतासे युक्त, (हरियमान्) हनिचे दुक्त (आंगिरसः कृहस्पतिः) अंगिरसका पुत्र वृहस्पति (द्विषद्विज्ञा) दो वार्षेषाळा, (घर्मसाद् ) वहस्थानमें रहनेवाळा (सः पिता) हमारा विता (वृषशः) वळवान (रोवसी आ रोवसीति) यो और पृथिवीके वश्वमें वडा शन्द करता है ॥१॥ (त्रा. ६१७३।१) जनीय चिद्य ईवंत उ लोकं मृहस्वतिर्देवहंती चकारं। भनवृत्राणि वि पुरी दर्दरीति जयं छत्रैर्मित्रीन्पृत्सु साहेन् बहुस्पतिः सर्मजयुद्धस्ति महो बजान्गोमेतो देव एवः। अपः सिर्णासन्दस्वं १रप्रतीतो मृहस्वतिर्हन्त्यमित्रमुकैः

11 8 11

11 3 11 (440)

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥

## [ यक्त ९१]

( ऋबिः — १-१२ अयास्तः। देवता — वृहस्पतिः। )

इमां वियं सप्तशींक्यां पिता ने ऋतप्रेजातां बृह्तीमंबिन्दत् ।
तुरीयं स्विजनयद्धिश्वर्जन्योऽबास्यं उस्थामिन्द्रीय शंसेन्
ऋतं शंसेन्त ऋज दीष्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमाङ्गिरसो दर्धाना युक्षस्य धार्म प्रथमं मनन्त

11 \$ 11

11 8 11

(यः यृहस्पतिः ईवते जनाय चित् लोकं उ) वह
वृहस्पति उत्तम लोगोंके लिये खला स्थान (देवहूती चकार)
देवोंके आहान करनेके यज्ञमं करता है। (वृत्राणि प्रन्)
वृत्रोंको मारता है, (पुरः वि द्दरीति) चत्रुके किलोंको
तोडता है, (शत्रून् जयन्) शत्रुओंको जीतता है आर (अभित्रान् पृत्यु साहन्) संग्रामोंमं अभित्रोंको पराभृत करता है।। २॥ (ऋ. ६।७३।२)

(षृहस्पतिः वसूनि समजयत्) वृहस्पतिने धनोंको जीत लिया। (प्य देवः महो गोमतः वजान्) इस देवने बढे गीओंबाले वाडोंको जीता। (अपः सिषासन्) जलोंको प्राप्त करना चाहा भीर (स्वः) प्रकाशको प्राप्त करना चाहा (अप्रतीतः खृहस्पतिः) पीछे न इटनेवाले वृहस्पतिने (अर्कैः समित्रं हन्ति) स्तोत्रोंसे-ते जोंसे- खत्रुको मारा ॥३॥ (अर. ६।०३।३)

बृहस्पतिके ये गुण इस स्क्रमें कहे हैं-

१ अदिभित् अतावा घर्मसत् इविष्मान् वृष्मः द्विबहेजमा प्रथमजाः — क्षत्रके किनेको तोवता है, सख-मार्गसे जानेवाला, यहाँ वैठनेवाला, हिक्से युक्त बलवान्, दोनों मार्गिसे जानेवाला प्रथम स्टब्स बृहस्पति है। द्विबह्यज्ञा — दो शिक्षावाला, दो मार्गिसे जानेवाला।

२ मुजाजि प्रत्— पत्रोंको मारता है। १ प्ररः दर्देशिति— सनुके किलोंको तोडता है। ४ दात्र्**न् जयन्**— शत्रुओंको जीतता है।

प समित्रान् पृत्सु साहन् — चत्रुकी बुदोंने पराभूत करता है।

६ मृहस्पतिः वस्ति समजयत्— मृहस्पति धनौको जीतता है।

७ एष देवः महो गोमतः मजान् सम्मयस् — ६६ देवने वडे गोजांबाले बाजांको बाता।

८ अञ्चलीतः बृहस्पतिः अर्के अभिनं हरितः — शिक्षं न हटनेवाला, बृहस्पति अपने तेनस्यी साधनोंसे सनुक्षे मारस्य है। अर्फे - किरण, तेनस्यी शक्षाः

## ॥ यहां सप्तम मनुवाक समाव्र ॥

#### (स्क ९१)

(नः पिता) हमारे पिताने (हमां सत्तर्शाण्यां शहर-मजातां वृहतीं थियं) इस बात विरोगानी जातसे सरका हुई नडी स्तृतिको (अधिन्द्रत्) शहर किना । (अध्यक्षकः इन्द्राय उपयं शंस्त्रम् ) नगस्यने इनके किने स्तृति इस्तृते समय, (विश्वजन्यः) स्व मानगेंका दित करकेकी इष्यक्षे (तुरीयं सित् जनयत्) चतुर्वको निर्माण विश्वा ॥ १ ॥ । (म., १०१६७१)

(सर्त शंसन्तः) कतको चर्नवाने, (ससु वीध्यासाः) बरक रीतिसे सोवनेवाने, (शसुरस्य वीराः) कतवान्हे बीर (दिवस्तुवासः) युके प्रव (विसं पर्व व्यवस्ताः)

| हुंसेरिव सिवार्वदद्भिरदम्नयोनि नहेना व्यसन् ।                                          |    |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| <b>षृष्ट्रस्पतिर्भिक</b> निकदुद्गा उत प्रास्तोदुर्च विद्वाँ अगायत्                     | 11 | 3 | 11 |
| अवो द्वाभ्या पुर एकंया गा गुहा तिष्ठंन्तीरनृतस्य सेती ।                                |    |   |    |
| <u>बृष्टस्यतिस्तर्मसि ज्योतिरिञ्छश्रुदुम्ना आकर्षि हि तिम्न आर्वः</u>                  | 11 | 8 | 11 |
| विभिद्या पुरं श्वययेमपांचीं निस्नीणि साक्ष्यंद्रधेरेकन्तत् ।                           |    |   |    |
| बृहुस्पतिरुषसं सर्थं गामुर्क विवेद स्तुनयंशिव द्यौः                                    | 11 | 4 | 11 |
| इन्द्री वुलं रिश्वितारं दुघीनां करेणेव वि चेकर्ता रवेण ।                               |    |   |    |
| स्तेद्राञ्जिमि <u>राभिरमि</u> च्छमानोऽरीदयत्पृणिमा गा अग्रुष्णात्                      | 11 | Ę | 11 |
| स हैं सुत्ये भिः सर्विभिः शुचकि गोंधायसं वि धनुसैरेदर्दः ।                             |    |   |    |
| त्रबं <u>ण</u> स्प <u>ति</u> र्वृषंभिर्वराहें धेर्भस्वदे <u>भि</u> द्रेविणं च्यार्जिट् | 11 | 9 | 11 |
| ते सत्येन मनेसा गोपेति गा इंगानासे इषणयन्त धीभिः।                                      |    |   |    |
| बृह्रस्पतिर्मिथोअवद्यपेशिरुदुाम्नयां असूजत ख्रयुग्मिः                                  | 11 | ሪ | 11 |

श्रांविरसः) विप्रका पद धारण करनेवाले आंगिरसोंने ( यहस्य धाम प्रथमं मनन्त ) यज्ञके नियम प्रथम मनन किये अथवा माने ॥ २॥ (ऋ. १०।६०।२)

(इंसै: इव) इंसेंके समान (वासव्द्रिः सिखिभिः) बोलनेवाले मित्रोंके वाथ [मरुतोंके साथ] (अइमन्मयानि बहुना व्यव्यन्) परथरोंके बन्धनोंको खोलकर (बृहुस्पतिः गाः सिमकनिकद्त्) बृहस्पतिने गौओंकी ओर गर्भना की (उत् प्रास्तीत्) और स्तुति की, (विद्वान् उच्च अगा-यत्) बानते हुए उसीने उच्च सरसे गामन किया॥ ३॥ (ऋ, १०१६०१३)

(अदः द्वाश्यां ) नीचे दोनोंके वाथ (पर एक या)
और परे एकके वाथ (गुद्धा तिष्ठस्तीः अनुतस्य सेता)
प्रक्षामं अनुतके वेतुमं रहनेवाली (तिस्तः गाः) तीन गौओंको
(मृहस्पतिः तमसि ज्योतिः इच्छन्) मृहस्पतिने अन्धकारमें तेमकी इच्छा करेके (आदः वि आकः) प्रकट
किया ॥ ४॥ (ऋ. १०१६ ७१४)

(अपाची पुरं विभिन्न) पश्चिमी किनेको तोडकर (ई श्चांच्य) पाव रहकर (सार्क जीणि उद्घार अकुन्तत्) बांच साम तीनोंको वसुरते निकाला।(शीर इस स्तत्वयन्) पुरु सेनाव पत्रते हुए (जुहस्यतिः) इहस्यतिने (उपसं

सूर्यं गां) उषा, स्र्यं, गां और (अर्क विवेद) वियुत्को प्राप्त किया ॥ ५॥ (ऋ. १०।६७।५)

(इन्द्रः दुघानां रक्षितारं चलं ) इन्द्रने गौओंके रक्षण करनेवाले वलको (करेण इच रवेण वि चकर्त) हाथसे तथा गर्जनासे काटा। (स्वेदाश्चिमिः आशिरं इच्छमानः) आभूवणोवाले महतोंके बाब दुग्वपानकी इच्छा करनेवाले इन्द्रने (गाः अमुख्णात्) गौओंको छीन लिया और (पणि आ अरोद्यत्) पणिको रुलावा॥ ६॥ (ऋ. १०१६७)६) (सः ई) उसने (सरयेमिः गुचिक्तः धनसे विकास करनेवाने प्राथितः)

सिकाभः) चत्य श्रुवि धनके दान करनेवाले मित्रों [मक्तों] के साथ रहकर (गी-धायसं वि अवृद्धः) गौओंको पकड कर रखनेवाले [वल] के। फाड दिया। (ब्रह्मणस्पतिः धमस्वेदेभिः वराहैः वृष्यिः) ब्रह्मणस्पतिने धमें से सेद जिनपर आया है, ऐसे बलवान जलवाहक [मक्तों] के द्वारा (द्रविणं व्यावद्) धनको प्राप्त किया॥ ७॥ (क्र. ९०।६०।७)

(ते गाः इयानासः) वे गौशांवे प्यार करते हुए (सत्येन मनसा) सबे मनसे (घीभिः गोपति इयकः यन्तः) और दुद्धि गौशांके पतिकी इच्छा करते हुए (बृहस्पतिः अवद्यपेभिः स्वयुभिः) वृहस्पतिन निर्दोष पान करनेवाले मित्रोंके साथ (डिक्सियाः असुआत) गौशोंको स्रोक दिया॥ ८ ॥ (ऋ. १०.६७/८) तं वर्षयन्तो मृतिभिः श्विवाभिः सिंहमिव नानंदतं सुधसे ।
बृह्सपति वृष्णं ग्रूरेसातो मरेमरे अर्चु मदेम जिण्णुम् ॥ ९ ॥
यदा वाज्रमसनिद्धिसरूपमा द्यामरुश्चदुत्तराणि सर्ग ।
बृह्सपति वृष्णं वर्धयन्तो नाना सन्तो बिश्चतो ज्योतिरासा ॥ १० ॥
सत्यामाश्चिषं कुणुता वयोधे श्वीरि चिद्धयर्थ्य स्वेभिरेतैः ।
पृश्चा सृष्चो अर्थ भवन्तु विश्वास्तद्रीदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११ ॥
इन्द्री मृह्या महतो अर्णुवस्य वि मूर्धानंमाभनदर्बुदस्य ।
अहस्रहिमरिणात्सप्त सिन्ध्नदेवैद्यीवापृथिवी प्रावतं नः ॥ १२ ॥ ५०००

(संधस्थे सिंहं नानदतं इव ) समामें घेरके समान गरजते हुएके समान (शिवाभिः मतिभिः तं वर्धयन्तः) ग्रुम स्तोत्रोंसे उसको बढाते हुए ( वृषणं जिष्णुं वृहस्पति ) बलवान् अयशील वृहस्पतिको (भरे भरे शूरसातौ अनु मदेम) प्रत्येक युद्धमें शूरोंको विजय देनेवाले सप्राममें आनन्द हो ऐसा करें ॥ ९॥ (अ. १०१६ण९)

(यदा विश्वक्षं वाजं असनत्) जन तसने सन प्रकारके बलको जीता और (उत्तराणि सन्न चां अवस्तत्) जन नह चौमें केंने घरोंपर नह चढा तन ( वृषणं वृहस्पति वर्धयन्तः) बलचाली वृहस्पतिको बढाते हुए (आसा ज्योतिः विश्वतः सन्तः नाना) मुनने ज्योतिको भारण करनेवाले नाना प्रकारके स्तोत्र बोकने लगे।। १० ॥

(水. 90160190)

( आशिषं सत्यां कृणुत) आशीर्वादकी सना करे।।
(स्वेभिः एवैः वयोधे कीरिं चित् हि अवध) आयुध्यका धारण करनेवाली अपनी गतियोंसे कविकी रक्षा करो।
(विश्वा सुधः प्रसा अप अवश्तु) सर शत्रु पीछे भाग आय। (विश्वं इन्वे रोद्सी) सबके बनानेवाले यु और पृथिवी (श्रृणुतं) मेरी प्रार्थना सुने ॥ ११॥

(ऋ. १०१६७।११) (इन्द्रः महा) इन्द्रने अपनी महिमासे (महतः अर्ण-

(इन्द्रः महा) इन्द्रन अपना माहमास (महतः अण-स्या अर्जुद्स्य) वडे सागर-अन्तरिक्ष-डे अर्जुद्धा (मूर्थानं वि अभिनत्) सिरको तोषा, (अर्ड्ड अड्न्) अहिको मारा, (सप्त सिम्धून् अरिजात्) सात निर्वोको वहावा (शावापुरियती देवैः) यो और पृथिवी सव देवोंके साथ (सः शावापुरियती देवैः) यो और पृथिवी सव देवोंके

(%, 1 -14 4197)

इस सूक्तका ऋषि अयास्य है। 'अयास्य आंगिरसाः' अर्थात् यह अयास्यका गोत्र आंगिरस है। इस प्रथम अंत्रमें 'नः पिता' इमारा पिता ऐसा नृहस्पतिको उद्देशित करके कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

२ अयास्यः इन्द्राय उक्धं शंसन् — अवास्य इन्द्रश्चे स्तुति करता है 'विश्वजन्यः तुरीयं जनयत्' — स्व ले।गोंका हित करनेकी इच्छासे चतुर्थ निर्माण किया । यह चतुर्थ क्या है इसका विचार निश्चित करना चाहिय। वह विद्वानोंका कार्य है।

र अतं शंसन्तः अजु श्रीध्यानाः मसुरस्य सीराः विवस्यत्रासः विशं पदं दशानाः सीगरसः समस्य धाम प्रथमं मसन्ते— अत्तरी प्रशंसा करनेवाले, सीपी रीतिसे विवार करनेवाले वस्त्वान्हे बीर सुके पुत्र वित्र यह धारण करनेवाले संगिरसीने यहका प्रकृष स्थान मनन करके निश्चित किया। संगिरसीने यहकी विवि प्रथम प्रकृष सी।

४ वावद्द्भिः सिकासिः सद्मान्यवानि सद्दार् स्यस्यन्— बोलनेवाके मित्रीन-मस्तीन-पर्वाचे वने किके तोड दिने जीर 'मृहस्पतिः गाः समिकानिकाद्यः रहेत

## [सूक्त ९२]

( ऋषिः — १-१२ वियमेधाः १६-२१ पुरुहत्मा । देवता — इन्द्रः । )

खाम म नोपंति गिरेन्द्रमर्च यथां विदे बा हरेवः ससृज्जिरेऽरुंगीरिं वृहिषि इन्द्राय गार्व आश्चिरं दुदुहे वृज्जिणे मधुं उद्यद्म् अस्य विदयं गृहमिन्द्रंश्च गन्वहि असीत प्राचीत प्रियंमेधासो असीत

। सूतुं <u>सत्यस्य</u> सत्पंतिम् । य<u>त्रा</u>भि <u>सं</u>नर्नामहे

11 7 11

। यत्सीष्ठपहरे विदत्

11 3 11

। मध्वेः <u>पी</u>त्वा संचेव<u>हि</u> त्रिः सप्त सरूयुः पदे ॥ ४ ॥ । अर्चेन्तु पुत्रका उत पुरं न घृष्ण्वर्चित ॥ ५ ॥

बृहस्पतिने गर्बना करके गौओंको हुकाया । अर्थात् असुरोंने नौबोंका सुराकर पत्थरोंसे बने किलोंमें रक्षी थी । बृहस्पतिने महत्तोंके हारा वे किले तोडे और गौओंको सुलाया ।

५ अषः द्वास्यां पर एकया गुहा तिष्ठन्ती अनुतस्य सेती तिस्नः गाः बृहस्पतिः ज्योतिः इच्छन् आयः वि जाकः— दो तरे एक परे ऐसी जनस्थामें गुहामें रहने-वासी असस्यादी दुष्टके अधिकारमें तीन गौवें थीं, बृहस्पतिने ज्योतीकी इच्छा की जीर उन गौजीकी बाहर निकास।

यहां प्रकाश किरणें गौवें प्रतीत हो रहीं हैं। उपाके पूर्व अन्ध-कार रहता है और प्रकाश किरण रूपी गौवें अन्धकारके कारण छिपी रहती है। उपःकाल होते ही अन्धकारका किला तूट बाता हे और प्रकाशकी किरणें बाहर आती है। यह आलंका-रिक वर्षन यहां है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

६ बृहस्पतिः उषसं सूर्ये गां अर्क विवेद — वृहस्पिति तेन तथा, सूर्य, गो (किरण) और विवृत्को प्राप्त किया। इससे प्रकाश किरणे गोंबं है ऐसा प्रतीत होता है।

 इस्ट्रः चळं वि चक्तं, नाः अमुख्णात्, पणि आरोव्यत्— इन्द्रने वलको मारा, गौओंको खुडाया, पणिको क्कावा।

वस और पणि ये गौओं को चुरानेवाले हैं, इन्द्रने बलको मारा, गौवें प्राप्त की और पणिको क्लाया । गौवें इन्द्रने प्राप्त को इसकिये पणि रोने लगे ।

 इ.स. स्विधिः गो धायसं वि अव्हं: उस इन्त्रने अपने मित्रों-मस्तोंके द्वारा वौकोंको पढळ्डर रखने-सम्मेको मार दिया ।

९ पृथितः इविषं स्थानट्— वस्तान् मस्तीं हे हारा प्रमुखे हेम्ब मार्स किमा । वस्त और पूर्वि वे स्नु हैं, इनको पराभूत करके उनका धन इन्द्रने या बृहस्पतिने अपने अधीन किया। शत्रुका धन छ्टन। यह युद्धनीतिका नियम ही है।

१० वृषणं जिल्णुं बृहस्पतिं भरे भरे शूरलातौ अनु मदेम— बक्षवान् जीतनेवाले बृहस्पतिका प्रखेक युद्धमं जहां शूर पुरुषोंका ही काम होता है उस युद्धमें हम अनुमोदन करें।

११ **वृषणं वृहस्पति वर्धयन्तः — ब**लवान् वृहस्पति की इम स्तुति करके उसकी महिमाको बढाते हैं।

१२ इन्द्र महा अर्बुद्रस्य मूर्जानं वि अभिनत्— इन्द्रने अपनी महा शक्तिसे अर्बुद्रके सिरको काटा।

१३ आहः अहन् — अहिको मारा ।

१८ सप्त सिन्धून् अरिणात्— शत निदेशोंको वहाया।

शत्रुको मारा और नदियोंको बहाया । इन वर्णनींसे ये शत्रु मेघ या पहाडपर पडनेवाला वर्फ है ऐसा प्रतीत होता है ।

#### ( बुक्त ९२)

१-१ देखो अथर्व २०।२२।४-६ (ऋ. ८।६९।४-६)

(यद् मध्नस्य विष्ठपं गृहं) जब चमकनेवाले सूर्यके ऊंचे स्थानपर (इन्द्रः च) इन्द्र और में (उद् गश्वाहं) चढे ( मध्वः पीत्वा ) मधुर सोमरस पीकर (सच्छुः त्रिः स्नस पदे सखेषाहं) इम दोनों सखाके स्थानपर तीन बार सात-२१ वार इक्ट्रे हुए ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।६९।७)

( अर्चत प्राचित ) उपायना करो, ख्र उपायना करो। ( प्रियमचासः अर्चत ) हे त्रिय मेचो, उपायना करो ( उत्त पुत्रकाः अर्चन्तु ) कोटे बचे भी उपायना करें। ( ख्रुच्यु पुरं न अर्चत ) बहु अनेय किला है, ऐसा मानकर उपायना करो॥ ५॥ ( श्र. ८।६९।८ )

11 53 11

अर्व स्वराति गर्गेरो गोषा परि सनिष्तवत् । पिक्का परि चनिष्कद्वदिन्द्रीय प्रक्षोधंतस् ॥ ६ ॥ आ यत्पर्तन्त्येन्याः सुदुवा अर्नपस्फुरः । अपुरुक्तरं गृभायत् सोमुमिन्द्रीय पार्तवे ॥ ७ ॥ अपादिन्द्रो अपदिमिनिश्चे देवा अमस्सत् ।

वर्षण इदिह श्वंयत्तमापी अभ्य निष्ठ वृत्सं संशिक्षशिरित ॥ ८॥ सुदेवो असि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्धंवः । अनुश्वरंन्ति काकुदं सूम्यें सुिक्शिमंत ॥ ९॥ यो व्यतीँ रफांणयत्सुयंक्ताँ उपं दाश्चवं । तुको नेता तदिह्रपुरुप्मा यो अर्धुच्यत ॥ १०॥ अतीदं शक ओहत् इन्द्रो विश्वा अति द्विषः । भिनत्कनीनं ओद्रनं पुच्यमनं परो गिरा ॥ ११॥ अर्भको न कुंमार्कोऽचि तिष्ठसन् रथम् । स पश्चनमिष्ठपं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्ततेम् ॥ १२॥ आत् सुंशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययंम् ।

अर्घ दुर्श्व संचेविह सहस्रीपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम्

तं घेमित्था नेमस्विन उपं स्वराजेमासते। अर्थे चिदस्य सुधितं यदेतेव आवर्तयन्ति दावने ॥१४॥

(गर्गरः अव स्वराति) वीणा वज रही है, (गोधा परि सनिष्वणत्) तंबुरेने खर मिलाया है, (पिंगा परि चनिष्कत्) मधुर खरवालेने आलाप निकाले हैं (इन्द्राय ब्रह्म उद्यतम्) इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जा रहे हैं ॥ ६॥ (ऋ. ८।६९।६)

( यत् एम्यः सुदुधाः अनपस्पुरः ) जब रंगोवाली, उत्तम दूव देनेवाली, न हिलनेवाली, ( अनपस्पुरं आ पतन्ति) चन्नल न होनेवाली गीवें आकर दूध मिलाती हैं ( इन्द्राय पातवे सोमं गुभायत ) इन्द्रके पीनेके लिये सोमका प्रश्ण करो ॥ ७ ॥ ( ऋ.८।६९।१० )

(इन्द्रः अपात्) इन्द्रने पीया है, (अग्नि अपात्) अभिने पीया है, (त्रिश्वे देवाः अमत्सतः) सन देवोंको आनन्द हुआ है। (खरुणः इत् इह क्षयत्) वरुण तो यहीं रहा है। (आपः तं अभ्यनूषतः) जल शन्द करते हुए उनके समीप पहुंचा है (संशिश्वदीः बत्सं इव ) मीवें वैसी बढाडेंके पास जाती हैं॥ ८॥ (ऋ.८।६९।११)

दे ( चढण ! सुदेव: असि ) वरण ! तू उत्तम देव है। (सप्त सिन्धव: यस्य ते काकुदं अनुस्रान्ति ) सात निदेश विस्ती तास्ति भार वस्ती हैं (सूर्म्य सुविरां इव ) वैशी वह कुले मुंहवार्का होणी है ॥ ९॥ (ऋ. ८१६९।१२)

(बः दाशुचे उप) जो दाताके पास (सुचुकान् व्यक्तीम् अकाजवत्) उत्तम छोड तेन दौडनेवाके घोडाँको १५ (अवर्ष, आध्य, कान्य २०) चकाता है, (तकः नेता) वह तेत्र नेता है, (तत् इत् चपुः उपमा) वह एक उपमा देने योग्य बीरका शरीर है, (यः अमुच्यत) जो दुष्टींके द्वारा छोडा जाता है। इष्ट उसको पकड नहीं सकते ॥ १०॥ (ऋ ८।६९।१३)

(शकः इन्द्रः) सामर्थवान् इन्द्र (विश्वाः क्रियः) सब शत्रुओंको (भति इत् अति ओइते) दर करता है। (कनीनः) छोटे होते हुए उम इन्द्रने (गिरा पड्यमानं ओदनं परो भिनत्) शब्दसे पकडनेवाला ओदन-मेष-को तोड दिया॥ ११॥ (ऋ. ८।६९।१४)

( अर्भकः कुमारकः न नवं रथं अधि तिष्ठन् ) बहुत छोटा बालक होनेपर भी बहु नथे रथपर चढा। ( खः ) उसने ( पित्रे मात्रे ) अपने पिता और माताके लिये ( विभुक्ततुं महिषं सृगं ) बडी शक्तिवाले मेंस बैसे सृगको ( पक्षन् ) पहाया [ काले मेषको तैयार किया ] ॥, ११॥ ( ऋ. ८।६९।१५ )

है (सुशिप्र) उत्तम हनुवाले इन्ह ! है (द्रुव्यते ) दमनशिक लामिन ! (हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ ) स्वर्ण-मय रथपर वढ, (अध) और प्यात् इध (यु-झं सहस्रा-पादं सक्षं ) गुलेक्में रहनेवाले सहस्रों किरणांवाले काक (स्वस्तिगां सनेहसं सखेवाहि ) स्वयावमय विश्वाके निव्याप [सूर्य ] से मिलेंगे ॥ १३ ॥ ( श. ८।६९।१६ )। (तं स्वराजं च ई हत्या डप मासते ) उप सराह्मी ऐसी उपासना करते हैं (समस्तिने ) और उपको नमस्यक्ष

थतुं प्रसस्योक्तः प्रियमेषास एषाम् । पूर्वीमनु प्रयंति वृक्तवंदियो हितप्रयस आश्वत ॥१५॥ यो राजो वर्षेष्वीनां याता रथेभिरश्रिगुः । विश्वासां तरुता प्रतेनानां ज्येष्टो यो वृत्रहा गुणे ॥१६॥

| इन्द्रं तं चुरुम पुरुद्दनमुक्षवेसे यस्य द्विता विध्वतिरि ।        |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| इस्तीय बजाः प्रति धायि दर्शतो मुद्दो दिवे न स्रयैः                | ॥ १७ ॥              |
| निक्षे कमेणा नशुद्यश्रकारं सदावृधम् ।                             |                     |
| इन्द्रं न युक्कैर्विश्वर्गूर्तेमृश्वंसम्प्रष्टं घुष्ण्वोजिसम्     | 11 46 11            |
| अविल्हमुत्रं पृतेनासु सामिहिं यसिन्पृहीरुष्टुजर्यः ।              |                     |
| सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्घावः क्षामी अनोनवः                       | ॥ १९ ॥              |
| यद् द्यार्व इन्द्र ते श्वतं श्वतं भूमींकृत स्युः ।                |                     |
| न त्वां विजन्त्सहस्रं सर्यो अनु न जातमेष्ट रोदंसी                 | ॥ २०॥               |
| आ पेत्राथ म <u>हि</u> ना वृष्ण्या वृषुन्विश्वा श्रविष्ठ श्रवेसा । |                     |
| अस्माँ अव मघवुनगोमंति व्रजे विज वित्राभिरुतिभिः                   | ॥ <b>२१ ॥</b> (५.३) |
|                                                                   |                     |

करते हैं जिससे ( अस्य सुधितं अर्थं चित् एतवे ) इसके श्रुम अर्थको प्राप्त करनेके लिये और ( दावने आवर्त-यन्ति ) दान देनेके लिये ससको इसर प्रेरित करते हैं ॥ १४॥ ( ऋ. ८।६९।१७ )

(वृक्त बाहेंचः) जिन्होंने आसन फैलाये हैं, (हित-प्रयसः) हिनको जिन्होंने स्थापन किया है अथना हितकर प्रयस्न जिनके हैं, ऐसे (प्रियमधासः) प्रियमेघोंने (एवां प्रस्वस्थ ओकसः अनु)इनके पुराने घरके अनुकूल (पूर्वी प्रयति अनु आदात) पूर्व पदितको प्राप्त किया ॥ १५॥ (ऋ. ८१६९११८)

(यः चर्षणीनां राजा) जो मनुष्योका राजा है, (अभ्रिगुः) जो भागे बढता है, (रथेभिः याता) रथों से जो जाता है, (विश्वासां पृतनानां तरुता) सारी शत्रु-सेना हो जीतनेवाला (यः वृत्वहा ज्येष्ठः गुण) जो दत्रको मारनेवाला श्रेष्ठ् है, उसकी स्तुति की जाती है।। १६ १। (अ. ८।७०।१)

हे पुरुद्दन्मन् ! ( अवस्ते तं इन्द्रं शुक्त्भ ) अपनी पुरक्षाकें लिये इन्द्रकी स्तुति कर । ( यस्य विधर्तरि द्विता ) विश्वकी भारण शक्तिमें दोनों प्रकारकी व्यवस्था है, ( दिवे महः सूर्यः न ) वैश्वा युक्लोकों सूर्य है उस तरह ( दर्शतः

वजः) दर्शनीय वज (हस्ताय प्रति धायि) जिसने
हाथमे लिया है। १०॥ (ऋ. ८१००१२)
(यः चकार) जिसने यह किया है, उस (सदावृधं)
सदा वृद्धि करनेवाले (विश्वगूर्ते) सबसे प्रशंसित, (ऋक्ष्य-एसं) बढ़ा कार्य करनेवाले, (धृष्णु-सोजसं) विजयी
पराक्रम करनेवाले, (अ-धृष्टं) निहर, (तं इन्द्रं) उस
इन्द्रका (यहैं: कर्मणा) यहाँ से अथवा कर्मसे (न किः
नश्त् ) कोई भी नाश नहीं कर सकता॥ १८॥
(ऋ. ८१००१३)

(अ-षाळ हं उंग्रं) अनेय उप (पृतनासु सासाहें)
युद्धों जीतनेवाला (यसिन् महीः उरुष्मयः) जिसमें
बडी वही स्तुतियां की जाती हैं (जायमाने) जिसके जन्मके
समय (धेनवः सं अनोनवुः) अनेकोंकी वाणियोंने स्तुतियां की है, (द्यावः क्षामः अनोनवुः) यो और पृथिवींने
जिसकी स्तुति की ॥ १९॥ (ऋ.८।७०।४)

२०-२१देखो अधर्व २०।८१।१-२ (ऋ. ८।७०।५-६) इस मुक्तमें नीचे किसे वर्णन विशेष मननीय हैं—

१ अर्खत, प्रार्खत, घृष्णु पुरं न अर्खत— उपायन। करो, स्तुति करो, विजयी अमेच किले हे समान उस विजयी इन्द्रकी स्तुति करो।

२ पुत्रकाः सर्वन्तु — डोटे बालक भी अर्थना करें।

### गायनमें स्वरके साथ

रे गर्गरः अवस्वराति — वीणा खर दे रही है, गाने-वालेके खरके साथ वीणाका खर मिळता रहे।

8 गोधा परि सनिष्वसत्— तंबूरा चारों भोरसे खर देता रहे । चर्मवाय स्वरसे खर मिळावे ।

प र्पिगा परि चनिष्कदस्— मधुर खरवाला आलाप निकाले और खरमें खर मिलावे।

६ इन्द्राय ब्रह्म उद्यनं — इन्द्रके लिये स्तात्र गाये जाय। इस समय बीणा, तंबूरा, मृदंग (चर्मवाद्य) आलाप देनेवाला इनके साथ हो। स्तोत्र ऐसे गाये जाय।

७ गौओंका दूध सोमरसके साथ मिलाया जाय भौर पश्चात् वह पिया जाय। ' इन्द्राय पातवे सोमं सुदुघाः आप-तन्ति '— इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसमें गौवें भाती हैं, और दूध देती है। सोमरसमें गौओंका दूध मिलाया जाता है।

८ इन्द्र, अग्नि, सब देव, वरुण इन सबने सोमरस पिया है। ( मे. ८ )

९ वरुणः सुदेवः — वरुण उत्तम देव है। 'सप्त-सिन्धवः अस्य काकुदं अनुक्षरन्ति '— शत निदेशे बिसके तालुतक पहुंचती हैं। सात निदेशोंका जल सोमरसमें मिलाया जाता है। वह रस पिया जाता है, उसके साथ नदीजल भी तालको स्पर्श करता है।

१० सुयुक्तान् व्यतीन् अफाणयत्, तकः नेता, वयुः उपमा, अमुच्यत— उत्तम शिक्षित घोडोंको दौडाना हुआ इन्द्र आता है, वह बलवान् नेता है, उसका शरीर सुंदर है, सब दुष्ट शत्रु उसके सामने नहीं उहरता।

११ शकः इन्द्रः विश्वाः द्विषः स्रति सोहते — सामर्थ्यशन् इन्द्र सर शत्रुऑको दूर करता है।

१२ कनीतः गिरा पच्यमानं सोदनं परा मिनत्— इन्द्र छोटा होता हुआ भी शत्रुके पकाये आनेवाले अवको पूर्ण रीतिसे विनष्ट करता है। पकाया अव लूटता है। या मेघको विनष्ट करता है। पक्यमानं ओदनं - पकनेवाला अव। मेघ जिससे वृष्टि होनेवाली हो।

१३ अर्थकः नवं रथं मधि तिष्ठन्— बाक्क होते हुए मी वह रथपर उत्तम रीतिसे चढकर बैठता है। बचपनसे ही बह श्रर है। १८ सुशिप्र— उत्तम हतुवाला, उत्तम सार्ववाला इभ्रः। १५ हिरण्ययं रचं था तिल्ल— युवर्णके रवण्र वैठ।

१६ घुक्षं सहस्रपादं अठवं स्वित्तगां अमेह्सं सचेवहि — युकोक्में रहनेवाले, हवारों 'केरणीवाले, काल, कत्याण देनेवाली जिसकी प्रांत है, निष्पाप सूर्यको प्राप्त करेंगे।

१७ स्वराजं उप आसते — सर्व तेत्रसंबि उपायना करते हैं। सराद्धी उपासना करते हैं।

१८ अस्य सुधितं अर्थं दावने आवर्तयन्ति — इसके उत्तम रीतिसे प्राप्त किये धनका दान करनेके क्रिये उसको प्रेरित करते हैं। धन उत्तम रीतिसे प्राप्त किया जाय खीर उसका विनियाग उत्तम दानमें हो।

१९ वृक्तवर्धियः दितप्रयसः प्रियमेधासः क्ष्मास्य मोकस अनु प्यौ प्रसिति अनु आदात— आवन फेलाकर यक्षकी तैयारी करनेवाले प्रियमेधान- क्रिनको यक्ष करना प्रिय हं उन्होंने पुराने घरकी पुरानी रीतिके अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। पूर्व पद्धतिके अनुसार यक्ष करना श्रह्म किया।

१० यः चर्षणीनां राजा, अधिगुः, रथेभिः याता. विश्वासां पृतनानां तठता ज्येष्ठः वृजदा युणे— लोगोका राजा, प्रगति करनेवाला, रथमें बैठकर जानेवाला, सब शत्रुओंका पराभव करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ और १त्रकी मारनेवाला इन्द्र है। उसकी स्तुति हो रही है।

२१ अवसे तं इन्द्रं शुम्भ — अपनी सुरक्षाके लिये उस इन्द्रकी स्तुति कर।

२२ यस्य विधर्तारे द्विता- जिसके भारण शक्तिमें दो गुण हैं। शत्रुको दूर करना और अपना संरक्षण करना।

२३ दर्शतः वज्रः इस्ताय प्रति चायि — सुन्दर वज्र वह हायमें लेता है।

१४ सदावृधं, विश्वगृतं, ऋम्बपसं, घृष्णु-बोजसं अधृष्टं तं इन्द्रं कर्मणा न किः नशत् — सदा बडनेवाले, सर्वदा स्तुरव, बडे कार्य करनेवाले, शत्रुका परामव करनेका सामर्थ्य विसमें है, निल्ल विजयी उस इन्द्रका नाश कोई मी अपने प्रथतनसे कर नहीं सकता।

२५ अवाळहं उम्रं पृतनासु सासहि मही उद-ज्रयः— अनेय उपनीर, युदोनें शत्रुका परामव करनेवाले इन्द्रकी वडी स्तुतिया है। रही है।

## [सक्त ९३]

( ऋषिः - १-३ प्रगाथः, ४-८ देवजामयः । देवता - इन्द्रः । )

उस्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधी अद्रिवः । अवं ब्रह्मद्विषी जि पदा पर्णीरेराधसा नि बोधस्व महाँ असि त्वमीश्विषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् ईक्खर्यन्तीरपृस्युव इन्द्रं जातश्वपीसते त्वमिन्द्र बलाद्धि सहसो जात आंजेसः त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यंशन्तरिक्षमितरः त्वमिन्द्र सजोषंसमकं विभाषे बाह्योः त्वमिन्द्रामिभूरसि विश्वी जातान्योजसा

। वजं भिश्चान ओर्जसा 11 9 11 । स विश्वा भ्रुव आर्भवः 11611 (408)

11 8 11

11 7 11

11 3 11

11811

11411

#### (स्क ९३)

(स्तोमाः त्वा उत् मदन्तु ) हमारे स्ते।त्र तुम्हें भानं-दित करें । हे ( अदि-धः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( राधः कुणुष्य ) दान देनेका विचार कर । ( ब्रह्मद्विषः अव जाहि ) ज्ञानका देव करनेवालोंको मार हटा ॥ १ ॥

( अराधसः पणीन् पदा नि बाधस्व ) दान न देने-बाले पणियों को पांबसे इनल, ( महान् असि ) तू बढा है। (कः चन त्या प्रति नांह ) कांई तेरे बराबर नहीं है॥ २॥ ( 死. ८14३13 )

हे इन्द्र! (त्वं सुतानां ईश्चिषे ) तू सोमरसोंका खामी है भीर ( त्वं असुतानां ) तू रख न निकाले सोमका भी खामी है, (स्वं जनानां राजा) तू प्रजाजनीका राजा 11 3 11 (死, ८।५३।३)

( इंख्यन्ती अपस्युवः ) जानेवाली तथा प्रयत्नशील [ बलधाराएं ] ( इन्द्रं उपासते ) इन्द्रकी उपासना करती हैं। ( सुवीर्य भेजानासः ) उसके उत्तम पराक्रममें माग लेती हैं ॥ ४ ॥ (羽. 90194319)

हे इन्द्र । ( त्वं बळात् सहसः मोजसः मधि जातः ) त् बल, साहस और सामर्थ्यके लिये उत्पन्न हुआ है। हे ( पृषन् ) शकिमान् इन्द्र ! (त्वं वृषा इत् असि ) तू निःसंदेह बलवान् है ॥ ५ ॥ ( 据. 90194317 )

हे इन्द्र ! ( रखं पुषद्वा असि ) तू बन्नको मारनेवाला है। (सम्तरिकां वि वितिरः) तुने अन्तरिक्षको फैकाया है।

( अोजसा चां उत् अस्तञ्जाः ) सामर्थ्यसे युलोकको स्थिर किया है ॥ ६ ॥ ( 郷. 90194年1年 )

। उद् द्यामंस्त्रभा ओर्जसा ॥ ६ ॥

। नहि त्वा कश्चन प्रति

। त्वं राजा जनानाम्

। भेजानासः स्वीयम्

। त्वं वृषन्व्षेदंसि

हे इन्द्र! (त्वं ) तू (ओजसा वज्रं शिशान ) बलसे वज़की तीक्ष्ण करता है (सजीषसं अर्क बाह्योः विमर्षि ) भौर भपने प्रिय तेजस्वी वज़को बाहुओंसे घारण करता है॥ ७॥ ( 邪. 9 0194318 )

हे इन्द्र! (त्वं विश्वा जातानि योजसा अमिमूः असि ) तू सब जन्मधारि प्राणियोंका अपनी शक्तिसे पराभव बरनेवाला है, (सः विश्वा भुवः आभवः) वह तू सब स्थानोंको घर कर रहा है ॥ ८॥ (羽, 90194314)

इस सुक्तमें भीचे दिये वर्णन मनन करने योग्य हैं-

१ के अद्भिषः ! राधः कुणुष्य — हे वज्रधारी ! दान देनेका विचार कर।

२ जहाद्विषः अय जहि - ज्ञानसे द्वेष करनेवालोंको

३ भराधसः पणीन् पदा नि बाधस्य — दान न देनेवाले कंजूस पणियोंकी पांवस कुचल ढाल।

४ महान् असि । कः चन त्या प्रति नहि — तू बडा है। कोई भी तेरे समान नहीं है।

५ स्वं जनानां राजा- तू लोगोंका स्वामी है।

६ ईस्वयन्तीः अपस्युवः दन्द्रं उपासते, सुधीर्ये भेजानासः - गतिमान प्रयत्नशील लोग इन्द्रकी स्पासना करते हैं और इबसे वे उत्तम शौर्य प्राप्त करते हैं ।

## [ सक्त ९४ ]

( ऋषिः — १-११ कृष्णः । देवता — इन्द्रः । )

आ <u>या</u>त्विन्द्रः स्वर्षतिर्मदीय यो घर्मणा तृतुज्ञानस्तुविष्मान् ।

प्रत्वश्वाणो अति विश्वा सहास्यपारेणं महता वृष्ण्येन ॥ १ ॥

सुष्ठामा रथः सुयमा हरीं ते मिन्यक्ष वजी नृपते गर्मस्तौ ।

श्वीमं राजनसुपथा योद्यर्वाङ् वर्षीम ते पुष्ठो वृष्ण्यानि ॥ १ ॥

एन्द्रवाही नृपति वर्ज्ञवाहुमुग्रमुग्रासंस्तिविषासं एनम् ।

प्रत्वेक्षसं वृष्मं सत्यग्रुष्ममेर्मस्मत्रा संधमादी वहन्तु ॥ ३ ॥

एवा पति द्रोणसाचं सर्चेतसमूर्ज स्क्रम्भं श्वरुण आ वृषायसे ।

ओर्जः कृष्व सं गृमाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानांमिनो वृषे ॥ ४ ॥

७ हे इन्द्र ! त्वं चलात् सहसः ओजसः अधि जातः — हे इन्द्र ! तूवल, सामर्थ्य और साहसके कार्य करने-के लिय उत्पन्न हुआ है।

८ वृषन् ! त्वं वृषा असि — हे बलवान् इन्द्र ! त् बलवान् है।

९ त्वं वृत्र-हा असि — तू वृत्रको मारनेवाला है।

१० अन्तरिक्षं वि आंतरः। ओजसा द्यां उत् अस्तक्षाः— तूने अन्तरिक्ष फंकाया है और युका ऊपर स्थिर किया है।

११ हे इन्द्र ! त्वं धक्षं ओजसा शिशान, सजो षसं अर्फे बाह्योः बिमर्षि — हे इन्द्र ! तूने अपने बजको बलसे तीक्ष्ण किया और अपने थिय सूर्यके समान तेजस्वी बजको बाह्योंसे धारण किया है।

१२ हे इन्द्र ! त्यं विश्वा जातानि योजसा यभि भूः— हे इन्द्र ! तू सब उत्पष्त हुए प्राणियों हा पराभव अपने सामध्येसे हरता है।

१३ विश्वाः भुवः आभयः— त् सन स्थानोंको घेर इर रहता है।

#### (स्क ९४)

(सपतिः इन्द्रः) धनका सामी इन्द्र (महाय सा यातु) सानन्द प्राप्त करनेके किने यहां साने। (यः धर्मणा त्तुज्ञानः तुविध्यान्) वो समान्धे स्वरासे कार्य करनेवाला सौर बलवान् है। (सपारेण महता भूष्णयेन ) अपार बढे बलसे (विश्वा सहांसि ) सक सामध्योंको वह (अति अत्वक्षाणः ) बहुत तीत्र बना देता है ॥ (ऋ. १०।४४।१)

हे ( तृपते ) मनुष्यों के खामी ! (ते रथः सु-स्थामा )
तेरा रथ उत्तम दढ है। (ते द्वरी सुयमा ) तेरे पे के उत्तम
स्वाधीन रहनेवाले हैं। (गभस्ती वज्रः मिम्यक्ष ) तेरे
हाथमें वज्र रहता है। हे राजन् ! (सुपथा शीमं अविक् याहि ) उत्तम मार्गसे सत्वर हमारे पास इधर आ। (प्रवृषः ते वृष्ण्यानि सर्वाम) पीनेकी इच्छा करनेवाले तेरे वीर-भावका हम वर्णन करेंगे॥ २॥ (ऋ. १०।४४।२)

(उप्रासः तथिषासः इन्द्रवाहः) उप्र शक्तिशाली इन्द्रके। ले जानेवाले (सध्यादः) साथ रहनेसे इवंसे और षोडं (एनं नृपति उग्नं वस्त्रवाहं) इस मनुष्मीं वे पालक उप्र वसके समान बाहुबाले, (प्रश्वक्षासं षृष्मं सस्वशुष्मं) तीक्ष्ण बलवान् सबे बलवाले (ई असना आ वहन्तु) इस इन्द्रके। हमारे पास ले आवं॥ ३॥ (स. १०।४४।३)

( द्रोणसार्च सचेत सं ) पात्र में रहनेवाने दुदिवर्षक ( ऊर्जः स्कंभं पति ) वनके आधारस्त्र नेते सबके पालक सोमरसके पास ( घठणे एवा भा वृष्णवसे ) उसके आधार स्थानमें तू वेगसे जाता है, ( ओंडः इच्च ) वक धारण कर, ( श्वे सं धुभाय ) तुझमें उसका महण कर ( यथा केनिपानां हनः वृक्षे माम सनः ) निस तरह वृद्धिमानोंका रामा उनके संवर्षणके किये वस्न करता है ॥ ४ ॥ ( स. १०१४४४ वृ

| गर्मभुस्मे वसून्या हि श्रंसिषं स्वाञ्चिषुं भरुमा याहि सोमिनीः।                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| स्वभीतिषे सासिका संस्सि बुर्हिष्यनाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा                        | 11 % 11      |
| पृथुक्त्रार्यन्त्रभुमा देवहूत्योऽक्रेण्वत अवस्यानि दुष्टरा ।                        |              |
| न ये श्रेकुर्येक्षियां नार्व <u>मा</u> रुई <u>मी</u> र्मेव ते न्यंविश्चन्तु केर्पयः | 11 & 11      |
| <u>ष्ट्वेबाषा</u> गर्परे सन्तु दृक् <u>धोश्वा</u> येषां दुर्युत्रं आयुयुत्रे ।      |              |
| इत्था ये प्रागुपेरे सन्ति दावने पुरुणि यत्रं वयुनानि मोर्जना                        | 11 0 11      |
| गिरींरजात्रेजमानाँ अधारयद् द्यौः क्रन्ददुन्तिरक्षाणि कोपयत् ।                       |              |
| समीचीने धिषणे वि प्कमायति वृष्णंः पीत्वा मर्द उक्थानि शंसति                         | 11 6 11      |
| र्म विभर्मि सुर्कृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मधवं छ <u>फा</u> रुजीः ।                 |              |
| अस्मिन्त्सु ते सर्वने अस्त्वोक्यं∫ सुत दृष्टौ मेघवन्बोध्यार्मगः                     | 11 9 11      |
| गोमिष्टरेमार्मति दुरेवां यर्वेन क्षुर्घ पुरुहूत् विश्वीम् ।                         |              |
| वृयं राजंभिः प्रश्रमा घर्नान्युसाकेन वृजनेना जयेम                                   | 11 90 11     |
| बृह्स्पतिर्नुः परि पातु पुश्रादुतोत्तरस् <u>म</u> ादर्धराद <u>घा</u> योः ।          |              |
| इन्द्रेः पुरस्तांदुत मेच्यतो नः सखा सखिम्यो वरिवः कृणोतु                            | ॥ ११ ॥ (६१२) |

( वस्नि अस्मे आ गमन् हि ) धन हमारे पास आ काय। (आशिषं सु शैंसिषं)यह आशीर्वाद में उत्तम रीतिसे मांगता हूं। (सोमिनः मरं आ याहि ) सोमया करने-बालेके यज्ञमें आशे। (त्वं ईशिषे) तू खामी है। (सः शिसान् बहिषि आ सित्स ) वह तू इस आसनपर बैठ। ( धर्मणा तव पात्राणि अनाधृष्या ) नियमसे तेरे पात्र दूसरा कोई ले नहीं सकता ॥ ५॥ ( ऋ. १०।४४,५)

(प्रथमा देवद्वतयः पृथक् प्रायन्) हमारी पहिलो प्रार्थनाएं देवोंके पास पृथक् पृथक् गयीं हैं। (अवस्यानि दुष्टरा सक्कण्यतः) उन्होंने यश प्राप्त करनेके लिये दुस्तर कठिन कर्म किये थे। (ये यक्तियां नावं साठहं न शेकुः) को यक्तकी नौका पर चढनेमें समर्थ नहीं हुए (ते केपयः ईमी एव न्यविद्यान्तः) वे पापी ऋणमें ही पढे हैं॥ ६॥ (ऋ. १०।४४।६)

( एव एव अपरे दृढ्यः अपाग् सन्तु ) इशी प्रकार वृत्तरे दुर्बुदिवाले नीचे ही रहेंगे, ( येषां दुर्युजाः अध्याः आयुयुजो ) विनके कठिनतासे बोडे जानेवाले घोडे जोते बाते हैं। ( हत्था ये प्राग् उपरे दावने सम्ति ) इस प्रकार बो दूसरे हैं वो दानके किये काने होते हैं ( युज्ञ पुरुषि भोजना वयुनानि सान्ति ) जहां बहुत भाग प्राप्त करनेकें कर्म होते हैं ॥ ७ ॥ (ऋ १०।४४।७)

( अज्ञान् रेजमानान् गिरीन् अधारयत्) जिसने कापते मैदानों भौर पर्वतोंको स्थिर किया, (द्योः क्रन्दत्) युलोकको रोनेवाली बनाया भौर (अन्तरिक्षाणि कोपयत्) अन्तरिक्षोंको प्रकृपित किया। (समीचोने धिषणे वि स्कभायति) मिले हुए यो भौर पृथिवीको पृथक् स्थिर किया। (वृष्णः पीत्वा मदे उक्धानि शंसति) बलवर्षक सोम पीकर वह आनंदमें स्तोत्र कहता है॥ ८॥ ( ऋ. १०।४४।८)

(इमं ते सुकृतं अंकुदां) इस तेरे अच्छे बनाये अंकुध-स्तोत्रको (बिमर्मि) में धारण करता हूं। हे (मधवन्) धनवान् इन्द्र! (येन द्याफारुजः आरुजास्ति) जिससे दुःस देनेवाले दुशोंको तू दुःस देता है। (अस्मिन् सवने ते ओक्यं अस्तु) इस स्तोत्रमें तेरा निवास हो। हे (मधवन्) इन्द्र! (सुते इद्यों) सेमधवनमें और इद्योमें (बामगः बोधि) सेवनीय माग जो है उसे समझ के ॥ ९॥

(त. १०।४४।९) १०--११ देखों अथर्ववेद २०।१७।१०--११ इस सक्तर्में नीचे किसे इन्द्रके वर्णन मननीय हैं---

# [ सूक्त ९५ ]

( ऋषिः — १ गृत्समदः, १-४ सुदाः पैजवनः । देवता — इन्द्रः।)

त्रिकंद्रुकेषु महिषो यवश्चिरं तुविशुष्मस्तृपत्सोमंगिषवृद्धिष्णुंना सुतं यथार्वश्नद् । साई ममाद मि कर्म कर्तिवे महामुकं सैने सश्चदेवो देवं अत्यिक्त्रं सत्य इन्द्रं ॥ १ ॥ प्रो व्यक्ति पुरोर्थमिन्द्रांय शूषमंचित । अभीके चिद् लोक्कृत्संगे समत्सु वृत्रद्दास्माकं बोधि चोदिता

नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वंसु

11 7 11

१ यः स्वपतिः इन्द्रः धर्मणा तूतुज्ञानः तुवि-ष्मान् — जो स्वयं पालक अपने स्वभावसे त्वराधे कार्ये करने-वाला और बलवान् है।

२ अपारेण महता वृष्ण्येन विश्वा सहांसि अति प्रत्वश्वाणः— अपार बडे सामर्थ्यसे सब बलॉको अधिक प्रबल करता है।

३ हे नृपते ! त रथः सुस्थामा, ते हरी सुयमा— हे माननों के पालक ! तेरा रथ सुदृढ और तेरे घोडे इकारे मात्रसं जुड जानेवाले हैं।

ध गभस्तौ बजाः भिम्यक्ष- तेरं हायमे वज्र है।

५ उग्रासः तविषासः सधमादः इन्द्रवाहः उग्रं यक्तवाहुं नृपति प्रत्वक्षसं वृषभं सस्यगुष्मं अस्मना आ वहन्तु— उप्र बलवान् साथ आनंदमें रहनेवाले इन्द्रके घोडे उप्रवीर वज्रवाहु मनुष्य पालक तीक्षण बलवान् सबे साहस-वाले इन्द्रको इमारे पास ले आवे।

६ वसूनि असो आ गमन्— धन इमारे पास भा गये।

७ त्वं ईशिषे- तू स्वामी है।

८ माशिषं सु शंसिषं — भाशीर्वाद उत्तम भाशीर्वाद हों।

९ अवस्यानि दुष्टरा अकृष्यत- यश देनेवाले दुस्तर हमें उन्होंने किये थे।

१० ये याश्चियां नावं आरुद्दं न दोकुः, ते कपयः इम्मी म्यविद्यान्त-- जो यज्ञकी नौकापर चढ नहीं सकते-जो यज्ञ नहीं कर सकते- वे पापी ऋणमें ही रहते हैं।

११ ये दावने सन्ति, ते पुरूषि भोजना वयुनानि सन्ति— को दान देते हैं उनको बहुत उपमान मिलनेके कर्म शाप्त होते हैं। दान देनेवाले उपमोग शाप्त करते हैं। १२ अञ्चान् रेजमान् गिरीन् अधारयत्— जियने हिलनेवाले पर्वत और मैदान स्थिर किये। पहिले भूषान होते थे। पाँछेसे भूमि शान्त हुई और पर्वत मी स्थिर हुए।

१३ चौ क्रन्दत् । अन्तरिक्षाणि कोपयत् । समी-चीन धिषणे विस्क्षभायति — युलोक गर्भना करता था, अन्तरिक्ष कृपित हुए थे । मिले चात्रा पृथिवीका स्तब्ध किया गया । पहिले यह मब अस्थिर थे पश्चात् स्थिर हुए ।

१४ शकारुजः भारुजासि— दुःस देनेबालॉको तू दुःख देता है।

#### (मुक्त ९१)

(तुविशुष्मः महिषः) वहं सामर्थवालं महावली इन्द्र ने (यवाशिरं सोमं) जीके आटंग्ने मिलाया सोम (त्रिक-द्रुकेषु अपिवत् तृपत्) तीन पात्रोमेंसे पिया और वह तृप्त हुआ। (विष्णुना यथा अवशत्) जो विष्णुने अपनी इच्छानुसार (सुतं) निकाला था। (महि कर्म कर्तवे) वहा काम करनेके लिये (सः ईममाद्) वह इन्द्र आनंदित हुआ। (महां उदं पनं सत्यं देखं इन्द्रं) वहे महिमा-वाले इस सचे इन्द्र देवका (सत्यः इन्द्रः देवः सक्यत्) सचा सोम देव प्राप्त हुआ॥ १॥ (ऋ. २।२२।१)

(अस्मै इन्द्रायः) इस इन्द्रके लिये (पुरोरधं शूपं प्र सु अर्जत उ) उसके रवको आगे वदानेवाला वस्त्रपंक स्तोत्र गाओ । (अभीके संगे लोककृत् चित् ड) समीपके युद्धमें स्थान बनानेवाला, (समस्सु कृत्रहा) पुद्धामें सत्रुको मारनेवाला (अस्माकं चोदिता चोचि) सन्द्रहमारा प्रेरक हो। (अन्यकेषां चन्वसु अधि ज्याका समन्तां) अन्य शत्रुओं की चनुष्पपरकी लोरिबा द्रद वान ॥ २ ॥ (ऋ, १०११ रेश) है

रवं सिन्धूँरवांस्जोऽधराचो अहमहिम् ।
अञ्चत्रुरिन्द्र जिन्ने विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वा परि व्वजामहे
नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वंस
विश्व विश्वा अरांतयोऽयों नेश्चन्त नो धिर्यः ।
अस्तांसि शत्रेवे वधं यो नं इन्द्र जिघांसित या ते रातिर्देदिवेसु
नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वंस

11 3 11

## [ सूक्त ९६ ]

(ऋषिः — १-५ पूरणः; ६-१० यक्षमनाञ्चनः, ११-१६ रसोहाः, १७-२३ विबृहाः; २८ प्रचेताः। देवता - १-५ इन्द्रः; ६-१० यक्षमनाञ्चम् ; ११-२६ गर्भसंस्रावः; १७-२३ यक्ष्मनाञ्चनम्; १८ दुःष्वप्रमम्।)

तीवस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वर्था वि हरी हुह मुं । इन्द्र मा त्वा यर्जमानासो अन्ये नि रीरमुन्तु स्थमिमे सुतासः

11 8 11

(स्वं सिन्धून अवास्तः) त्ने निद्योंको बहाया। (अहं अधराचः अहन्) अहिको मार कर नीचे गिराया। (इन्द्र! अश्रृष्ठः अक्षिषे) हे इन्द्र! त् श्रृष्ठरहित उत्पष्ठ हुआ है। त् (विश्वं वार्ये पुष्यासि) सब स्वीकार करने योग्य धनको परिपुष्ट करता है। (तं त्वा परि ष्वजामहे) उस तुझको हम आलिंगन देते हैं। शृष्ठोंकी धनुष्योंकी देशिया हुट जाय॥ ३॥ (ऋ. १०।१३३३।२)

(नः विश्वा अरातयः) इमारे सन शत्रुओं (अर्थः धियः वि खु नशन्त ) और शत्रुधी बुद्धियोंका नाश कर । (शत्रुष्टे वर्ध अस्ता अस्ति ) शत्रुपर शक्त फेंकनेवाला तू है, हे इन्द्र! (यः नः जिथांसिति ) जो हमें मारना चाहता है, (या ते रातिः वसु दृद्धिः) को तेरा दान है वह धन देता है। शत्रुओं की धनुष्यों की होरिया टूट बाव ॥ ४॥

(死 90193313)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये वर्णन मननीय हैं-

१ महि कर्म कर्तवे स ई ममाद- वडे कर्म करनेके . स्टिबे वह आनंदित होता है।

२ अस्मै इन्द्राय पुरोरचं शूर्व म अर्चत- इस इन्द्रके लिये रथ आगे बढे ऐसा स्तोत्र गाओ ।

३ मश्रीके संगे लोककृत्— धमीपके युद्धमें बह हमारे किने स्थान बना देता है।

8 समस्य बुनदा- युदोंमें शत्रुको वह मारता है।

५ अस्माकं चोदिता — हमारा वह प्रेरक है, अच्छे कर्मका प्रेरणा वह देता है।

६ अन्यकेषां घन्वसु अघि ज्याका नभन्तां— शत्रुओंके घनुष्यापरकी होरियां टूट जाय ।

**७ आहि अघराचः शहन्—** शत्रुको नीचे गिराकर मारा ।

८ इन्द्रः अश्रुष्ठः जिब्वे -- इन्द्र श्रृशहित हुआ है।

९ विश्वं वार्यं पुष्यसि — सब स्वीकारने योग्य धनकी बढाता है।

१० नः विश्वा अरातयः अर्थः घियः विषु नशन्त— इमारे सब शत्रु तथा शत्रुता करनेवाली सब मुद्धियां विनष्ट हो जाय।

११ **राज्ये वधं अस्ता असि— श**त्रुपर शस्त्र फॅंकने बाले हो।

१२ यः नः जिघांसति — जो इम मारता है, उसका नाश कर।

११ ते रातिः वसु द्दिः — तेरा दान धन देता है। (सूक्त ९६)

(तीनस्य मिनवयसः भस्य पाहि) इस तीन रसको पी। (सर्वरथा हरी इह वि मुश्च) सारे रबॉके मोडे यहां छोड । हे इन्द्र! ( मन्ये यज्ञमानासः स्था मा नि रीरमन्) इसरे यज्ञमान तुझे न रममाण करें (इसे सुतासः तुभ्यं) ये रस्तेरे लिये हैं ॥१॥ (ऋ. १०।१६०।१)

| तुम्यं सुतास्तुम्यंमु सोत्बोसुस्त्वां गिर्ः शात्र्या आ इयन्ति ।                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| इ <u>न्द्रेदम</u> ्य सर्वनं जु <u>षा</u> णो विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सोमय                                | વા"₹ ॥          |
| य उंश्वा मनेसा सोममसै सर्वदुदा देवकामः सुनोति ।                                                          |                 |
| न गा इन्द्रस्त <u>स्य</u> परा ददाति प्रश्चस्तमिचारुंगस्मै कुनेधित                                        | 11 2 11         |
| अर्जुस्पष्टा भव <u>त्ये</u> षो अ <u>स्य</u> यो अस्मै <u>र</u> ेवाम सुनो <u>ति</u> सोमेष् ।               | 2               |
| निरंरुसौ मुघवा तं देधाति ब्रह्मद्विषी हुन्त्यनीतुदिष्टः                                                  | 11 8 11         |
| अश्वायन्ती गुरुयन्ती वाजर्यन्तो हर्नामहे त्वोपगन्तुवा उ ।                                                |                 |
| आधूर्यन्तस्ते सुमृतौ नर्वायां वृषमिन्द्र त्वा शुनं हुंवेम                                                | 11 4 11         |
| मुखामि त्वा हविषा जीवेनाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत रोजयक्ष्मात्।                                              |                 |
| ग्राहिं <u>र्ज</u> िपाह य <u>द्ये</u> तदेनं तस्या इन्द्रा <u>ग्री</u> प्र सुमुक्तमेनम्                   | 11 4 11         |
| यदि <u>क्षि</u> तायुर्यिदं <u>वा</u> परेतो यदि मृत्योरंन्तिकं नीित एव ।                                  |                 |
| तमा हेरा <u>मि निर्श्रेतेर</u> ुपस <u>्थादस्पश्चिमेनं ञ्</u> रतद्यारदाय                                  | 11 9 11         |
| <u>सदस्र</u> ाक्षेणं <u>ञ</u> तनीर्येण <u>ञ</u> तार्युषा <b>ड्विषाद्दार्थमेनम्</b> ।                     |                 |
| इन <u>्द्रो</u> यथैनं <u>श्</u> रद्रो न <u>या</u> त्य <u>ति</u> विश्वस्य दु <u>रि</u> तस्य <u>पा</u> रम् | 11 6 11         |
| ञ्चतं जीव <u>ञ</u> रदो वर्षमानः <u>श्</u> वतं हे <u>म</u> न्तान्छ्तस् वसुन्तान् ।                        |                 |
|                                                                                                          | 11811           |
| आहर्षिमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । सर्वीक्त सर्वे ते चक्षुः सर्वेमायुम                                 | वेऽविदम् ॥ १० ॥ |

(तुभ्यं सुताः) तेरे लिथे ये सोमरस तैयार किये हैं (तुभ्यं उ सोत्वासः) तेरे लिये ही आगे रस निकालने हैं। (श्वाञ्याः गिरः त्वां भा ह्रयम्ति) शीघ्रता करने-वाली हमारी स्तुतिया तुमे बुलाती हैं। हे इन्द्र ! (इदं मद्य सवनं जुवाणः) इस सवनको स्वीकार करता हुआ (विश्वस्य विद्वान्) सक्का हानी तू (इह सोमं पाहि) यहां सोम पी ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१६०।२)

(यः देखकामः) जो देवभक्त (उद्यादा मनसा सर्वेद्द्वा) अभिकाषाबाले मनसे और सब इदयके भावसे (अस्मे सोमं सुने।ति) इस इन्द्रके किये सोमरस निकासता है, (इन्द्रः तस्य गाः न परा द्वाति) इन्द्र उसकी गोजोंको दूर वहीं करता और (अस्मै प्रशास्तं चार्च इत् सरोति) इसके किये सब इक उत्तम प्रशंसनीय और सुन्दर वसता है। १ क

१६ ( अवर्ष. माध्य, फाण्ड २० )

(एवः अस्य अनुस्पष्टः अवति ) वह इस इन्नर्फ लिये अनुकृत हो जाता है (यः अस्मे, रे-बान् न, खोसं सुनोति ) जो इसके लिये, धनवानके समान, सोमरस निष्ध-लता है। ( अधवा अरत्नो तं निः द्धाति ) इंन्द्र अले हाथोंने उसको धारण करता है। वह ( अनानुद्धिः अक्क्ष-द्विषः हृन्ति ) आज्ञाके विना ही नहादेषियोंको मारता है ॥ ४ ॥ ( श. १०१९६०।४ )

( अश्वायनतः गडवन्तः ) योगेंको और गीबोंको पाइते-गान और ( वाजयन्तः ) यक पाइनेवाके हव ( श्वा कव गन्तवे ड हवामहे ) तेरे पात जानेके किये तुसे इक्से हैं। (ते नवायां सुमती आभूपन्तः ) तुसे नवी क्यूब मतिमें सुभूषित करते हुए, हे इन्द्र ! (श्वा शुर्व हुवेस है तुसे सुबंध तुनते हैं ॥ ५ ॥ (मा. १०।१६०।५०) १- देखो अथर्व. २।१११० (मा. १०।१६१।५०) मध्यातिः सीवद्रानो रेश्वोद्दा वीचतामितः । अभीवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाश्वर्षे ॥ ११ ॥ वस्ते वर्षमधीवा दुर्णामा योनिमाश्वर्षे । अग्निष्टं मधीणा सद्द निष्कृष्णारंमनीनशत् ॥ १२ ॥ यस्ते द्दन्ति प्तर्यन्तं निष्तरस्तुं यः संरीसूपम् । जातं यस्ते जिर्घासति तमितो नश्चयामसि ॥ १३ ॥ यस्ते ज्ञस्त विद्दर्रत्यन्तुरा दभ्वती श्वर्षे । योनि यो अन्तरारेन्द्रि तमितो नश्चयामसि ॥ १४ ॥ वस्त्वा भाता पर्तिर्भूत्वा जारो भूत्वा निषद्यते । प्रजां यस्ते जिद्यांसति तमितो नश्चयामसि ॥ १५ ॥ वस्त्वा स्त्रीन तमसा मोद्दयित्वा निषद्यते । प्रजां यस्ते जिद्यांसति तमितो नश्चयामसि ॥ १५ ॥

| अधीरमा ते नासिकारमां कणीरमां छुर्चकादार्घ ।                            |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| बस्मै श्रीर्षेण्यं मुस्तिष्कां <u>जि</u> हाया वि श्रेहामि ते           | 11 20 11  |
| ग्रीवाम्यंस्त उष्णिहोम्यः कीकंसाम्यो अनुक्याति ।                       |           |
| यक्ष्मै दोष्ण्ये १ मंसी स्यां बाहु स्यां वि वृहामि ते                  | 11 8 < 11 |
| हृदेयाचे परि क्कोम्रो हलींस्णात्यार्थाम्याम् ।                         |           |
| यक्ष्मं मर्तस्नाभ्यां प्लीह्यो युक्रस्ते वि वृंहामसि                   | ॥ १९ ॥    |
| आन्त्रेम्यस्ते गुद्दाम्यो त्रनिष्ठोरुदगुद्धि ।                         |           |
| यहमं कुश्चिम्यां प्छाश्चर्नाम्या वि वृंहामि ते                         | 11 20 11  |
| जुरुम्यौ ते अ <u>ष्ठी</u> वद्भ्यां पाध्णिभ् <u>यां</u> प्रपेदाम्याम् । |           |
| यक्ष्मं मसुद्यं श्रोणिम्यां भासेदुं भंसेसो वि वृद्दामि ते              | ॥ २१ ॥    |
| अस्थिम्बस्ते मुजम्यः स्नावंभ्यो धुमनिभ्यः।                             |           |
| बक्ष्मं पाणिस्यामुङ्गुलिस्यो नुखेस्यो वि वृंहामि ते                    | ॥ २२ ॥    |
|                                                                        |           |

(रक्षोहा अग्निः) राक्षसोंको मारनेवाला अग्नि ( प्रद्वाणा संविदानः ) इसारे स्तोत्रके मिलकर (यः अमीवा दुर्णामा ते गर्भ योनि आश्चये ) के। दुर्णामा रोग तेरे गर्भ और योनिम है (इतः बाखतां) यहांवे उसकी तिकाल है ॥ ११ ॥ (ऋ. १०।१६२।१)

(यः दुर्णामा अमीचा ) वो दुष्ट नामनाला रोग (गर्भे योगि बादाये ) गर्भमें तथा योगिमें रहता है (अझिः अझणा सह ) अपि स्तोत्रके साथ मिलकर (ऋब्यादं निः व्यक्तिश्वास् ) उस मासमञ्जक रोगको दूर करे ॥ १२ ॥ (ऋ. १०।१६२।२)

(यः ते वतयन्तं हन्ति) को तेरे प्रवेश करते हुए गर्मकी बारता है, (यः निवस्तुं सर्रास्तुपं) को स्थिर रहेके, के हिकते हुएके (आतं यः ते जिल्लांसति) को तेरे उत्पन्न हुएको मारता है (तं इतः नाश्चयामसि ) उसको यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १३॥ (ऋ. १०।१६२।३)

यः ते ऊक बिहरति ) जो तेरे ऊंग्मों को अलग अलग हरता है, ( द्रश्वती अन्तरा द्वाये ) दम्पतीके मध्यमें लेटता है, ( योनि यः अन्तरा आरेळिह ) योनिको अन्दरसे कह देता है। (तं हतो नाद्यायासी ) उसकी यहाँसे नाद्य हरते हैं॥ १४॥ (ऋ. १०।१६२।४)

( यः स्वा श्वाता पतिः भूस्वा ) को तुसे माई वा पति होकर ( जारः भूस्वा निपद्मते ) को कार वनकर प्राप्त होता है ( यः ते प्रजा जिष्णंसति ) को तेरी बंतावको मारना बाहता है ( तं इतो बाह्मदामासि ) उसको बहासि विनष्ट करते हैं ॥ १५ ॥ ( ऋ. १०।१६२१५ ) अङ्गे अङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वेणिपर्वणि । यक्ष्में त्वचर्यो ते वृषं कृष्यपंख वीब्हेंण विष्वंश्चं वि वृहामसि ॥ ६३॥ अपेहि मनसस्पतेऽपं काम प्रथर । प्रो निर्क्षत्या आ चेक्ष्व बहुधा जीवंतो मनेः ॥ २४॥ (६४०) ॥ इति सहमोऽनुवाकः ॥८॥

[सक्त ९७]

( ऋषिः — १-३ काळः । देवता — इन्द्रः । )

वयमैनमिदा द्योपीपेमेह विजिणम् ।

तस्मी उ अद्य संमुना सुतं भुरा नृनं भूषत श्रुते वृक्षेश्रिदस्य वार्ण उराम्थिरा व्युनेषु भूषति ।

पृष्णाचवस्य पा<u>रण उरामायस पुषुनञ्ज सूत्रात ।</u> सेमं नः स्तोमं जुजुषाण आ गृहीन्द्र प्र चित्रयां धिया

कद् न्वं १ स्याक्रंतिमन्द्रंस्यास्ति पौंस्यंम् ।

केनो तु कं श्रोमतेन न श्रुंश्रुवे जुनुषः परि वृत्रहा

11 4 11 (484)

11 8 11

11 2 1;

[ श्क ९८]

( ऋषः - १-१ शंयुः । देवता - इन्द्रः । )

त्वामिद्धि इवीमहे सुरुता वस्त्रीस्य कारवेः । त्वां वृत्रोब्वेन्द्र सत्त्रितिं नरस्त्वां काष्टास्वर्वेतः

11 8 11

(यः त्वा तमसा स्क्रीन मोहयित्वा) जो तुसे अज्ञान रूप स्वप्रधे में।हित करके (निपद्यते ) प्राप्त होता है, (यः ते प्रजां जिद्यांस्विते ) जो तेरी प्रजाको मारना चाहता है (तं हतो नाद्यायामस्ति ) उसकी यहाँचे विनष्ट करते हैं ॥ १६॥ (ऋ. १०।१६२।६ ) १०-२३ देखो अवर्व. २।३३।१-७ (ऋ. १०।१६२।१-३) हे (मनसः पते अपेहि )हे मनके स्वामी परे हट ना, (अपकाम, परः चर ) वापस जा, दर चला ना, (परः निर्ऋत्या आचक्व ) दर जाकर निर्ऋतिने कह कि (जीवतः मनः बहुआ ) जीते हुएका मन बहुत प्रकारका है ॥ २४ ॥ (ऋ, १०।१६४।१)

॥ यहां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

(स्क ९७)
( वर्ष प्तं विज्ञिणं) हमने इस नजपारी इन्द्रको (इह श्चः ) यहां कल रस (इद् अपीपेम ) पिलाया आर ( तस्मे खु शक्ष ) उसके लिये आव (समना सुतं भर ) सनसे रस विचोध कर लावा हूं। (नृतं अते भूवत ) निश्वको स्तीविध करको भूवित करो ॥ १ ॥ (%. ८।६६।७) (उरा-माधः षुकः खित्) वेगेको मारनेशके मेषि-वेक समान ( अस्य वारणः ) इसका निवारक भी ( खबु-नेषु आ भूषति ) अपने मार्गोर्ने अपने आपको स्थाता है। हे इन्द्र ! (सः नः इमंस्तोमं जुषाणः ) यह तू इमारे इस यज्ञका सेवन करनेकी इच्छाबे ( प्र आ गहि ) था ॥ २ ॥ ( ख. टाइंगट)

(कत् उ जु अस्य इन्द्रस्य) कीनश मका इस इन्त्रका (पीस्यं अकृतं अस्ति) वीर कर्म किना हुआ नहीं है (केन ओतमेन) विश्व सुधान्य स्तोत्रसे (उ जु के ख शुभुवे) वह विख्यात नहीं हुआ है, ( वृष्णहा सनुषः परि ) इत्रका मारनेवाला इन्द्र जन्मने ही विख्यात है। ३ ७ (स. ८१६६६)

( ब्रुक्त ९८ )

(वाजस्य साता कारवः) यगवे सामडे स्वपुट स्तेतां-इन- (स्वां इत् हि इचामडे) तुत्रे डुमारे हैं। हे स्वाः (स्वां सस्पतिं) तुत्र कतम स्वामीको ( कुमेड्ड ) वेर्स्स्वाने स त्वं नैषित्र वजहस्त पृष्णुवा मुद्द स्तं<u>वा</u>नो अहिवः । गामर्थं रुष्युभिन्द्र सं किर सुत्रा वा<u>वं</u> न जि्रवृषे

11 2 11 (484)

[स्क ९९]

( ऋषिः - १-१ मेध्यातिथिः । देवता - इन्द्रः ।)

श्राम त्वा पूर्वपीतम् इन्द्र स्तोमेभिग्यवरः। समीचीनासं ऋभवः सर्मखरञ्जद्रा गृणन्तु पूर्व्यम् अस्येदिन्द्रौ वावृष्टे वृष्ण्यं श्ववा मदे सुतस्य विष्णीवि । अद्या तर्मस्य महिमानमायवोऽतुं ष्टुवन्ति पूर्वथां

11 8 11

11 7 11 (589)

[ सूक्त १०० ]

( ऋषिः — १-१ नृमेधः । देवता — इन्द्रः । )

अधा हीन्द्र गिर्वेण उर्प त्वा कामनिम्दः संसुन्महे । उदेव यन्तं उदिमेः ।। १ ॥

चतुर्गोके होनेपर, ( नरः स्थां ) वीर पुरुष तुसकी ( अर्वतः काष्ट्रासु ) पुरुषीक्की सीमाओं बुलाते हैं ॥ १ ॥

(男. 518 519)

है ( चित्र वजहस्त ) आधर्ममय वज हाथमें लेनेवाले इन्द्र ! है ( अद्भियः ) वज घारण करनेवाले ! ( घृष्णुया महः स्तवानः ) अपनी धर्षण सक्तिसे वडा स्तृति किया हुना ( सः त्वं नः ) वह तू इमारे लिये ( गां अश्वं रध्यं सत्ता सं किर ) गी, चोडा रथमें जोतने योग्य सदा दे ( जिन्युचे वाजं न ) विजयी वीरेड किये जैसा धन मिलता है ॥ २ ॥ ( ६।४६।२ )

१ कारवः वाजस्य साताः — स्तोता वनकी इच्छा करनेवाके दांते हैं। वाज — वल, अब, धन, ऐश्वर्य।

२ बुचेषु त्वां स्तरपति ह्यामहे— वेरनेवाले शतु-ऑका वेरा पडनेपर सहाय्यार्व तुझे बुकाते हैं। क्योंकि तू उत्तम पालन करनेवाला है।

रे बरः त्यां सत्पति अर्वतः काष्ठासु— वीर पुरुष तुस उत्तम प्राळकको बुढदीबकी सीमाम बुलाते हैं। क्योंकि ' दुम्हारे बोडे अच्छे होते हैं, बुढदीडमें ने प्रथम स्थानमें आयेंगे।

अधित वज्जहस्त बद्धियः — हे विलक्षण शक्तवारी वज्ज हाथमें सेनेवाले इन्द्र ।

प शांश्यामां रच्यं सामा सः स्वं तः सं किर-- गाँ, वेता रक्षे केलने केलावृतें दे दो। ६ जिग्युषे वाजं न — वित्रयी वीरको धन मिलता है। वित्रय होने पर शत्रुका धन छटा जाता है, वह वित्रयी वीरको प्राप्त होता है। वीर वित्रय मिलनेपर शत्रुका धन छटा करते हैं।

#### ( स्क १९)

( आयवः प्वंपीतये ) मनुष्योंने प्रथम से।म पीने के लिये हे इन्द्र ! (त्वा स्तोमेभिः अभि समस्वरन् ) तेरी स्तुति स्तोन्नोंसे की है । (समीचीनासः ऋभवः समस्वरन् ) परस्पर प्रम रखनेकाले ऋभुओंने उच्च स्वरसे गायन किया । ( कद्वाः प्रध्ये गृणन्त ) क्वोंने तुझ पुराण पुरुषकी स्तुति की है ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।३।७ )

(इन्द्रः) इन्द्रने (विष्णवि अस्य सुतस्य मदे) यज्ञमें इस सोमरसके हर्षमें (वृष्णवं दावः वावृधे इत्) अपना वीरता युक्त वक वढाया। (बद्धा अस्य तं माहि-मानं) आज इसके उस महिमाकी (पूर्वथा) पूर्वजीकी तरह (आयवः अनु सुवन्ति) मनुष्य स्तृति करते हैं॥२॥ (ऋ. ८१३।८)

#### ( चुक्त १०० )

हे ( गिर्चण इन्द्र ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( अध्य स्था महः कामान् ) अब तेरे पास इम अपनी वडी कामनाएं ( उप सन्द्रुप्रसहे हि ) भेजते हैं। ( उद्धिः उद्दा इस यन्त ) वेसे अक्षप्रशहेंसे क्लप्रदाह चलते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८१८८७)

| वार्ण त्वा युव्यामिवधिनित शर् महाणि । बावृष्वांसं चिद्रिवो दिवेदिवे    | 11 7 11        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| युक्जिन्ति हरी हिष्या गार्थयोरी रथे बुरुपुरेगे । इन्द्रवाहां बचोयुक्षी | 11. 8'11 (940) |
| [ स्तः १०१ ]                                                           |                |
| (ऋषिः — १-३ मेध्यातिथिः। देवता — महिः।)                                |                |
| अपि दूर्त वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य युद्धस्य सुक्रतेष्         | 11 2:11        |
| अधिमंपि हवींमभिः सदां इवन्त विद्यतिम् । इच्यवादं पुरुप्रियम्           | 11 2 11        |
| अप्रे देवाँ द्वा वंह जज्ञानो वृक्तवेहिंपे । असि होता न ईक्यः           | 11 2 11 (543)  |
| [ बक्त १०२ ]                                                           |                |
| ( ऋषिः — १-३ विश्वामित्रः । देवता — अग्निः । )                         |                |
| ईळेन्यो नमुस्य∫स्तिरस्तमांसि दर्शेतः । समुग्निरिष्यते वृषां            | 11 8 11        |
| वृषी अग्निः समिष्यतेऽश्चो न देववाईनः । तं हविष्मन्त ईळते               | 11 2 11        |
| वृषेणं न्वा वृषं वृष्ट्वृषेणः सिमेघीमहि । अग्ने दीर्घतं वृहत्          | 11 4 11 (444)  |

( यदयाभिः वाः न ) जैसा निद्योधे जलप्रवाह चस्रता है, उस तरह हे ( शूर अद्भिवः ) शेर बज्रधारी इन्द्र ! ( वाष्ट्रवांसं त्वा दिवेदिवे ) बढनेवाले तुक्रे प्रतिदिन (ब्रह्मांणि अभि वर्धयान्त ) हमारे स्तोत्र बढाते हैं ॥ २॥ ( 写. とらくしと )

(इजिरस्य ) थिय इन्द्र देवके (गाथया ) मंत्रसमूर इके साथ ( उरुयुगे रथे ) चौडे जुआंवाले रथमें ( वस्रो-युजा इन्द्रचाहा हरी ) बचनसे जुडनेबाले इन्द्रके स्वकी र्सीवनेवाले दो घोडे ( युआहित ) जाते जाते हैं ॥ ३ ॥

(羽, 419619)

(स्क १०१)

( अस्य यहस्य सुकतं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले (विश्व-वेद्सं) सब धनों के-ज्ञानों के स्वामी ( होतारं वृतं ) देवाँको बुलानेवाले दूत ( अग्नि बुणीमहे ) अभिको इम चुनते ई ॥ १ ॥ ( 零. 9193.9 ) ( विश्वति ) प्राज्ञाओं के स्वामी ( हृदयवाई पुरुप्रियं )

हन्यको के जानेवाके, बहुतोंको प्रिय ( कार्डिस कार्डिस ) अप्रणी आंग्रही इम (द्ववीमाभिः सदा इवन्त ) स्तीत्रणठें। बे (本. 919717) सदा मुलाते हैं ॥ २ ॥

हे अमे ! (ज्ञाबः) प्रकट होते हा तू (वृक्तवहिंवे) आसन केशनेवाडे व्यमानके लिये ( वेदान् इह आ वह ) देवीं ही वहाँ के था। (का हेक्या होता आखि) इमारा स्तिति योग्य देवोको पुलानेवाला तू ही है ॥ १ ॥ (市, 91991年)

१ यहस्य सुक्रतुः — यज्ञ हो उत्तम रातिके करनेवाका। २ विश्व-चेद्राः — सब धनासे, झानोंसे, युक्त । धनी, ज्ञानी।

३ विश्वतिः — प्रजाओं श पालक ।

८ पुरुष्रियः — बहुताँशे प्रिय । बहुताँशे प्रिय बनना । ५ देवान् इह मा वह- देवोंको यहां के था। विद्वानीकी यहां के था। देख - खेलमें कुशक, विजयीषु, व्यवहारकुशक

( बुक्त १०१ )

( ईळेम्यः ) स्तुतिक याय्य ( समस्यः ) नगरदार दरने योख, (तमांसि निरः दर्शतः ) अन्यकारको दूर करके स्वयं ग्रुन्दर दीखनेवाला ( जुव्हा ) बळवान् अप्ति ( दुश्वते ) प्रदीत होता है ॥ १॥ ( W. \$19498 ) ( वृषः अझिः समिध्यते ) शकिमान् अमि अदीत होता है (देवबाह्न: अध्यः म ) देवीं हो में मानेवाके बोडेडी सरह

( इकियानतः सं ईळते ) इविवाने ऋत्विव्यम स्वादी स्वृति ( # SISAISA ) हे ( यूवन् यसे ) साक्षमान् अमे । (यूक्याः वर्ष )

शक्तिमान् वनवेवाके हम (स्ता कृषकों) क्षत सक्तवान्ही ( बहुत् दीखतं ) और अधिक महासमानको ( सामिकी-मानि ) प्रदीत करते हैं ॥ ३ ॥

## [सूक्त १०३]

( ऋषः — १ सुदीतिपुदर्माढो, १-१ मर्गः । देवता — मग्निः । )

अधिमीळिष्वार्वसे गार्थामिः शीरश्लोचिषम् । अप्रि राये पुरुमीळह श्रुतं नरोऽप्रिं सुदीतये छुदिः

11 8 11

अम आ यांद्रामिमिहीतारं त्वा वृणीमहे।

आ स्वामनक्त प्रयंता हविष्मंती यजिष्ठं बुर्हिरासदे

11 2 11

अब्छा हि त्वां सहसः धनो अङ्गिरः सृच्धरेनत्यब्वरे ।

कुर्जी नर्पातं घृतकेंग्रमीमद्देऽप्रि युज्ञेषु पृर्ध्यम्

11 3 11 (549)

## [ स्क १०४ ]

( ऋषिः — १-२ मेध्यातिथिः; ३-४ नुमेधः । देवता — इन्द्रः । )

इमा उं त्वा पुरुवसी गिरी वर्धन्तु या मर्म । पावकर्वणीः श्चचंयो विपश्चितोऽमि स्तोमैरन्षत अयं सहस्रम्बिभिः सर्हस्कुतः समुद्र ईव पप्रथे ।

11 8 11

सुत्यः सो अस्य महिमा गृणे श्रवी युक्केषु विष्रराज्ये

11 3 11

२ वृषणः वयं वृषणं स्वा वृहत् दीद्यतं समिधी-सहि — बलवान बननेकी इच्छावाले इम, तुझ बलवान् आर बड़े तैजस्वीको चमकाते हैं। बलवान् बननेकी इच्छावाले बल-वान तेबस्तीको ही अपने साथ रखें।

( स्क १०३ )

( अव ले ) अपनी पुरक्षाके लिये ( शीर-शोवियं ) तीव प्रकाशनाने ( मर्झि ) भरिनरी ( गाथाभिः ईळिस्य ) बाबाओं से स्तुति कर । हे ( पुरुमी ळह ) बहुतों द्वारा स्तुति योग्य ! ( आर्ज़ि राये ) धनके किये आग्निकी स्तुति कर, हे ( नरः ) मनुष्यो ! ( सुद्दितये भूतं अग्नि ) उत्तम प्रधाश के किये विख्यात आग्निकी स्तुति करो, वह हमारा ( छार्दैः ) पर दी है ॥ १ ॥ ( 据, 41 49198 )

दे अग्ने! (अश्विभिः आयाहि) आप्नेथींके साथ आ। (स्वा होतारं मुणीमहे) तुने इम होता करके जनते हैं। (त्यां विजिष्ठं) तस वजनकर्ताको (वर्षिः आसारे ) आसनपर वेठनेके किये ( प्रयक्ता हविष्मती ) शुद्ध इविवाली खुवा ( त्वां आ अनक्तु ) तुझे घाँसे चुपड (羽. 415019) देवे ॥ २ ॥ हे (सहसः सुनो अंगिराः ) बल्हें पुत्र अंगिरा ! ( अध्यरे ख़ुनः ) यज्ञमें ख़ुनाएं (स्वा अब्छा हि चरन्ति ) तेरे किये समीपसे विचरती हैं। हम ( ऊर्जः नपातं ) बलको न गिरानेवाले ( घृतकरं। ) तेत्रस्वी किरण बाले ( यहेषु पूटर्ये ) यज्ञों में पहिले ( ई अनिन ईमहे ) इस अनिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ ( 本. (15017 )

( सुक्त १०४) हे ( पुरुवस्तो ) बहुत धनवान् रन्द्र ! (याः मम इमाः शिरः ) जो मेरी ये स्तुतियां हैं वे (त्था उ वर्धन्त ) दुखे बढावें। (पायकवर्णाः शुक्षयः विपश्चितः) अप्रिके समान तेत्रस्वी ग्रद ज्ञानियोंने (स्तोमैः अभि अनुषत ) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति की है ॥ १ ॥ ( 邪. () (1)

(अयं) यह इन्द्र (ऋषिभिः सहस्रं सहस्कृतः) ऋषियोंके द्वारा सहस्रगुणा अपने बलसे बढाया गया (समुद्र इव विश्वते ) समुद्रके समान फेला है ( सः मस्य माहिमा सहाः ) वह इसकी महिमा प्रस है। ( यहेषु विप्रदाज्ये शक्षः याणे ) वर्शीमें विभोडे राज्यमें उक्की सक्किये स्तुति की वाती है ॥ २ ॥ (場, ()養)

१ ईळेग्यः नमस्यः दर्शतः वृषा तमांसि तिरः-स्तुत्व, नमस्कार योग्य, दर्शनीय, बलवान् , अञ्चानःन्बकारको दूर करनेवाला अग्नि है। इन गुणों से युक्त मनुष्य बने।

आ नो विश्वीसु इच्य इन्द्रेः सम्दर्ध भूषत्। उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रदा परमुज्य। ऋषीषमः शश्। स्वं द्वाता प्रथमो राधसामस्यसि सुत्य ईक्षानुकृत्। तुविद्युद्धस्य युज्या वृणीमदे पुत्रस्य क्षवेसो मुद्दः ॥ ४॥ (६६३)

## [सूक्त १०५]

(ऋषिः - १-३ नुमेघः, ४-५ पुरुद्दनमा । देवना - इन्द्रः । ) रवामेन्द्र प्रतृतिंध्वाम विश्वां असि स्पृषंः । अञास्तिहा जीनिता विश्वतूरीस त्वं तूर्य तरुष्यतः 11 8 11 अर्च ते ग्रुष्में तुरयंन्तमीयतुः श्लोणी श्रिशं न मातरा । विश्वस्ति स्पृधंः श्रथयन्त मृन्यवे वृत्रं यदिनद्र तृत्रेसि 11 9 11 इत ऊती वो अजर प्रहेतार्मप्रीहतम् । आहां जेतारं हेतारं र्थातम्मत्ते तुर्याव्धम् 11 3 11 यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरधिंगुः। विश्वासां तरुता पूर्वनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणे 11 8 11 इन्द्रं तं श्रुम्भ पुरुहन्मश्रवंसे यस्य द्विता विधुर्तिरे । हस्ताय बजाः प्रति धायि दर्भतो महो दिवे न स्यीः 11411 (846)

(विश्वासु समस्तु हृद्यः हृन्द्रः) सद संप्रामों में बुकाने योग्य इन्द्र (नः आ भूषतु) हमारे पास आवे। (वृत्त्रहा) शत्रुको मारनेवाला (परमज्या ऋची-समः) परम शक्ति-वाला स्तुतियोंके योग्य हमारे (ब्रह्माणि सवनानि उप) स्तोत्रों और सदनोंके पास अन्वे॥ ३॥ (ऋ. ८।९०।९)

(त्वं राघसां परमः दाता ससि) तू घनों का श्रेष्ठ दाता है, तू (सस्यः ईशान कृत् ससि) सवा ईशन करनेवाला है, (तुविद्युद्धस्य) वहे यशवाल (सहः शवसः पुत्रस्य) वहे वलके पुत्रसे (युज्याः वृणीमहे) हम सहायताएं मांगते हैं॥ ४॥ (ऋ, ८।९०।१)

१ सः अस्य सस्यः महिमा—वह इस स्टब्सी महिमा सर्वा है।

२ यक्केषु विश्वराज्ये शवः गृणे — यहाँ में, विश्वराज्यमें स्व इम्ब्रहे वसकी प्रशंसा होती है।

रे विश्वासु समत्सु हब्यः— स्व युदोमें सहावतार्थ प्रकाने बोग्य इन्द्र है।

१ सत्यः देशानकत् असि — वह समा देशन करने-वासा है।

( स्क १०५ ) हे इन्द्र ! (त्वं प्रतृतिंचु) त् वंशागेंम (विश्वाः स्पृष्यः ) सब शतुओं हो ( अभि असि ) पराभूत करता है, ( अशस्ति-हा ) बुराईको इटानेवाला ( खिश्व-तूः ) सबको जीतनेवाला और ( जिनता असि ) सबका उत्पत्ति करनेवाला है, ( त्यं तरुष्यतः तूर्य ) तू विनाशक शतुओं को जीतनेवाला है ॥ ९ ॥ ( ऋ. ८।८८।५ )

(श्रोणी ते तुरयम्तं शुष्मं) वा और पृथिषी तेरे विजयी बलके (अनु ईयतुः) अनुकूल बलते हैं। (आतरा शिशुं न) मातापिता कैसे बचके अनुकूल रहते हैं। (ते सम्यवे) तेरे कोषके सामने (विश्वाः स्पृष्कः सम्यवम्त) सब शत्रु वीले पडते हैं। हे इन्ह! (यत् पृषं त्यंकि) जब तू इत्रको जीतता है॥ २॥ (ता. ८।८८।६)

(इतः वः ऊती ) यहांचे तुम्हारा वंरक्षण करलेंदे किये (अ-जरं) वरा रहित (प्रहेतारं) विश्वती, (अप्रहितं) वपराजित (आकुं जेतारं) बाँघ कव प्राप्त करलें वाले (हेतारं रथीतमं) आगे प्रेरित करवेवाले, वह रवी (अ-तूर्ने तुम्न्यामुर्थ) न जीते हुए और तुम्नको वदाने व् वाले इन्हको प्राप्त करो ॥ ३॥ (श्र. ८।८८६७)

४-५ देखी अवर्ष, २०।९२।१६-१७

## [स्क १०६]

( ऋषिः — १-३ गोवृष्त्यश्रम्किनी । देवता — इन्द्रः । )

त<u>ष स्वदिन्द्रियं वृहत्तव ञ्च</u>र्णमेषुत कर्तुम् । वर्ज शिश्वाति <u>षिषणा</u> वरेण्यम् ॥ १ ॥ त<u>व चौरिन्द्र</u> पौस्यं प्र<u>थि</u>वी वर्ष<u>ति</u> अवेः । त्वामापः पवैतासम हिन्विरे ॥ २ ॥ स्वा विष्णुर्वृहन्क्षयों <u>मित्रो गृणाति</u> वर्षणः । त्वां शर्षी मदुस्यनु मार्रुतम् ॥ ३ ॥ १॥ (६७१)

# [ सूक्त १०७ ]

( ऋषिः — १-३ वस्सः। ४-१३ बृहाईचः। १४-१५ कुरसः । देवता — इन्द्रः । )

सर्मस्य मुन्यवे विक्षो विश्वा नमन्त कृष्टयेः । सुमुद्रायेव सिन्धेवः ॥ १॥ आज्ञास्तर्दस्य वित्विष उभे यत्समर्वर्तयत् । इन्द्रश्वर्मेव रे।देसी ॥ २॥ वि चिद्वृत्रस्य दोधेतो वज्रेण श्वतपर्वणा । विरो विभेद वृष्णिनां ॥ ३॥

इस स्कर्ने इन्हरे ये गुण वर्णन किये हैं-

१ त्वं प्रतृतिंषु विश्वाः स्पृधः आभि असि— त् युद्धोंने सब सत्रुओंका सामना करके उनको हराता है।

२ अञ्चास्ति-हा विश्व-तूः— बुराईको दूर करनेवाला और सब शत्रुओंको जीतनेवाला है।

१ स्वं तरुपतः तूर्यः — विनाशक शत्रुऑको जीतने बाह्य है।

ध श्लोणी ते तुरयन्तं शुष्मं अनु ईयतुः -- यावा पृथिवी अर्थात् ६व विश्व तेरे विश्ववी बलके अनुकूल होकर बलते हैं।

प ते सम्यवे विश्वाः स्पृधः श्रथयन्त- तेरे क्रीघंड सामने सत्त सन्नु निर्वल बनते हैं।

६ वृत्रं तूर्वसि -- चेरनेवाले शत्रुको तू मारता है।

७ वः अती अजरं, प्रहेतारं, अप्रहितं, आधुं जेतारं, हेतारं, रथीतमं अतुर्ते तुग्न्यावर्षं— अपने संरक्षंणके किने आर जरारहित, विजयी, पीछे न हटनेवाले, स्त्यर समुपर विजय स्रोनेवाले, आगे वहनेकी प्रेरणा करने-स्के, उत्तम भेष्ठ रवी कभी पराजित न होनेवाले, भर्जोकी वहानेवाले इम्ब्रकी अपने सहायार्थं प्राप्त करो।

बीरीवें वे प्रण रहने चाहिये।

#### ( मुक्त १०६ )

'( क्षत्र स्वाप् मुद्दाप इंडियं ) तेरे वत्र इंडिय वलका ( क्षत्र क्षुणमं क्षत्र कार्तु ) तेरे कामध्यका और क्रमकार्कका ( सरेण्यं वज्रं ) तेरे श्रेष्ठ वज्रका ( धिषणा शिशाति ) इमारी बुद्धि वर्णन करती है ॥ १ ॥ ( ক্ষ. ১।৭৭।৬ )

हे इन्द्र! ( चौः तच पौंस्यं ) यु तेरे बनको (पृथिषी शकः वर्धाति ) पृथिवी यशको बढा रही है। (आपः पर्य-तासः च ) जलप्रवाह और पर्वत ( त्वां हिन्विरे ) तुझे उत्साहित दर रहे हैं॥ २॥ (अ. ८।१५।८)

(मृह्न् क्षयः विष्णुः) वडा आश्रय दाता विष्णु, मित्र आर वरण (स्वां गुणाति) तेरी स्तुति गाते हैं। (मारुतं दार्घः) मस्तोंका समुदाय (स्वां अनुमद्ति) तेरे साथ आनन्दसे रहता है॥ ३॥ (ऋ. ८१९५९)

( स्क १०७)

(अस्य मन्यवे) इसके कोषके सामने (विश्वाः विद्याः कृष्यः) सब प्रजाजन, सब कृषक (सं जमन्ते) अच्छी तरह नम होक्र रहते हैं। (सिन्धवः समुद्राय इव) नदियां समुद्रके सामने जैसी छुक्ती हैं ॥ १॥

( 78. CIEIY )

(तत् अस्य ओजः तित्विषः) वह इसका सामध्यं तव प्रकट हुआ (यत् उमे रोव्सी वर्म इस इम्द्रः समवर्त-यम्) जब दोनों यावा पृथिवीको वर्मके समान इन्द्रने अपेट लिया ॥ २ ॥ (ऋ. ८१६१५)

(देशकाः सुनस्य शिरः) शंगमेनाके सम्भा सिर् (पृथ्यिना जातपर्वणा स्त्रोच) नलनाते से नोस्नेंशले नजसे (चित्र वि विभेद्र) हुक्डे हुन्हे कर सम्मा । ३॥

( 48. 61414 )

| तदिदांस सुर्वनेषु ज्येष्ठं यती जङ्ग उग्रस्त्वेषन्मणः ।                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| सुद्यो जेबानो नि रिणाति शत्रुननु यदेनं मदेनित विश्व ऊमाः                        | 11811          |
| <u>वावुधानः भवंसा भूयोजाः भन्नेद</u> ोसाय <u>भि</u> यसं दघाति ।                 |                |
| अञ्यनच व्यनच सस्नि सं ते नवन्त प्रश्नृता मदेषु                                  | 11 4 11        |
| त्वे ऋतुमपि पृथानित भूरि द्वियेद्वेते त्रिभेवन्त्यूमाः ।                        |                |
| खादोः खादीयः स्वादुनी सृजा समुदः सु मधु मधुनामि बीधीः                           | 11 5 11        |
| यदि चिन्नु त्वा घना जर्यन्तं रणेरणे अनुमदिन्ति विप्रोः।                         |                |
| ओजीयः श्विष्मिन्त्स्थरमा तंतुष्त्र मा त्वी दमन्दुरेवांतः कशोकाः                 | 11 9 11        |
| त्वया वयं शांशबहे रणेषु प्रपद्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।                           |                |
| चोदयामि तु आग्रेषा वचीिमः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वर्णास                          | 11611          |
| नि तद <u>्देधि</u> षेऽवेरे परें च यस्मिका <u>वि</u> थावसा दुरे।णे ।             |                |
| आ स्थापयत <u>मा</u> तरं जि <u>ग</u> नुमतं इन्वत् कवेरा <u>णि</u> भूरि           | 11 % 11        |
| स्तुष्व वेष्मेन्यु <u>रु</u> वस्मीनं समृभ्योण <u>मिनतेममाप्तमा</u> प्त्यानीम् । |                |
| आ देर् <u>शति वर्षसा भूर्यीजाः प्र संक्षति प्रति</u> मानं पृ <u>थि</u> च्याः    | 11 2 - 11      |
| ्रमा ब्रह्म बृहिंदिः क्रणवृदिन्द्रीय शूपमं <u>श्</u> रियः स्वर्षीः ।            |                |
| महो <u>गोत्रस्य क्षयति स्वराजा</u> तुरेश्चिद्धिर्श्वमर्णवृत्तर्यस्वान्          | 11 28 11       |
| एवा महान्वृहहिंवो अथविविचत्स्वां तन्वंशमिन्द्रेमेव ।                            |                |
| स्वसारी मातुरिम्बंरी अरित्रे हिन्वन्ति चैने श्चनसा वर्षयन्ति च                  | ॥ १२ ॥         |
| <u>चित्रं देवानां केतुरनीकं</u> ज्योतिष्मान्प्रदिशः सूर्ये उद्यन् ।             |                |
| द <u>िवाक</u> रोऽति युम्नेस्तर्मा <u>सि</u> विश्वीतारी <u>दुरि</u> तानि शुक्रः  | 11 44 11       |
| चित्रं देवानामुदंगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रेः।                         |                |
| आप्राद् द्यावांपृथिवी अन्तरिश्वं स्र्ये आत्मा जगंतस्तुस्युर्वस                  | 11 58 11       |
| सर्वे देवीमुक्सं रोचंमानां मर्यो न योषांमुम्ये ति पृथात् ।                      |                |
| यन्ना नरी देवयन्ती युगानि वितन्त्रते प्रति मुद्रार्थ मुद्रम्                    | 11 24 11 (464) |

४-१४ देखी अवर्व. पारा१-१२; १३।रा३४-३५

(स. १०।१२०।१-६; स. १।११५।१-२) (सूर्यः) पूर्व (रोचमानां डचसं देवीं) वमस्ती उना देवीं (पत्थात् सम्वेति) पाँछे जाता है (सर्यः योवां न ) वैसा मनुष्य की के वी के बाता है। (वश्व हैय-यन्तः नरः ) किस समय देवत्व कात करने के इच्छा करने-वाके सजन (भद्राय भद्रं ) दन्त्राय करने के लिने कम्बाय दरनेवाले कर्म (युगाबि वितन्यते ) नहकर्मों के करते हैं॥ १५॥ (ऋ. १।११५६)

# [ सूक्त १०८ ]

( ऋषिः — १-१ चुमेधः। देवता — इन्द्रः।)

त्वं नं इन्द्रा भेर् बोजो नुम्णं श्रेतकतो विचर्षणे । आ <u>बी</u>रं पृत<u>नापर्हम्</u> ॥ १ ॥ त्वं हि नंः पिता वं<u>सो</u> त्वं माता श्रेतकतो वृभूविथ । अर्घा ते सुम्नमीमहे ॥ २ ॥ त्वां श्रुप्मिनपुरुद्द्त वाज्यन्त्र प्रुपं मुवे शतकतो । स नो रास्व सुवीर्यम् ॥ ३ ॥ (६८९)

## [सूक्त १०९]

(ऋषिः - १-३ गोतमः । देवता - इन्द्रः । )

स्वादोरित्था विषुवतो मध्यः पिवन्ति गौर्योः ।
या इन्द्रेण स्याविरीर्वृष्णा मदंन्ति श्रोभसे वस्वीरत्तं स्वराज्यंम् ॥ १ ॥
ता अस्य पृश्चनायुवः सोमं श्रीणान्ति पृश्नयः ।
श्रिया इन्द्रेस्य श्रेनवो वज्र हिन्वन्ति सार्यकं वस्वीरतं स्वराज्यंम् ॥ २ ॥
ता अस्य नर्मसा सद्दंः सप्र्यन्ति प्रचेतसः ।
वतान्यस्य सश्चिरे पुरुषि पूर्विचत्त्वे वस्वीरतं स्वराज्यंम् ॥ ३ ॥ (६९२)

#### ( सुक १०८)

हे इन्द्र ! (त्यं नः सोजः सा भर) तृ इमारे लिये सामर्थ्य भर दे। हे (त्रिचर्षणे शतकतो ) कुशल सैकडों कार्य करनेवाल इन्द्र ! (सूउणं) पौरव भी इमारे पास भर दे। (पृतना-सर्ह् बीरं आ भर) शत्रुओको जीतनेवाला वीर पुत्र भी हमें दे॥ १॥ (त्र. ८।९९।१०)

है (वसो) निवासक इन्द्र! (स्वं हिनः पिता) तू हमारा पिता है। हे शतकतो! (स्वं माता वसूविध) तू हमारी माता हुई है। (अधा ते सुझं ईमहे) अब इम तुझवे सुक मांगते हैं॥ २॥ (ऋ. ८।९९।११)

हे (शुध्मिन् पुरुद्धत शतकतो ) बलवान्, बहुतों द्वारा बुलाये गये संकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (स्वां खाज-यन्तं डपहुचे ) तुझ बलवानके पास मेरी प्रार्थना है कि (सः नः सुवीर्थ रास्त्र ) बहु तू हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति । दे ॥ ३॥ (ऋ. ८।९९।१२)

#### (स्क १०९)

( गोर्थः ) गोर्वे ( विश्ववतः स्वादोः मध्यः ) फैले सादु मधुर कोम रक्को ( हत्था पिवन्ति ) इस तरह पीती हैं। ( था मुख्या इन्द्रेण सथावरीः ) को बलवान् इन्द्रके खाय गमन करनेवाली (शोभसे मदन्ति) तेत्रस्विताके लिये भानन्दित होती हैं, जा (स्वराज्यं अनु वस्वीः) स्वराज्यके लिये वसती हैं॥१॥ (ऋ.१।८४।१०)

(ताः पृक्षयः) वे चितदवरी गौवें (स्पृश्चना युवः) स्पर्श करनेकं इच्छा करती हुई (सोमं श्रीणान्ति) सोमके साथ मिलती हैं। (इन्द्रस्य प्रिया खेनसः) इन्हकी प्रिय गौवें (सायकं चर्चा हिन्दन्ति) शत्रुको मारनेवाले वस्रकी प्रेरित करती हैं जो अपने स्वराज्यके लिये वसती है ॥ २ ॥

( 宋, 9168199 )

(ताः प्रचेतसः) व ज्ञानी (नमसा सह ) नमस्कारकं साथ (अस्य सपर्यन्ति) इवकी शक्तिका सरकार करती हैं। (अस्य पुक्रिण ज्ञतानि) इसके बहुतसे ज्ञतींको (पूर्य-चित्तये सिक्षरे) मुख्य ऐश्वर्यके लिये अनुसरती हैं, बो अपने स्वराज्यके लिये वसती हैं। । (ज्ञ. १।८४।१२)

इन मंत्रोंमें आकंकारिक वर्षन है-

१ गौर्यः स्वादोः अध्यः पियन्ति— गौर्वे मधुर खोमरस पीती हैं। सोमरसमें गौर्थोंडा दूध मिसाया जाता है।

२ शुष्ताः इन्द्रेणः सवाबरीः— वल्नान् इन्द्रके साथ वाती है। योगरवर्गे गोदुग्य मिकंने पर वह रस इन्द्र पीता

### [ ब्रक्त ११० ]

( ऋषिः — १-६ श्रुतकक्षः सुकक्षो था। देवता — इंग्द्रः।)

इन्द्रांय महीने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरं: । अर्कमर्चन्तु कारवं: ,/ १ ॥
ंयस्मिन्वश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदं: । इन्द्रे सुते देवामदे ॥ ३ ॥
त्रिकंद्रुकेषु चेतनं देवासी युश्चमंत्रुत । तिमद्रेषंन्तु नो गिरं: ॥ ३ ॥ (६९५)

## [सूक्त १११]

(ऋषिः - १३ पर्वतः । देवता - इन्द्रः ।)

यत्सोमीम<u>न्द्र</u> निष्णं<u>वि</u> यद्वां घ त्रित आप्त्ये । यद्वां मुरुत्सु मन्देसे सिमन्दुंभिः ॥ १ ॥ यद्वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दंसे । असाक्विमत्सुते रेणा सिमन्दुंभिः ॥ २ ॥ यद्वासि सुन्युतो वृधो यर्जमानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य रण्यंसि सिमन्दुंभिः ॥ ३ ॥ (६९८)

है, गोदुग्ध इन्द्रके साथ रहता है। अर्थात् गौवें इन्द्रके साथ जाती है।

रे सायकं वज्रं हिण्यश्वि — मारनेवाले वज्रको गौवें प्रेरित करती हैं। गोदुग्ध सोमरसके साम पर्नेतेसे जो बल बढता है उससे बज्र शत्रुपर केंद्रा जाता है। गोदुग्ध ही यह करता है अर्थात् गो ही करती है।

गी = गी, दूध, दही, मक्सन, घी। इनके साने-पीनेसे जो शक्ति आती है उससे अनेक पुरुषार्थ प्रयत्न इन्द्र आदि बीर करते हैं। वे सब प्रयत्न गीके दूधसे होते हैं, इसलिये गैं। वे ही वे प्रयत्न करती हैं। यह एक आलंकारिक वर्णन है। गैं। की प्रशंसा ही है।

बेदकी यह एक वर्णन करनेकी पद्धति है।

#### ( सुक्त ११० )

(महाने इन्द्राय सुतं) ह्वं प्राप्त करनेकी इरकावाले इन्द्रके लिये स्रोमरस तैयार किया है। (नः गिरः परि ष्टोमन्तु) हमारी वाणियां स्वकी स्तुति करें। (कारवः सर्के सर्वेन्तु) कर्तृत्ववान् पुरुष उस सर्वनीय इन्द्रकी स्तुति करें॥ १॥ (ऋ. ८।९२।१९)

(विश्वा श्रियः यसिन् अधि) सन शोमाएं जिसमें रहती हैं, (सप्त संसदः अधि रणन्ति) सात नकसंस्थाएं जिसमें आनंद प्राप्त करती हैं, (इन्द्रं सुते हवामहे) उस इन्द्रको संग्रवानमें इस बुलाते हैं॥२॥ (ऋ. ८।९२।२०) (देखासः) देवींने (खेतनं यहं) वर्तत्रना देनेवाका स्रोमयह इन्द्रकं किये (त्रिकद्वकेषु अश्नतः) तीन स्रोमपात्रींम फैलाया है (नः शिरः तं इत् खर्धन्तु) इमारी स्तुतिया उस इन्द्रको वढावें ॥ ३ ॥ (त्र. ८।९२।२१)

#### (स्क १११)

हे इन्द्र ! (विश्वावि यत् सोमं) विष्णुके वास नो बोम था, (वा यत् माप्ये त्रिते) नो भाष्य त्रितके वास था, (यत् वा मकत्सु) ने महतोंके वास था (इन्दुनिः सं मन्द्से) उन क्षेमरसॉसे तूं उत्तम भानन्द न्नाप्त करता है ॥१॥ (का. ८।१२।१६)

हे (शक) शामध्येवान् इन्द्र! (यंद् वा परावति समुद्रे) अथवा दूरके समुद्रमें (यश्वि मन्द्रसे) तू आनन्द मानता है वेशा (अक्षाकं सुते इत्) इमारे शोमवक्षमें (इन्द्रुधिः सं रण) शोमरशोंथे आनन्द उत्तम रीतिथे मान ॥ २॥ (बद. ८१९२१९७)

हे (सत्यते ) सक्षके पालक इन्ह ! (यत् वा ) नवना ( कुम्बतः यज्ञमानस्य मुखः अस्ति ) सोमनाग करनेवाके यज्ञमानका तू संवर्षन करनेवाका है, (यस्य उक्ये वह,) विश्वके स्तोनमें- उक्यमें- (इक्टुबिः सं रच्यसि ) योगरसोंबे उत्तम आनंद प्राप्त करता है ॥ १ ॥

( T. 617217 # )

#### [ बक १११]

(कावः — १-१ सुकक्षः । देवता — इन्द्रः ।)

यद्य कर्च वृत्रह्मुद्दगां श्रुमि द्वर्ष । सर्वे तदिन्द्र ते वर्षे ॥ १ ॥

यद्यां प्रवृद्ध सत्पते न मेरा इति मन्यसे । उतो तत्सत्यमित्तर्व ॥ ४॥

ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । सर्वोस्ताँ ईन्द्र गच्छासे ॥ ३॥ (७०१)

## [ ब्रक्त ११३]

( ऋषिः - १-२ भर्गः । देवता - इन्द्रः । )

त्रुभयं भूणवंच न इन्ह्री अर्वागिदं वर्चः । सुत्राच्यां मुघना सोर्मपीतये धिया शविष्ठ आ गमत् तं हि स्वराजं वृष्मं तमोर्जसे धिषणे निष्टतक्षतुः । जुतोषुमानां प्रथमो नि षीद्धि सोर्मकामं हि ते मनः

11 8 11

117 11 (907)

# [सूक्त ११४]

(ऋषिः — १-१ सीमिरिः। देवता — इन्द्रः।)

अञ्चातृ व्यो अना त्वमनीपिरिन्द्र ज्ञुषां सुनादंसि । युधेदांपि त्विमच्छसे ॥१॥ नकी रेवन्तं सुख्यायं विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्चीः।

यदा कृणोपि नदुतुं समृहस्यादित्यितेवं ह्यसे

11711 (904)

### (सूक १११)

(षुत्रहन्) हे दत्रके भारनेवाले ! हे सूर्य ! (यत् अद्य कत् च अभि उद् अगाः ) जो आज त् विसी तरह उदय हुआ है, हे इन्द्र ! (तत् सर्वे ते वदो) वह सब तेरे वक्षमें है ॥ १॥ (ऋ. ८।९३।४)

(यद् चा ) बिंग (प्रमुख सत्पते ) हे बहे सलके पालक! (म मरे इति मन्यसे ) में नहीं मरूंगा ऐसा मानता है, ( उत् उ तत् तव सत्यं इत् ) निःसंदेह वह तेरा सल मानना है॥ २॥ (ऋ. ८।९३।५)

(य सोमासः परावति) वो सोमरस दूर है (ये व्यविति सुन्दिरे) वे। निकट निकाले हैं। हे इन्द्र! (तान् सर्वान् गच्छसि) उन सक्के पास स्वाता है ॥३॥ (ऋ. ८।९३।६)

(स्क १११)

(उत्रयं) दोनों वाते हैं, (इन्द्रः अविक् इदं नः चंचः ऋजवत् च) एक तो इन्द्र पास आकर इस इमारे वचनको सुनैना और दूसरा (साधाच्या विद्या) विदेक पूर्व इतिवे (श्वविक्तः मध्या) वन्तान, इन्द्र (सीम- पीतये आ गमत् ) सोमरस पीनेके लिये आयेगा ॥ १ ॥

(死, 416919)

(चिषणे) धी और पृथियोने (तं मुष्यं स्वराजं) उस बलवान् स्वतंत्र शासकको (तं ओजसे) बलके कार्यं करनेके लिये उस इन्द्रको (निष्ठतश्चः) बनाया। (उत उपमानां प्रथमः) तू उपमा देने योग्योंमें पहिला होकर (नि घीदसि) बैठता है, (ते मनः स्वोमकामं हि) तेरा मन सोमकी इच्छा करनेवाला है॥२॥ (ऋ. ८१६१२) (स्क ११४)

( अ-सानुष्यः ) न तेरा कोई शत्रु हं, ( अ-साः ) न कोई नेता है, हे इन्द्र ! ( स्वं अनापिः ) तेरा कोई मित्र भी नहीं ( जनुषा सनाद् अस्ति ) जन्मवे त् वदा ऐसा ही है ( युधा इत् मापित्यं इच्छसे ) युद्धे त् मित्रस्य पाइता है। जो तुसे बुकाते हैं उनका त् मित्र होता है ॥ १ ॥

( 4. 419193 )

(रेवन्तं सच्याय निकः विश्व से ) धनवान्को भिन्न-ताके किये तू नहीं प्राप्त करता, (ते सुराध्यः ) तेरे सुरा पीनेवाके कीम (पीयन्ति ) विनष्ट होते हैं, (यदा संबुद्धं

## विक ११५]

(ऋषिः - १-१ बत्सः । देवता - इन्द्रः ।)

अहमिद्धि पितुष्परि मेथामृतस्यं जम्रमं । अहं स्र्ये इवाजनि 11 8 11 अहं प्रतेन मन्मेना गिर्रः ग्रुम्मामि कण्ववत् । येनेन्द्रः ग्रुष्पमिडये 11 2 11 ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्ऋषयो ये च तुष्टुवुः । ममेद्रधेस्व सुष्टुतः 11 3 11 (000)

[ सूक्त ११६ ]

( ऋषिः - १-१ मेध्यातिथिः। देवता - इन्द्रः।)

मा भूम निष्टयां ड्वेन्द्र त्वदरणा इव । वनांनि न श्रंजिहितान्यंद्रियो दुरोषांसो अमन्मिह ।। १ ।। अमन्महीदंनाः वर्षे दनुशासंश्व वृत्रदन् । सकत्सु ते महता शूर राधसानु स्वोमे सुदीमहि ।।२।। (७१०)

## सिक ११७]

(ऋषिः — १-३ वासिष्ठः। देवता — इन्द्रः।) पिबा सोममिनद्र मन्द्रंत त्वा यं ते सुवार्व हर्यश्वाद्रिः। स्रोतुर्वाहुम्यां सुर्वतो नार्वा ॥ १॥ यस्ते मद्रो युज्युश्राहरस्ति येने वृत्राणि हर्यश्च हंसि । स त्वामिन्द्र प्रमूवसो ममत्तु ॥ २ ॥

कृणोषि ) अब तू शब्द करता है तब ( अहतू इत् समू-इसि ) सबको इकट्ठा करता है तब ( पिता इस ह्रयसे ) पिताके समान बुलाया जाता है ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।२१।१४ )

#### ( स्क ११५ )

( अहं इत् हि ) मैंने निश्वयसे ( पितुः परि ) पितासे ( ऋतस्य मेघां जन्म) सत्यनिष्ठ बुदिका प्रहण किया है। ( अहं सूर्य इय अजिन ) और मैं सूर्यके समान प्रकट (羽. 七月190) हुआ हूं।। १ ।।

( अहं प्रत्नेन मन्मना ) मैं पुराने विचारके अनुसार ( कण्यवत् गिरः शुंभामि ) कणके समान अपनी वाणी-बोंको बुशोमित करता हूं। (येन इन्द्रः शुष्मं इत् द्धे) जिससे इन्द्र बळको भारण करता है ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।६।९१ )

हे इन्द्र! ( ये त्वां न तुषुखुः ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं की (ये च ऋषयः तुष्ट्यः) और जिन ऋषियोंने स्तुति की है, ( अम सुष्टतः इत् वर्धस्य ) मुझसं स्तुति किया ( 3. (14193 ) हुमा तू बुद्धिको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

#### ( ब्रुक्त ११६)

( विश्व इव ) नीचों की तरह ( स्वव् अरणा इव ) हासचे दूर किने हुआँकी तरह, हे इन्द्र ! (मा भूम) हप वत हों । हे ( ब्रद्धियः ) वजवारी इन्द्र ! ( प्रजाहितानि

धनानि न ) छोरे हुए वर्गेकां तरह ( दुरोबासः अग्र-नमाहि ) दु:खंधे बलवाले नक्षोंकी तरह हम न हो गये हों, ऐसा इस अपनेको समझते हैं॥ १॥

हे ( जुजहन् ) दृत्रको मारनेवाले ! ( शक्षाश्चाचः अनु-प्रासः ख ) स्फूर्तिवे कार्य न करनेवाले, न उपशीर ( अमन्याहि इत् ) इम अपने आपको समझते हैं । हे ( शूर ) बीर इन्द्र ! (ते महता राधसा । तेरे वडे दानसे (सक्त्) एक बीर ही (त स्तोमं ) तेरे स्तीवके (स अनु मुदीमदि ) अनुकूल रहनेमें हम आनंद मान रहे हैं ॥२॥ ( ऋ. ८।१।१४ )

#### ( सक्त ११७ )

हे इन्द्र ! ( स्रोमं पिव ) स्रोम पी । (श्वा मन्द्रुत्त ) तुसे वह आनंदित करे । हे (हर्य श्व ) भूरे रंग हे चे। ही बाके इन्ह ! ( यं ते अद्भिः सुवाव ) जिस रसको तेरे निवे पत्वरने कृट कर निकाला है। (सुयतः अवि न ) वांचे हुए चोवेकी तरह ( स्रोतुः वाडुक्यां ) रस निकासनेवालेके वकवान् बाहुओंसे रस निकासा है ॥ १ ॥ / (ऋ. अ२९३१) (यः ते मदः युज्यः चादः मस्ति ) मो तेरा सीक् सुन्दर मित्र है। हे ( इंचेश्व ) भूरे रंगके कोकींवाके सुन्द्र ! ( येन पुत्राणि इंसि ) विक्ये तू क्लॉको मारता है । है (प्रभूवकी इन्द्र ) हे बहुत धनवाके इन्द्र ! (सा स्वी

मम्म ) वह तुसे वानंदित करे ॥ २ ॥ ( ऋ. ७१२।३ )

# बो<u>षा</u> सु में मचबुन्वा बुमेमां यां ते वासिष्ठो अर्चिति प्रश्नास्तिष् । दुमा त्रश्नं सधुमादे जुवस्त ।। ३ ।। (७१३)

# [ सूक्त ११८ ]

(ऋषः - १-२ भर्गः, ३-४ मेध्यातिथिः । देवता - इन्द्रः।)

बन्ध्युरेषु श्रंचीपत् इन्द्र विश्वामिरुतिमिः।

मगं न हि त्वां युश्रसं वसुविद्रमनुं शूर चरामसि

पौरो अर्थस्य पुरुक्कद्भवांमस्युत्सी देव हिरण्यमः ।

निकिहिं दान परिमाधिष्के यद्यदामि तदा भर

इन्द्रमिद्देवतात्य इन्द्रं प्रयत्य ब्वरे ।

इन्द्रं स<u>मी</u>के वृतिनों हवामहु इन्द्रं धर्नस्य सातयें

इन्द्री मुद्धा रोदंसी पप्रश्वच्छव इन्द्रः स्वयमरोचयत् ।

इन्द्रें हु विश्वा श्ववंनानि येमिर् इन्द्रें सुवानास इन्देवः

11 \$ 11

11211

11 8 11

11811 (989)

# [ सूक्त ११९ ]

( ऋषिः — १ आयुः, २ श्रुष्टिगुः । देवता — रन्द्रः । )

# अस्तानि मन्मं पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्रांय वोचत । पूर्वीर्ऋतस्यं बृह्तीरंन्षत स्तोतुर्मेघा असूक्षत ।। १ ।।

हे (मधवन्) धनवान् इन्द्र! (इमां मे वाचं) मेरी इस स्तुतिको (सुषोध) उत्तम शितसे जान। (यां प्रश्चास्ति ते वसिष्ठः अर्थात) जिस तेरी प्रशंसाको वसिष्ठ उचारता है, (इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्य) इन स्तीत्रोंको साथ वैठनर सानंद करनेके समय सेवन कर १३॥ (ऋ. ७१२९३)

#### (स्क ११८)

हे (श्राचीपते इन्द्र) शिक के लागी इन्द्र! (विश्वाभिः क्रितिभिः) स्व संरक्षक शक्तियोंस (उ सुशक्ति) इमें समर्थ बनाओ । (भगं न) भाग्यके पीछे लगनेके समान, हे (शूर) बीर इन्द्र! (त्वा यशसं वसुविदं) द्वा यशसी और भनवालेके (हि अनु चरामसि) अनुसार हो इम चलते हैं॥१॥ (ऋ. ८।६१।५)

(अश्वस्य पौरः) तू षोडों को बहुत संख्यामें रखनेवाला, (गर्बा पुरस्कृत्) गीवों को बहुत संख्यामें रखनेवाला है, हे देव! तू (हिरच्ययः उत्सः अस्ति) सोनेका स्रोत है। (न किः त्वे दानं परिमर्शिवत्) तेरे दानको कोई दानि नहीं बहुंवा सकता। (यत् यत् यामि) को को मैं मांगता है (सस् का अर) वह मुझे भर हे॥२॥ (मा. ८।६१।६) (देवतातये इन्द्रं इत्) यक्क लिये इन्द्रकी, (अध्यदे प्रयति इन्द्रके) यक्क चाल्रहीनेपर इन्द्रकी, (समीके) युद्धमें (इन्द्रं हवामहे) इन्द्रकी इम बुलाते हैं।(धनस्य सातये इन्द्रं) धनके दानके लिये इन्द्रकी इम (विननः इवामहे) स्तीतागण बुलाते हैं॥ ३॥ (ऋ. ८१३।५)

(इन्द्रः महा द्यावः रोदसी पप्रधत्) इन्द्रने अपनी मीहमासे और शक्ति हे यां और पृथिवीको फैलाया है। (इन्द्रः सूर्ये अरोचयत्) इन्द्रने सूर्यको प्रकृष्ठित किया। (इन्द्रः इ सिश्वा भूतानि येभिरे) इन्द्रने सब भूतोंको नियमम रखा है, (इन्द्रे सुवानास इन्द्रवः) इन्द्रमें सोमरस पहुंचते हैं॥ ४॥ (ऋ. ८।३।६)

#### (सूक ११९)

(पूर्वे सम्म अस्तावि) पुराना स्तोत्र पढा गवा, (इन्द्राय स्म घोखत) इन्द्रके किने स्तोत्र पढो ।(स्ततस्य पूर्वीः षृष्ट्रतीः अनुषतः) यत्रको भाषीन स्तुतिनां गावीं गवीं हैं।(स्तोतुः सेषाः असुधतः) स्तोताकी नुद्धिवींचे स्तोत्र स्तप्त हुए हैं॥१॥ (स. ८।५२१९) तुर्ण्यको मधुमन्तं घृतश्चतं विश्वासो अर्कमानृतुः । असो रुचिः पंत्रश्चे वृष्ण्यं श्ववोऽसो सुवानास इन्देवः

16 7 11 (029)

# [सूक्त १२०]

( ऋषिः - १-६ देवातिथिः । देवता - इन्द्रः । )

यदिन्द्र प्रागपागुद्रङ्न्यान्ता हृयसे नृभिः । सिमा पुरू नृष्तो अस्यान्वेऽसि प्रशर्भ तुर्वेशे यहा रुम् रुशमे स्थावेके रुप् इन्द्रे मादयसे सची ।

11 8 11

11 7 11 (698)

## [सूक्त १५१]

(ऋषिः - १-१ वसिष्ठः। देवता - इन्द्रः।)

अभि त्वां शूर नोनुमोऽदुंग्धा इव धुनर्वः । ईशांनमुस्य जगंतः सुर्देशमीशांनमिन्द्र तुस्थुर्वः न त्वावां अन्यो दिख्यो न पार्थिवो न जातो न जीनिष्यते ।

11 \$ 11

न त्याया <u>अ</u>न्या ग्रु<u>व्या न पायिया न जाता न जान</u> अश्वायन्ती मधविमन्द्र वाजिमी गव्यन्तंस्त्वा हवामहे

कण्वांसस्त्वा ब्रह्मंभि स्तोमंबाहस इन्द्रा यंच्छन्त्या गंहि

11711 (998)

(तुरण्यवः विप्रासः) त्वरासे कार्य करनेवाले विश्रांने ( जृतक्ञुतं अर्क आनुष्युः) घी चूनेवाला स्तात्र पढा है। ( अस्से रायः पप्रथे) इमारे लिये घन फैला, ( अस्मे चृष्ण्यं द्यायः) इमारे लिये वीरता युक्त वल फैला है, ( अस्मे सुवाबासः इन्द्वः) इममे निकाले हुए सीमरस हैं॥ २॥ ( ऋ. ८१५ १। १० )

१ घृतरुखुतं अर्कं आनृचुः— वी चूनेवाला स्तोत्र पढा गया । बीका दवन दोनेके समय स्तोत्र पढा गया है ।

#### ( स्क १२० )

हे इन्द्र! (यत् नृक्षिः) वन मनुष्यों हे द्वारा (प्राक्, अपाक्, उद्दक्ष न्यम् वा द्वयते) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमें त् नुलाया जाता है, तो भी हे (सीम प्रशार्ध) श्रेष्ठ नक्षाले इन्द्र! (नृष्द्रः) बहुत वीरों द्वारा प्रेरित होक्र मी त् ( समवे पुक्क अस्ति ) अनुके किये निशेष वहायक रहता है और वैसे ही (तुर्वशे अस्ति ) तुर्वशके किये भी विशेष सहायक होता है ॥ १॥ (ऋ. ८।४।११)

( यस बा ) अथवा रुम, रुशम, स्थावक, रूपके हे इन्द्र !

(सचा माद्यले) माथ रहने छे आनंद मानता है तथापि हे इन्द्र! (स्तामवाहसः कण्वासः) स्तेत्र बोलनेवाके कण्व (ब्रह्मभिः आ यच्छन्ति) बहुत स्तेत्रों छे हुने खोचते हैं, अतः (आ गहि) उनके पास आ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।४।२)

#### (स्क १२१)

हे शर इन्ह ! ( अतुम्धा धेनवः इव ) न हुई। गौओं को तरह (अस्य जगतः तस्थुवः ) इस जंगम और स्थावर जगत्के (स्वर्षद्यां ईशानं )ते मस्था ईश्वर रूपी (स्था अभि नोजुमः ) तेर्रा इम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३२।२२)

(त्वाचान् अन्यः न) तेरं जैसा कोई दूसरा नहीं है, (न विट्यः न पार्थिवः) न दिव्य है और न पार्थिन है, (न जातः न जनित्यते) न हुआ और न होना। है इन्द्र! हे (मध्यत्) धनवान्! (अश्वाचन्द्रः गट्यन्द्रः) घोडों और गौओं की प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले हुन (वाजिवः) हविष्याच केकर (हवामहे) दुसे बुळाते हैं ॥ २॥

( म. ८।३९।९३)

## [सूक्त १२२]

(ऋषिः - १-१ श्रुनःशेषः । देवता - इन्द्रः । )

रेवर्तीर्नः सम्रमाद इन्द्रे सन्तु तुविबाजाः । श्रुमन्तो यामिर्मदेम ॥ १॥ आ म त्वावान्त्मनाप्त स्तोत्त्रस्यो धृष्णवियानः । ऋणोरश्चं न चक्रयोऽः ॥ २॥ आ सपुर्वः शतकत्वा कामै जरितृणाम् । ऋणोरश्चं न श्वचीिमः ॥ ३॥ (७१६)

### [ स्क १५३ ]

(ऋषिः — १-२ कुत्सः । देवता — सूर्यः ।)

तत्स्र्येस्य देवत्वं तन्मंहित्वं मुख्या कर्तोवितंतुं सं जभार । यदेद्युक्त हरितंः सुधस्थादाद्रात्री वासंस्तज्ञते सिमसौ

11 8 11

तन्मित्रस्य वर्रणस्यामिचक्षे स्यों हुपं कृणुते घोरुपस्य । अनुन्तमन्यदुर्शदस्य पात्रेः कृष्णमन्यद्धरितः सं भैरन्ति

11 7 11 (096)

#### [सूक्त १२४]

(ऋषिः — १-३ वामदेवः, ४-६ भुवनः । देवता — इन्द्रः । ) कर्या नश्चित्र आ भ्रुवदूती सदावृधः सन्ता । कया शनिष्ठया वृता ।। १ ।।

(स्क १२२)

(सधमादः) साथ रहनेवाली (तुबि-वाजाः) बहुत बलगाली (नः रेवतीः इन्द्रे) इमारी धनयुक्त स्तुतियो इन्द्रके विषयमें हों (क्षुमन्तः) वे हमें अन्न देनेवाली हो और (याभिः मदेम) जिनसे हमें आनन्द हो।। १॥

( 35. 9130193 )

हे (भृष्णो) शत्रुका घर्षण करनेवाले इन्द्र!(त्वा वान्)
तेरे जैसा (त्मना आप्तः) स्वयं मित्र बनकर (स्तोतृत्र्यः
इ्यानः) स्तोताओं के पास बानेवाला (खक्रघोः अक्षं न)
चक्रोंके अक्षंक समान कोन (आ ऋणोः) रहता है ॥ २॥
(ऋ. १।३०।१४)

हे (शतकतो ) सैक्डॉ कार्य करनेवाले इन्द्र ! (जरिनृषां कार्स दुवः) स्ताताओं की काम सेवाओं की सेवाओं की (यत् मा ऋषोः) तू पूर्ण करता है, (शक्वीभिः सक्षं म) शक्तियों के साथ चक्रका अक्ष जैसा स्थिर रहता है।। ३।।
( ऋ. १।३०।१५)

. (स्क १११)

(सूर्वस्य तल् देवस्वं ) सूर्यका वह देवस्य है, (तल् माहिस्वं ) और वह उसका महस्व है, कि वो (कर्तोः

मध्या) कार्यके मध्यमें (विततं सं जभार) फैले हुए किरणजालको समेट लेता है। (यदा इत् सधस्थात् इरितः युक्त) जब वह अपने स्थानसे घोडोंको जोडता है, (रात्री वासः सिं अस्मै आ तजुते) तब रात्री सबके लिये एक वस्न फैला देती है॥ १॥ (ऋ. १।१९५४)

(मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे) मित्र और वर्षेक देवनेके लिये (सूर्यः द्योः उपस्थे तत् क्रंप कुणुते) सूर्य कुके समीप रूप बनाता है। (अस्य दशत् पाजः अनन्तं अन्यत्) इसका प्रकाशमय अनन्त रूप एक है और (अन्यत् कुष्णं) दूसरा रूप अन्धकार है जो (हरितः सं भरन्ति) किरणे अर्थात् इसके बोढे भर देते हैं ॥ २॥ (ऋ. १।११५।५)

#### ( स्क १२४ )

( खित्रः ऊती सदाश्चाः सखा ) वह विलक्षण रक्षण करनेवाला सदा बढनेवाला भित्र इन्ह ( खया सः वा अवत् ) किस शक्तिके साथ इमारे समीप भाषायया ! ( कया शखि-ष्ठया कृता ) किस सामर्थ्यसे युक्त होकर हमारे समीप भा जायगा ॥ १ ॥ ( ऋ. ४।३१।१ )

| कस्त्वां सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्वसः । द्वल्हा चिद्रारुजे वसु          | 11 7 11        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अभी षु णुः सखीनामविता जीरितृणाम् । श्वतं मेवास्य्ति।भैः                     | 14 % 11        |
| हुमा तु कुं भ्रवंना सीषधामेन्द्रश्च विश्वें च देवाः ।                       |                |
| युक्तं चे नस्तुन्वं च प्रजां चाद्रित्येरिन्द्राः सुद्द चीक्लपाति            | 11 8 11        |
| आदित्येरिन्द्रः सर्गणो मुरुद्धिरुसाकं भूत्वविता तुन्नीम् ।                  |                |
| हत्वार्य देवा असुंरान्यदार्यन्देवा दे <u>व</u> त्वर्मा <u>भि</u> रश्चेमाणाः | 11 4 11        |
| प्रत्यश्चमुर्कमन्यं छचीिभरादितस्वुधार्मिष्रां पर्यपत्रयन् ।                 |                |
| अया वार्ज देवहिंतं सनेम मदेम श्वतिहिमाः सुवीराः                             | 11 4 11, (018) |
| िसक्द १३६ ो                                                                 |                |

## [ स्क १२५ ]

( ऋषिः — १-७ सुकीर्तिः । ४-५ अश्विनौ । देवता — इन्द्रः । )

अपेन्द्र प्राची मघवश्विमित्रानपापांची अभिभूते तुदस्त ।
अपोदींचो अपं ग्र्राधराचं तुरी यथा तव शर्मन्मदेम ॥ १॥
कुविद्रक्त यर्वमन्ता बर्व चिद्यथा दान्त्यंतुपूर्व वियूयं ।
इहेहैंवां कुणुहि भोर्जनानि ये बहिंचो नमीवृक्ति न ज्य्यः ॥ २॥
नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रवी विविदे संगुमेषु ।
गुन्धन्त इन्द्रं सुख्याय विश्रा अश्वायन्तो वृष्णं बाजयन्तः ॥ ३॥

( अन्धासः मदानां मंहिष्ठः ) सोमंरसके आनंदोंमेंसे श्रेष्ठ ( कः सत्यः त्था ) कौनसा सचा आनंद तुझे ( दळहा बसु चित् आठजे ) शत्रुके सुदृढ संपत्तिको तोवनेके लिये ( मत्स्वत् ) उत्साह देता है ॥ २॥ ( ऋ. ४।३१।२ )

(नः जरिनृणां सखीनां अविता) हमारे स्तुति हरनेवाले मित्रोंडा संस्थक तू (जतिभिः दातं अभि सु भवासि) संस्थानोंसे सो गुना होता है॥३॥

(元 ४/३9 ३)

४-६ देखी अवर्व, २०।६३।१-३

( स्क ११५)

हे (सघवन् इन्द्र) घननान् इन्द्र!हे (अभिभूते) विवनी नीर! (प्राच्यः अभिन्नान् अप नुदस्त ) पूर्व दिकासे इमारे सनुवानि दूर कर (अपाच्यः) प्रवित दिसासे सनुवानि दूर कर । हे दूर! (उद्दीच्यः अप) उत्तरसे दूर कर और (अधराच्यः अप) दक्षिणसे भी दूर कर, (यचा

ऐसा कर ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।१३१।१ ) हे ( अंग ) त्रिय इन्द्र ! (यथा यवमन्तः ) वैसे वीकी वीने-

तव उरी शर्मन् मदेम ) बैसे तेरे बढे आश्रवमें रह सर्के

हे (अंग) भियहन्द्र! (यथा यवमन्तः) मैसे मैं। को बोने-बाले किसान (यर्क जिल् अनुपूर्व वियुप्) मौको पृतक् करके (कुलित् दान्ति) बहुत करके काटते हैं, (इह इह पर्वा भोजनानि कुणुद्धि) वैसे यहां वहीं इनके भोगका इनके लिये निर्माण करों (य बाहिषः नमो मृक्ति न अन्तुः) मो यहका साग नहीं करते ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१३११२)

(स्थूरिः ऋतुथा यातं नहि मस्ति) एक पेरिका रक्ष यहमें बाता नहीं, (उत संगमेषु अवः न विविदे ) और संस्कों उसको यहा भी नहीं मिलता, इसलिन (गम्बन्तः अभ्यायन्तः वाजयन्तः) गोर्ने पाहनेनाले, पोठे पाहने-वाले और वल पाहनेनाले (विमाः) हम जानी (वृषणं हल्क्षं सक्याय) वलनान हन्द्रकी मिन्नताके लिने उनकी हल्क्षे हैं।। ३॥ (ऋ. १०११३११३)

१८ ( अथर्व, माध्व, काण्ड २० )

युवं सुरामेमिश्वा नश्चेषावासुरे सर्था । विषिणाना श्चेमस्पती इन्द्रं कर्मस्रावतम् ॥ ४ ॥
पुत्रिवं पितरांविश्वानेभेन्द्रावयुः कान्येदंसनांभिः ।
बत्सुरामं न्यविषः श्वचीिमः सर्रस्वती त्वा मध्यकाभिष्णक् ॥ ५ ॥
इन्द्रेः सुत्रामा स्ववाँ अवेभिः सुमृडीको मंबतु विश्ववेदाः ।
वार्षतां देशे अर्थयं नः कृणोतु सुवीयेख्य पर्तपः स्याम ॥ ६ ॥
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्री असदाराखिद् देषेः सनुतर्युयोतु ।
तस्यं व्यं सुमृतां युन्नियुस्यापि मुद्रे सीमनसे स्योम ॥ ७ ॥ (७४१)

# [स्क १२६]

( ऋषिः - १-२३ वृषाकपिरिन्द्राणी च । देवता - इन्द्रः ।)

वि हि सोतोरस्थात नेन्द्र देवमंमसत ।

यत्रामंदद्वृषाकंपिर्येः पुष्टेषु मत्संखा विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १॥

परा हीन्द्र धावंसि वृषाकंपेरति व्यथिः ।

नो अह प्र विन्दखन्यत्र सोमंपीतये विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २॥

किम्यं त्वां वृषाकंपिश्वकार् हरितो मुगः ।

यस्रां हरस्यसीद् न्वं १ यों वां पुष्टिमद्रसु विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ३॥

है (शुमस्पति अध्यिनों) शुम कर्म करनेवाले अश्वि-देवो ! (युवं सुरामं सन्ता चिपिपाना) तुम दोनोंने उत्तम आनंद देवेवाले खोमरक्को पांकर (आसुरे नमुन्नों कर्मसु इन्द्रं आवतं) असुर पुत्र नमुन्निके मारनेके कर्ममें इन्द्रकी सहायता की ॥ ४॥ (ऋ. १०।१३१।४)

(पितरी पुत्रं इव ) मातापिता जैसे पुत्रकी उस तरह (उमा कश्चिना) दोनें। अधिरेव (काव्यैः, दंसनाभि इन्द्रं मायश्चः) बुद्धियों और कर्मों से इन्द्रकी रक्षा करने हैं। (यत् सुरामं शक्यीधिः व्यपिवः) जब उत्तम आनंद देनेवाका रस अपनी शक्तियों पिया। तब हे (मधवन्) । इन्द्र! (सरस्तती त्वा मधिष्णक्) सरस्ततंने तेरी सेवा र्का॥ ५॥ (का. १०।१३१।५)

६-७ देखी अधर्वे. णड्यान;णड्यान

( स्क १२६)

इन्त्राणीने (स्रोतोः वि अस्प्रस्त हि) सोसका रस निकालना छोड दिया। (इन्द्रं देवं स अर्मस्तत) इन्द्रके

देव भी नहीं माना। (यत्र कृषाकिपः अमद्त्) वहां वृषाकिपने आनंद प्राप्त किया। (यः पृष्टेषु मत्सखा) जो पुष्टोंमें मेरा स्वामी बना है वह (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) इन्द्र सबसे अधिक श्रेष्ठ है॥ १॥ (ऋ. १०।८६।१)

हे इन्द ! (परा हि घावित ) तू दूर भागता है। (अति व्यिधः वृषाकपेः) अति वह लेकर वृषाकपिके पास तू जाता है। (अन्यत्र सोमपीत्ये) दूधरे स्थानपर सोमपीनेक लिये (नो अह म विन्दिस्ति) नहीं मिलता। (त्रिश्व-स्मात् उत्तर: इन्द्रः) सबसे इन्द्र अधिक अष्ठ है॥ २ ॥ (अ. १०।८६।२)

( अयं हरितः सुगः वृत्वाकिषः ) इस काले वशु वैशे द्वाकिषिने ( किं स्वां चकार ) तुले क्या किया है ( युवी अर्थः वा ) विश्वके किये श्रेष्ठके समान ( युव्हिमत् ब्रह्ख इरस्वासि हत् छ ) पुष्ट करनेवाला धन त् देता है । ( वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ ( ऋ. १०।८६।३ )

| यमिमं त्वं वृषाकीं प्रियमिन्द्राभिरश्वसि ।                           |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| श्वा न्वस्य जिम्मष्दि कर्णे वराह्युर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः         | 11 8 11 |
| <u>प्रिया तृष्टानि मे कृषिन्यैक्ता</u> न्य∫दूरुवत् ।                 |         |
| शिरो न्विस राविषं न सुगं दुष्क्वते धवं विश्वस्मादिनद्व उत्तरः        | 11 4 11 |
| न मत्स्त्री सु <u>भ</u> सत्त <u>रा</u> न सुयाञ्चेतरा भ्रुवत् ।       |         |
| न मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युर्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः         | 11 4 11 |
| चुवे अम्ब सुलाभिके यथे <u>वाङ्</u> क मं <u>वि</u> ष्यति ।            |         |
| मुसन्में अम्ब सक्थि में शिरों में बीब हृष्यति विश्वहमादिन्द्र उत्तरः | 11 9 11 |
| कि स्रेवाहो खङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजाघने ।                             | •       |
| किं श्रीरपाति नुस्त्वमुभ्यमिषि वृषाके पिं विश्वसमादिनद्र उत्तरः      | 11 6 11 |
| अवीरांमिव मामुयं शुरारुर्भि मन्यते ।                                 |         |
| <u>उताहमंसि वीरिणीन्द्रपत्नी मुरुत्संखा तिर्थस्मादिन्द्र उत्तरः</u>  | 11 9 11 |
| सं <u>हो</u> त्रं स्र पुरा नारी सर्मनं वार्व गच्छति ।                |         |
| वेघा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः           | 11 0 11 |

हे इन्द्र! (त्वं) तू (यं इमं घृषाकिषें) किस इस वृषकिपिको (प्रियं अभिरक्षित ) विय मानकर सुरक्षित रकता
है। (वराह्युः श्वा) सूक्षरको चाहनेवाला कृता (अस्य
कर्णे जिम्मषत्) इसके कानको पकडे। (वि०) सबसे
इन्द्र श्रेष्ठ है। ४॥ (ऋ. १०।८६।४)
(मे प्रिया तष्टानि) मेरे पिय करके तैयार किये पदार्थ
(किपिः व्यक्ता व्यदूदुषत्) इस वृषाकिपिने स्पष्ट रीतिसे
विगाद दिये (अस्य शिरः तु राधिषं) इसका सिर मैं
कार्द्रगी, (दुक्कृते सुगं न सुवं) दुरावारीको सुख करनेवाली नहीं कर्नगी। (वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है। ५॥

(त. १०१८६१५) (न स्त्री मत् सुभस्तरा) कोई जी मुझे अधिक सीमाग्यती नहीं है, (त सुयागुतरा मुयत्) न अधिक मेथोंसे युक्त है, (त मत् प्रती क्यवीबस्ती) न मुझसे वडकर रखवाली, (त सक्यी उद्यमीयस्ती) न कोई अधिक उद्यमी है। (चि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है।। ६॥

(元. 9014年)

( वर्षे भश्य सुलाभिके ) हे माता, हे उत्तम कामवाली ! ( यथा इव अंग अविष्यस्ति ) किस तरह हे त्रिय ! होगा। हे (अम्ब) हे माता! (में मसत्) मेरा उद, (मे सिक्ध, में सिरः) मेरी इड्डी और मेरा बिर (वि हृष्यति हृष्) संतप्तसा हो रहा है। (वि०) सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है। ७॥ (ऋ. १०।८६।७)

हे (सुवाहो ) उत्तम बाहुबाजी, (संगुरे ) उत्तम वंगजियोवाजी, उत्तम हायवाजी, (पृथुष्टः ) विशास असडीवाजी,
(पृथुजाधने ) पृष्ट जंघावाजी (शूरपरिन ) बीरडी परनी !
(नः वृथाकार्षि कि अस्यमीषि ) इमारे श्वाब्धि पर तू
क्या क्रोध करती है ? (वि० ) बबसे इन्द्र श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥
(आ. १०।८६।८)

( अयं शराकः ) यह पातपात करनेवाला व्याकिष ( आं अधीरां इस अभिमन्यते ) मुझे अवीरा करके मानता है, ( उत कहं वीरिणों ) पर में बीर पुत्रोंबाली ( हन्द्रपत्नी ) इन्द्रका पन्नी (मकस्स्वला ) मक्तोंके साथ रहती हूं। (वि०) इन्द्र स<sup>६९</sup> अधिक शेष्ठ है ॥ ९॥ (ऋ १०।८६।६)

(जारी पुरा) की पुराने समनते (संद्वीचं सामार्कं बाब गच्छति सा) उत्तम नव और उत्तवसमें निवास बाती है। (जातस्य बेचा) यहका विधान करनेवाकी (वीरिजी इन्द्रपत्नी महीयते) और पुत्रीको कमा हैने

| <u>इन्द्राचीमासु</u> नारिषु सुभगोमु <b>रमंभरम्</b> ।                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| नुसूह्या अपुरं चन जरसा मरेते पतिविधहमादिन्द्र उत्तरः                  | 0 22 0   |
| नाइमिन्द्राणि रारण सरुयुर्वुवाकंपेर्ऋते ।                             |          |
| यखेदमप्यं हुविः प्रियं देवेषु गच्छति विसम्मादिन्द्र उत्तरः            | ॥ १२ ॥   |
| वृषीकपायि रेवंति सुपूर्व आदु सुस्तुंवे ।                              |          |
| षसंच इन्द्रे उथणेः प्रियं कोचित्करं हुविविधरमादिन्द्र उत्तरः          | ॥ १३ ॥   |
| उक्ष्णो हि मे पर्श्वदञ्च साकं पर्चन्ति विञ्चतिम् ।                    |          |
| <u> उताइमंबि पीव इदुमा कुक्षी प्रणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः</u> | 11 88 11 |
| वृष्मो न तिग्मश्रृं क्लोऽन्तर्यू थेषु रोरुवत् ।                       |          |
| मुन्थस्त इन्द्र शं हुदे यं ते सुनोति माव्युविधस्मादिन्द्र उत्तरः      | ॥ १५ ॥   |
| न सेञ्चे यस्य रम्बतेऽन्तरा सुक्ध्या ।                                 |          |
| सेदीश्चे यस्य रोमुश्चं निषुदुषी विजृम्मते विश्वंस्मादिन्द् उत्तरः     | 11 25 11 |
| न सेश्चे यस्य रोमुशं निषेदुषी विज्ञम्भते ।                            |          |
| सेदीं यस्य रम्बेतेऽन्त्रा सुक्थ्या । कपृद्धिसम्मादिन्द्र उत्तरः       | ॥ १७॥    |
|                                                                       |          |

बाली इन्द्रपरनीकी प्रशंसा की जाती है। (वि०) सबसे इन्द्र अधिक क्षेष्ठ है॥१०॥ (ऋ.१०।८६।१०)

(इन्द्राणीं आसु नारिषु) इन्द्राणीको इन क्रियोमें (अहं सुप्रगां अश्रवं) मैंने शैभाग्यवाली करके सुना है।(अस्याः अपरं चन) इसका विशेष यह है कि (अस्याः पतिः जरसा न मरते) इसका पति जरासे मरता नहीं। (चि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है॥ ११॥

(水. 9016年199)

हे (इन्द्राणि) इन्द्राणि! (अहं मुखाकपेः सबयुः इतते) में मित्र इवाकपिके बिना (व रराण) रमता नहीं। (यस्य इदं मियं अप्यं हविः देवेषु गच्छति) जिसकी यह त्रिय और पवित्र हवि देवोंमें जाती है। (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है।। १२॥ (इ. १०।८६।१२)

(रेवति सुपुत्रे भात् उ सुस्तुचे) हे चनवाली, उत्तम पुत्रोबाली, उत्तम स्तुवावाली (वृष्याकपाधि) वृषाकिपकी परनी! (इन्द्रः काखित्करं उक्षणः प्रियं ते हिंद सक्त) इन्द्र श्वकारी वंशोको प्रिय ऐसे तेरे हिंदकी खावे। (विवृ) सबसे अधिक भेष्ठ इन्द्र है ॥ १३॥

( 雅. 9016年19年 )

(पंचद्दा) पंदह पकानेवाले ( हक्षणः विदाति साकं में पचान्त ) बीस सोमके कंदोंको एक साथ मेरे लिये पहाते हैं। ( उत आहं आधि ) और मैं उनको खाता हूं, ( पीच इत् ) इससे पुष्ट बनता हूं, ( में उभा कुश्ती पृणान्ति ) मेरी दोनों को से भरती हैं। ( खि० ) सबसे आधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १४ ॥ ( ऋ. १०१८६।१४ )

(तीक्षः श्टंगः वृषभः न) ती बे सी गों वाला बेल की से (यू थेषु अन्तः रोठवत्) यू पों में गर्जना करता है वैसे हे इन्द्र! (मन्यः ते हुदे शं) सो मरस तेरे हृदयको आनन्द देवे (यं ते भाषयु सुनोति) विश्वको तेरे लिये उपासक मिक्तमावसे रस निकालता है। (वि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है। १५॥ (इ. ८।८६।१५)

(यस्य सक्थ्या अन्तरा) जिसका सक्थियोके मध्यमें (कपृत् रम्बते ) शिक्त लटकता रहता है (स न इंदो ) बह सामध्येवान नहीं होता, (स इत् इदो ) वही समर्थ होता है (यस्य निषेतुषः रोमद्यां विज्ञमते ) विक् सोनेपर रोमोबाका शिक्त कडा होता है। (बि०) सबसे इन्द्र अविक श्रेष्ठ है ॥ १६॥ (स. ८०६११६)

(न स ईशे) वह धमर्थ नहीं होता (यह्य निषेत्रुष्ः रोम्छा विजुम्मते) विसके सोनेपर रोनवास करा है (सः

| अयमिन्द्र वृषार्किषः परस्वन्तं हुतं विदत् ।                         |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| असि सूनां नवं चुरुमादेषुस्थान आचितं विश्वस्मादिनद्र उत्तरः          | 11 80 11       |
| अयमेमि विचार्कशिद्धिन्वन्दासमार्थम् ।                               |                |
| पिनंमि पाक्षुत्वे <u>नो</u> ऽमि धीरमचाक्यं विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः | 11 29 11       |
| धन्वं च यत्कृन्तत्रं च कित स्वित्ता वि योजना ।                      | į.             |
| नेदीयसो वृषाक्रपेस्तुमेहि गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः          | 11 20 11       |
| पुन्रेहि वृषाकपे सुविता कैल्पयावहै।                                 |                |
| य एष स्वेमनंशनोस्तुमेषि पृथा पुनुविश्वस्मादिनद्र उत्तरः             | ॥ २१ ॥         |
| यदुर्दश्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजंगन्तन ।                             |                |
| कं2स्य पुल्वघो मृगः कर्मगं जन्योर्थनो विश्वस्मादिनद्र उत्तरः        | ॥ २२ ॥         |
| पर्श्चेह्रे नाम मानुवी साकं संसूव विश्वतिम् ।                       |                |
| मुद्रं भेल त्यस्या अभूद्यस्या उदर्मामयद्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः     | ।। २३ ।। (७१४) |
|                                                                     |                |

इत् ईशे) वहां समर्थ होता है ( यस्य समध्या अन्तरा कपृत् रम्बते ) जिसके सक्यों के बेचमें शिस्न लटकता रहता है। (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है॥ १७॥

(羽. ८/८६/90)

हे इन्द्र! (अयं वृषाकिप) इस वृषाकिपिने (परस्वन्तं हतं विद्त् ) एक मरा हुआ प्राणी प्राप्त किया और (असि स्नां नयं चंठ आत् ईघस्य आचितं अनः) तलवार, सूल, नया ताजा पका चावल, और इन्धनका मरा हुआ गाडा प्राप्त किया। (चि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥१८॥ (ऋ. ८।८६।१८)

(दासं आर्ये विचिन्वन्) दाव और आर्यकी परीक्षा करता हुआ (विचाकदात् अयं एमि) और उनको देखता हुआ यह में जाता हूं। (ए।कसुत्वनः स्थिभ पिवामि) ग्रुद्धतासे निकास हुआ से।मरस पीता हूं। (घीरं अचा-कद्यां) दुद्धिमानको देखता हुं। (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है।।१९॥ (ऋ. ८।८६।१९)

(धन्य स्व यत् कुन्तत्रं स्व) मद और उत्राड देश (फिति स्वित् ता वि योजना) कितने योजन विस्तार्ण हैं! (नेदीयसः गुहान्) पाश्वाले घरोंमें, हे श्वाक्ये! (अस्तं इप एहि) अपने घरको आ। (बि०) स्वये अविक अंग्ड इन्द्र है॥ २०॥ (ऋ. ८/८६।२०) हे ( खूषाकपे ) द्याकरे ! (पुनः पहि ) पुनः आ। (सुविता करण्यावहें ) हम देशों तेरे लिये सुविधा बनायेंगे। (यः एषः स्वप्ननंदानः) को यह स्वप्ननात्तक मार्ग है (पथा पुनः अस्तं एषि ) उस मार्ग से पुनः परहो तू जाता है। (सि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है।। २१॥ (स्वर्ट १८९।२१)

हे ववाकपे !हे इन्द्र! (यत् उद्धाः) जब अपर तुम दोनों (गृहं आजगन्सन) अपने घरको आगये, (स्याः पुरुवधः सृगःकः) बह पापी मृग कहा गया और (जब-योपनः कं अगं) लोगोंको दुःस देनेबासा कहा गया शै (वि०) सबसे आधिक श्रेष्ठ इन्द्र है।। २२॥

(श. ८।८६।२६)
(पर्जुःइ नाम मानवो) पर्जु नामक मनुकी कम्बाने
(साकं विद्याति समूच) एक बाय बीस पुत्रोंको कम्बा दिया, (भद्रं मळ स्यस्या समूत्) निःशंदेइ उत्तका सका हुआ (यस्याः उददं साययत्) वयपि उत्तके उद्दरको पीडित किया। (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २३ ॥ (८।८६।२६)

यह इन्द्राणी और इन्द्रका संवाद है। पर यह समझमें अस्ति कठिन है। इसमें अनेक ग्रुप्त संकेत हैं जो नहीं समझमें आते। इस कारण आवश्यक होने पर ही इसका विशेष स्पर्टी करण नहीं लिखा सकते।

# ॥ अथ कुन्तापसूक्तानि ॥

# [ सूक्त १२७ ]

(खिलानि)

<u>इदं जना</u> उपं अतु नराशंस स्तविष्यते । षष्टि सहस्रां नवति चं कौरम आ रुशमेषु दबहे 11 8 11 उद्दा यस प्रवाहणीं वृधूर्मन्तो द्विर्दर्श । वृष्मी रथस्य नि जिहीडते दिव ईपर्माणा उपस्प्रश्नेः ॥ २ ॥ एव ऋषर्य मामहे भूतं निष्कान्दश्च सर्जः । त्रीणि भ्रतान्यवैतां सहस्रा दश्च गोनाम् 11 \$ 11 वच्येस्व रेभे वच्यस्व वृक्षे न पृक्ते शुक्तनेः । ओष्टें जिह्ना चर्चरीति श्रुरो न भुरिजीरिव 11 8 11 प्र रेभासी मनीषा वृ<u>षां</u> गार्व इवेरते । अमोत् पुत्रका एषामुमीत गा इवासते 11411 प्र रेम भी भरस्व गोविदं वसुविदंम् । देवन्नेमां वार्च श्रीणीहीपुनीवीरुस्तारम् 11 & 11 राज्ञों विश्वजनीनस्य यो देवोडमर्स्याँ अति । वैश्वान्तरस्य सुष्टुतिमा सुनोतां परिश्वितः 11 9 11 पुरिच्छित्रुः क्षेमेमकरोत्तम् आसेनमाचरेन्। कुलीयन्कृष्वन्कौरेच्यः पतिर्वदेति जायया 11 6 11 कतरच आ हराणि द्धि मन्थां परिश्रुतंम्। जायाः पर्ति वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञेः परिश्वितंः 11 8 11

( स्क १२७)

हे (जनाः) लेगो। (इदं उप श्रुत) यह छुनो ! (नराशंस स्तविष्यते) मनुष्यका स्तोत्र गाया जायगा। हे कीरम! (उदामेषु) क्शमोम (पर्छि सहस्रा नवर्ति स्व) बाठ हजार और नव्वे (आ दश्चहें) हमने लिये हैं॥१॥

(यस्य द्विदंश प्रवाहण वधूमन्तः) त्रिषके बीस ऊंट बहुशेंबाके रथके चलानेवाले हैं, (रथस्य वर्ष्माः) रथकी चोटियां (दिवः उपस्पृशः ईषमाणाः) गुको स्पर्श करनेकी इच्छा करती हुई (नि जिह्नीडते) चलती हैं॥ २॥

(एवः) इसने (मामहे ऋषये) मामह ऋषिको (शतं निष्कान्) सौ।निष्क (दश स्त्रज्ञः) दस मालाएं (ऋषि शतानि वर्षतां) तीनशी थे।डे, (गोनां दश सहस्रा) दस हजार गौनें दी ॥ ३॥

हे (रेम) स्तुति करनेवाले! (वष्यस्य वज्यस्य)
वोल बोल । (पके वृक्षे दाकुनः न) बैधा पके हुए वृक्षपर
पक्षी बोलता है। (ओष्ठे जिह्ना चर्चरीति) होठोंने जिह्ना
बकदी बलदी बलती है (सुरिजोः इव सुरः न) बैधे
वैविशें के तेव फाले ॥ ४॥

( पुषा नाच इब् ) वैक बीर गीओंकी तरह ( रेमासः मनीचा व ईरते ) स्तोतागण स्तुतिको त्रेरित करते हैं। (पुत्रका समा उत प्यां) इनके पुत्र घरमें (गाः समा उत इस सालते ) गीवें घरमें रहनेके समान रहते हैं ॥ ५ ॥

हे (रेभ) स्तोता! (चसुचित्रं गोविदं) धन देने-बाले और गाँवें देनेवाले (धियं प्र भरस्च) स्तोत्रको तैयार कर (इमां चाखं देचत्रा कृषि) इस स्तोत्रको देवताओं के पास गायन कर। (अस्तर चीरः इषुं न) बाण फॅक्ने-बाला वीर जैसा बाण फॅक्ता है॥ ६॥

(विश्वजनीनस्य वैश्वानरस्य) सन लोगोंका हित करनेवाले, सन जनोंके शासक (परिक्षितः राष्टः) सुपरी-वित राजाकी (सुद्धृति आ श्वणोत ) उत्तम स्तुतिको सुनो (यः देवः मत्यौ सति ) जो देवकी तरह मानवोंमें अष्ठ है। ७॥

(परिक्षित् उत्तमं मासनं मासन्) परिक्षितने उत्तम रामसिंदायन पर बैठकर (नः श्वेमं अकः) दमारा कल्याण किया। (कौरव्यः कुळायं कृण्यन्) कीरव पुत्र अपना पर बनाता हुआ (पतिः आयया चद्ति) ऐसा पति अपनी श्रीये कहता है ॥ ८॥

(कतरत् ते मा इराणि) न्या बस्तु तेरे किये कार्क (दिध मन्यं परि खुतं) दही, महा या रव (परि-क्षितः राष्ट्रः राष्ट्रे) परिक्षित राजके राष्ट्रमें (जावा पर्ति वि पृष्कित) जी पतिवे पूजती है ॥ ९ ॥ अभीवस्तः प्र जिंहीते यर्वः पुकः पुथो बिलंम् । जनः स महमेषित राष्ट्रे राज्ञः पिष्टितंः ॥ १०॥ इन्द्रंः कारुमंब्बुषुदुत्तिष्ठ वि चंरा जनंम । ममेदुमस्य चर्छिय सर्व इत्ते प्रणाद्वरिः ॥ ११॥ इह गातः प्रजायध्वमिहाश्चा इह पूर्रेषाः । इहो सहस्रंदश्चिणोऽपि पूषा नि षीदति ॥ १२॥ नेमा इन्द्र गावो रिष्नमो आसां गोपं रीरिषत् । मासांमित्रयुर्जन् इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥ १३॥ उपं नरं नोतुमसि सक्तेन वर्चसा व्यं मद्रेण वर्चसा व्यम् ।

वनांदाधिष्वनो गिरो न रिष्येम कृदा चन

11 48 11 (005)

### [सूक्त १२८]

यः सभयो विद्रध्यिः सुत्वा यज्वाश्च पूर्रवः । सर्ये चार्स्य रिशादसं तहेवाः प्रागंकल्पयन् ॥ १ ॥ यो जाम्या अमेथयस्तद्यत्सस्वायं दुर्ध्वति । ज्येष्ठो यदंशचेतास्तदांहुरधंरागिति ॥ २ ॥ यक्कद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधृषिः । तिह्विशो अर्ववीदुदग् तद्गंन्ध्वः काम्यं वर्वः ॥ १ ॥ यश्च पणि रश्चित्रष्ट्यो यश्चं देवाँ अदांश्चिरः । धीरांणां शर्यतामहं तदंपागिति श्चश्रुम ॥ ४ ॥

(यवः पकः बिलं परः) पका हुआ जै जो बिलसे परे हुआ है (स्वः इव आभि प्र जिहीते) अर्थात् वह प्रका-शकी ओर जाता है। (परिक्षितः राष्ट्रः राष्ट्रे) परिक्षित राजाके राष्ट्रमें (सः जनः भद्रं एघते) वह मनुष्य कल्याण प्राप्त करता है॥ १०॥

(इन्द्रः कादं असूबुधत्) इन्द्रने स्तोताको जगाया, कि (उत्तिष्ठ, जनं वि चर ) उठ और लोगोंमें जा। (प्रम उप्रस्य इत् चर्छाधि) मुझ उप्रवीर- इन्द्र- की स्तुति कर (सर्वः अरिः त इत् पृणात्) सब भक्तजन तुझे धनसे पूर्ण करेंगे॥ १९॥

(इह गावः प्रजायध्वं) यहां गौवं बढं (इह अध्वाः) यहां घोडे, और (इह पूरुषाः) यहां पुरुष बढें। (इह सहस्रदक्षिणः पूषा आपि निषीवृति) यहां हजार दक्षिणा देनेवाला पूषा भी बैठा है॥ १२॥

हे इन्द्र! (इमाः गावः मा रिषन्) ये गौर्वे हानि न चठावें। (भास्तां गोपितः मा उ रिषत्) इनका गोपालक हानि न चठावे। हे इन्द्र! (आसां ममित्रयुः जनः) शत्रु लाग इनपर खामिस्व न करे, (स्तेनः मा ईश्वतः) बोर इनका माकिक न बने ॥ १३॥

( स्केन वयं नरं उप नोजुमसि ) स्करे हम एक बीरकी स्पृति करते हैं ( वयं अन्नेज वक्सा ) हम बस्थान-कारी बननवे स्तृति करते हैं । ( नः । गिरः जनः दिवान ) हमार्रा स्तुतिको सुननेकी तू ६च्छ। कर (कदाखन व रिष्येम) हमारा नाश कभी न हो ॥ १४ ॥

#### (स्क १२८)

(यः समेयो विद्ध्यः) जो समाके योग्य, को समाकि योग्य, ( अध सुन्वा यज्वा पृह्यः) जो सोपरस निहालने-वाला, यज्ञ करनेवाला पुरुष है उनको (असुं रिहााइसं सूर्य) और इस रोगविनाशक सूर्यको (तत् देवाः आक् अकस्पयन्) द्वोने आगे बहनेवाला बनाया है ॥ १॥

(यः जाम्या अमेधयत्) के। बहनको अपित बनाता है, (तत् यत् सखायं द्धूषंति) को भित्रको हानि पहुचाता है, (यत् उयेष्ठः अपनेताः) को ज्येष्ठ होनेपर भी दुष्ट वित्तवाला है, (तत् अधराक् हति माहुः) उसकी पतित कहते हैं।। २॥

( यत् भद्रस्य पुरुषस्य दाधृषिः पुत्रः भवति ) विस् श्रेष्ठ पुरुषका पुत्र वित्रवी होता है, ( तत् खद्य विद्रः सत्र-वीत ) उपको उत्तर होनेवाला करके वित्रने वहा है, ( सत् काञ्यं वत्तः गम्धर्वः ) वह त्रिय वत्तन गंधर्वने वहा है ॥३॥

(यः खपिषः अभुजिष्ठयः) कं वनिवान मोक्के-वाल। कंजूस है, (यः ख देखान अदाशुदिः) को देवेंकी मां नहीं देता, (शश्वतां धीराणां तत् अपाक् हति शुभुम) सारे शानियों वह नीच है देश हमने सुना है ॥३॥ ये चं देवा अर्वज्ञन्तायो ये चं पराद्विः । स्यों दिविमित गृत्वायं मुघरां नो रेप्यते ॥ ५ ॥ बानाकाश्वी अनम्यको अर्माण्यो अर्दिग्ययः । अर्म्या प्रमणः पुत्रस्तोता कर्षेषु संमिता ॥ ६ ॥ खाकाश्वः सुम्यकः सुमंणः सुहिर्ण्ययः । सुन्ने ह्या अर्वणः पुत्रस्तोता कर्षेषु संमिता ॥ ७ ॥ अर्प्रपाणा चं वेशन्ता रेवा अप्रतिदिश्ययः । अर्थम्या कृत्या कर्याणी तोता कर्षेषु संमिता ॥ ८ ॥ सुप्रपाणा चं वेशन्ता रेवान्त्सप्रतिदिश्ययः । सुर्यम्या कृत्या कर्याणी तोता कर्षेषु संमिता ॥ ८ ॥ परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिगुमः । अर्वाशुरश्वायामी तोता कर्षेषु संमिता ॥ १० ॥ वाशाता च महिषी स्वस्त्या च युधिगुमः । श्वाशुरश्वायामी तोता कर्षेषु संमिता ॥ १२ ॥ यदिन्द्वादो दाशराश्चे मानुषं वि गाह्याः । विर्ह्षयः सर्वेस्या आसीत्सह यक्षाय कर्षते ॥ १२ ॥ रवं वृष्यश्चं मंघवक्षं मर्योकरो रिजम् । त्वं रीहिणं व्यास्था वि वृत्रस्थाभिन्विछरंः ॥ १३ ॥

(ये च देवाः अयजन्त) जो देवोंका यजन करते हैं। और (ये च पराद्दिः) जो दान देते हैं। (सूर्यः दिवं इस गरवाय) वे सूर्य गुलोकमें जाकर (मधवानः वि रण्याते) धनवान होकर बढे होते हैं॥ ५॥

(यः अनाकाक्षः) जिसके आसमें अंजन लगाया नहीं है, (अनभ्यकः) अंगपर जिसके चन्दरना लगाया नहीं, (अमणिः अहिरण्यवान्) जिसके चारीरपर रस्न नहीं है, चारीरपर सोना भी नहीं, (अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रः) जो ब्राह्मणका पुत्र होनेपर भी ब्रह्मा नहीं है (ताः उताः) ये सन (कल्पेषु संमिताः) कल्पों में समान रीतिसे - दूषणीय— माने गये हैं ॥ ६॥

(यः माक्ताक्षः) जिसके शंबनें शंजन है, (खश्यकः) जिसके शरीरपर उत्तम उबटना लगा है, (सुमणिः) जिसके शरीरपर रान है, (सुहिरण्यक्षान्) जिसके शरीरपर सेना है (ब्रह्मणः पुत्रः सुब्रह्मा) ब्राह्मणका पुत्र होनेपर को उत्तम ब्रह्मा हुआ है (ताः उताः कल्पेषु संमिताः) ये बातें इस्में तुक्य- अच्छी- मानी गयी हैं ॥ ७॥

(चेशन्ताः अप्रपाणाः) तालाव जिनमें पीनेका पानी नहीं है, (रेखान् अप्रद्दिः च यः) अनवान होनेपर मी जो हाता नहीं है, (कल्याजी कल्या अयभ्या) पुन्दर को कन्या अगम्य है (ताः उ ताः कल्पेषु संभितां) ये बातें कल्पोंमें समान मानी गयी हैं ॥ ८॥

(वेशान्ताः सुधमाणाः) तालाव पाने योग्य पानीसे

भरे हैं, (रेखान् सुप्रदिश्च यः) धनवान् होनेपर जो उत्तम दान देता है, (कल्याणी कन्या सुयभ्या) सुन्दर कन्या होनेपर जो सुगम्य है (ताः उताः कल्पेषु संमिता) ये सब कल्पोंमें समान मानी हैं ॥ ९॥

(महिषी परिषृक्ता) जो पटरानी खागी हुई है, (स्वस्ता च अयुधिंगमः) खस्य होनेपर भी जो युद्धमें जाता नहीं, (अनाशुः अश्वः अयामी) जो तेज घोडा नहीं या चलने वाला नहीं (ताः उताः कल्पेषु संमिता) ये कल्पोंमें प्रमान माने हैं ॥ १०॥

(वावाता च महिषी) प्रिय पटरानी, (स्वस्त्या ख युधिंगमः) खस्य होनेपर भो युद्धमें जाता है (स्वाद्याः अध्यः सुयामी) उत्तम चलनेवाला घोडा (ताः उताः करपेषु संमिता) ये सब कर्षोमें समान हैं॥ ११॥

हे इन्द्र ! (यत् अदः दाशराहे वि गाह्याः) जो तू दाशराज्ञ युद्धमें घुस गया या वह (अमानुषं) वह अमानुष कर्म तूने किया था। (स्वयंसी घर्ष्यं मासीत्) धवके लिये वह आदरणीय था। (सः ह यहमाय करपते) वह रोग वृद्द करनेके लिये समर्थ होता है॥ १२॥

(श्वं षुथाषाड्) त् सहम विजय कमाता है, हे (मञ्चल) इन्द्र! (मर्य) मानवींका हित करनेवाले! (र्राजं नम्नं अकरः) तृते रिविको नम्म बनावा, (श्वं रीहिको व्यास्यः) तृते रोहिको हिने, (षुत्रस्य शिरः विअभिनत्) तृते दनका सिर काटा।॥ १३॥

यः पर्वतान्त्यद्धाद्यो अपो व्यंगाह्याः । इन्द्रो यो वृत्रहा महान् तस्मीदिन्द्र नमीऽस्तु ते ॥१४॥ प्रष्टि धार्वन्तुं हर्योरीचैः अनुसमन्तृतन् । स्नुस्त्यंश्च जैत्रायेन्द्रमा वंह सुस्रजेम् ॥ १५॥

युक्तना श्वेता औंचैः श्रवसं हर्यो युक्जन्ति दक्षिणम्। पर्वतमं स देवानां विश्वदिन्द्वं महीयते

11 \$ \$ 11 (038)

|                               |                                              | 11 / 4 11 (020) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                               | [स्रक १२५]                                   | ;               |
| एता अ <u>श्वा</u> आ प्रंवन्ते | ॥ १ ॥ <u>प्रती</u> पं प्रांतिसुत्वुनम्       | ા રા            |
| तासामेका हरिक्रिका            | ।। ३ ।। इरिं <u>क</u> ्रिके किमिंच्छसि       | 11 8 11         |
| साधुं पुत्रं हिर्ण्ययम्       | ॥-५॥ काड तं परस्यः                           | 11 4 11         |
| यत्रामृस्तिसः शिंशपीः         | ॥ ७ ॥ प <u>रि</u> त्रयंः                     | 11 6 11         |
| पृद्दांकव:                    | ॥ ९ ॥ शृ <del>क्</del> कं घर्मन्तु आसंते     | 11 90 11        |
| अयमिहार्गतो अवी               | ॥ ११ ॥ स इच्छ्रका संज्ञीयते                  | ॥ १२ ॥          |
| गोमयाद् गोगंतिरिव             | ।। १३ ।। पुसां कुळे किमिच्छसि                | 11 48 11        |
| पुक्वी बीहियुवा इति           | ।। १५ ।। <u>बीडिय</u> वा अं <u>द्या</u> इतिं | 11 24 11        |
| अजगर ईवाविकाः                 | ।। १७ ॥ अर्थस्य वारी गोश्वफर्य वे            | 11 35 11        |
| <u>इय</u> ेनपं <u>णी</u> सा   | ॥ १९ ॥ <u>अनाम</u> योप्जिद्धिका              | 11 30 11 (658)  |

(यः पर्वतान् व्यव्धात्) जिसने पर्वतोंको बनाया, (यः अपः व्यगाह्याः) जो जलप्रवाहोंमें बुस गया। (इन्द्रः यः महान् चुत्रहा) इन्द्र जो बडा इनको मारने-बाला है, हे इन्द्र! (तस्मात् ते नमः अस्तु) इसलिये तुझे नमस्कार है॥ १४॥

(हयाँ: प्रष्टिं धायन्तं) उसने दोनों घोडोंके आगे दौढने-बोले ( बोक्ये:अवसं अञ्चयन् ) उचेश्रवासे कहा, हे (स्वस्ति अश्व ) कल्याणकारी अश्व ! (जेशाय सुस्तां इन्द्रं आ यह ) विजयके किये माला पहने इन्द्रको लेखा ॥ १५॥

(श्वेता युक्तवा) धेत घोडियोंको जोतकर (इयोंक दक्षिणं) दो घोडोंके दक्षिण भागमें (औषेश्वयसं युक्षम्ति) उच्चैश्ववाको जोतते हैं। (देवावां पूर्वतमें इन्द्रं विश्वत्सः) देवोंमें श्रेष्ठ इन्द्रकी धारण करके वह (महीयते) वटा कहा जाता है ॥ १६॥

(बुक्त ११९)

( एताः अभाः) वे बोवियां (प्रतीपं प्राति -सुत्वनं ) प्रतीप प्रातिस्थनकी कोर (आ प्रयन्ते ) दौवती हैं॥ १-२॥ ( ताक्षां एका हरिक्रिका ) उनमेंसे एक कम भूरी है, हे हरिक्रिके! (कि इच्छासि ) तु क्या बाहती हैं!॥ १-४॥ १९ ( अवर्षे. आव्य, कान्य २० ) (साधुं हिरण्ययं पुत्रं) उत्तम सुनहरी पुत्रको । (क बाहतं परास्यः) कहा उसको त्ने छोड दिया है ॥ ५-६ ॥

( यत्र समू: तिका: शिञ्चपाः) वहां वे तीन श्रीतमके दक्ष हैं (परि त्रयः ) तीनोंके पास १॥ ७-८ ॥

(पृताकवः) साप (श्टंगं धमन्तः मासते ) श्रीम फुंकते रहते हैं॥ ९-१० ॥

( अयं अर्था इह आगतः ) यह पोण वहां आवा है, ( स इत् शका संदायते ) वह गोवरवे बाना बाता है ॥ ११-१२॥

(गोमयात् गोगतिः इव ) गोन्स्य गौका मार्व नैसा जाना जाता है, (पुंसां कुछे कि इच्छिसि ) ननुष्योंके कुलमें रहकर तू नगा करना चाहता है । ॥ १३-१४॥

(पको बीहियवी इति) पढे हैं नावल और वी। (बीहियवा मद्या इति) नावल और वी का॥ १५-१६॥

( अजगरः निषका इच ) नगर वैदा नेगेंदी । ( अध्वस्य वारः ते गोशकः च ) गेंदेश शव और गैंदा बुर तेरा है ॥ १७-१८ ॥

(श्येवपणी सा) वह नाव पर्वांड पंचोंबाती है,

# [स्क १३०]

| को जपविद्दिमा दुग्धानि ॥ १ ॥ को असिक्न्याः पर्यः                     | 11 7 11     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| को अर्जुन्याः पर्यः ।। ३ ।। कः कार्ण्याः पर्यः                       | 11 8 11     |
|                                                                      | 11 5 11     |
| यबा नोर्प तिष्ठन्ति कुधिम्।। ७।। अर्कुप्यन्तः इपायनः                 | 11 8 11     |
| अमेणिका मणिछदेः ॥ ९॥ देवत्वा प्रति स्यम्                             | 11 % 11     |
| ए <u>नी</u> हरिक्रि <u>का</u> हरिं: ।। ११ ।। प्रदुंद्वचुर्भेघा प्रति | ॥ १२ ॥      |
| भ <u>ृंग</u> उत्पंत्रे ।। १३ ।। मा त्वा <u>पिं</u> सखी नो विदत्      | 11 58 11    |
| वृञ्चार्याः पुत्रमा यन्ति ॥ १५ ॥ इर्रा देवमंमदत्                     | 11 24 11    |
| अथौ इय <u>मि</u> यमिति ।। १७ ॥ अथौ इयमिति                            | 11 26 11    |
| अयोऽसां अस्युरि नौ भवन् ।। १९ ।।      इयुत्तिका श्रंलाकुका           | ॥ २०॥ (८३४) |
| [ स्तक १३१ ]                                                         |             |
| आ मिनो <u>ति</u> वि भिद्यते ।। १ ।। तस्य कर्तु निर्मञ्जनम्           | 11 र 11     |
|                                                                      | 11 8 11     |

( अनामयोपां किका ) वह नीरोगिताको लानेवाली है 11 95-20 11

#### (स्क १३०)

(इमा दुग्धानि कः अपावहत्) कीन इन द्धके भेडों के गया ? (कः अर्थः बहु लिमा इपूनि ) किस आर्यने बहुत इषु धारण हिये ? ( कः असिक्न्याः पयः ) कीन काली गायके दूधको ले गया ॥ १-२ ॥

(कः अर्जुन्याः पयः ) कीन सफेद गायके द्वको और ( कः काष्ण्याः पयः ) कीन काली गायके द्वको ले गया ? 0 1-8 H

( यतं पृच्छ ) श्वको पृष्ठ । ( कुट्ट पृच्छे ) कहां पृष्ट्रं । (कुहाकं पक्षकं पृष्ठकें ) बहां क्सि नतुरको पूर्व है॥ ५-६ ॥ ( अमाजिकाः मणिकदः ) मणिवे रहित और मणिवे वहित, (देव त्वा प्रति सूर्व) स्वेवे सामने देवत्व 11 5-9 · II ( यनी हरिकिका हरिः ) वितव्यते, हरिकिका और

(यवा कुर्सिन उपतिष्ठन्ति ) जी पेटमें नहीं भाते। ( कुपायवः अकुप्यस्त ) तुरे रक्षक कुद्र होते हैं॥ ७-८॥ भूरे रंगवाली। ( प्रदुद्भुद्धः मघा प्रति ) उत्तम हिवेडे पास दौडे ॥ ११-१२ ॥

(श्टंगे उत्पन्ने) सींग उत्पन्न होने पर (मा त्वा अपि नः सखा विद्तु ) तुसे मत इमारा मित्र जाने ॥१३-२४॥ ( वशायाः पुत्रं आ यम्ति ) गोके पुत्रके प्रति आते हैं, (इरा देवं अद्दृत् ) अजने देवको दिया ॥ १५-१६ ॥ ( अथो इयं इयं इति ) यह यह है ऐसा कहा, ( अथो इयं ) और यह यह ॥ १७-१८ ॥

( अथो अभ्या अस्थृरि नः भवन् ) तव हमारे वोडे युख नहीं हुए, ( **राखाकका इयत्तिका )** बलाइ इतनी ही है 🛮 १९-२० 🖠

#### ( चूक १३१ )

(बामिनोति वि भियते) उसे तोडता है, उसके दुक्दे होते हैं, (तस्य कर्त निमञ्जनम्) उपका नाम करो ॥ १-२ ॥

(बहुण: याति बसुभिः) वस्य बसुभें हे साथ जाता है। (बायोः शतं सभीशवः) बायुकी सी कगामें हैं ॥३-४॥

| शतमश्ची हिंरुण्ययाः                  | 11 4 11  | श्वतं रथां हिर्ण्ययाः         | 11 € 1.      |  |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--|
| ञ्चतं कुथा हिर्ण्ययाः                | 11 9 11  | श्वतं निष्का हिर्ण्ययाः       | 11 6 11      |  |
| अहंल इशंवर्त्तक                      | 11 9 11  | शुफे न पीर्व ओहते             |              |  |
|                                      | _        |                               | 11 80 11     |  |
| आयवनेन तेदुनी                        | 11 88 11 | वनिष्ठी नार्व गृह्यते         | ॥ १२ ॥       |  |
| <b>इ</b> दं मधं मण्ड्रारिके          | 11 83 11 | ते वृक्षाः सुद्द तिष्ठन्ति    | 11 88 11     |  |
| पाकंबलि:                             | ॥ १५॥    | शकंबालिः                      | ॥ १६ ॥       |  |
| अश्वत्थः खंदिरो घ्राः                | 11 62 11 | अरेडुपर्णः                    | 11 26 11     |  |
| श्रये हुत इंव                        | 11 28 11 | व्यामः प्रवः                  | ॥ २० ॥       |  |
| अदुंहिकित् पीयूर्वम्                 | ॥ २१ ॥   | अष्यं भ्रेश्व परस्वतः         | ॥ २२ ॥       |  |
| द्वी चं हस्तिनों द्वी                | ॥ २३ ॥   |                               | (<\vec{vec}) |  |
| [ सूक्त १३२ ]                        |          |                               |              |  |
| आदुला <del>बुं<u>क</u>मेक</del> ेकम् | 11 8 11  | अलाबुंकं निखातकम्             | 11 2 11      |  |
| कुर्केरिको निखातकः                   | 11 3 11  | तद् वातः उन्मंथायति           | 11 8 11      |  |
| कुलायं कृण <u>वा</u> दिति            | 11 4 11  | उग्नं वेनिषुदार्वतम्          | 11 € 11      |  |
| न वंनिषुदनांततम्                     | 11 9 11  | क एं <u>षां</u> कर्करिं लिखत् | 11 & 11      |  |
| क एंवां दुन्दुर्भि हंनत्             | 11 9 11  | यदि हर्नत् कथं हेनत्          | 11 40 11     |  |

(शतं अश्वाः हिरण्ययाः) सौ सुनहरे घोडे हैं, (शतं रथा हिरण्ययाः) सौ रथ सुनहरे हैं।(शतं कुथाः हिरण्ययाः) सौ गदेले सुनहरी हैं, (शतं निष्काः हिरण्याः) सौ हार सोनेके हैं। (अहल कुशासर्तक) हलके विना कुशपर बीविका करनेवाले ॥ ५-९ ॥

(शफे पीवः न ओहते) खरमें वर्ग नहीं होती। (आय-यमेन तेवनी) मिलानेसे भी नहीं पकडता॥ १०-११॥

( खिनिष्ठी न अब गुहाते ) पेटमें ठहरता नहीं । ( इदं अहां अगुहरिके ) यह वेरे किये है मण्डरिके ॥ १२-१३ ॥

(ते वृक्षाः सह तिष्ठन्ति ) ने दक्ष साय बडे हैं, (पाक नक्षिः ) पकाया बढि है ॥ १४-१५ ॥

( डाक बोकः ) शक बलि है, ( अश्वय्यः काहिरी चकः ) पीपल, बीर जीर जवा है ॥ १६-१५॥

( अरदु पर्णः ) शरद्वका पत्ता । (श्राये इत इय ) मरे हुएकी तरह केटता है ॥ १८-१९ ॥

( पूरुषः क्यासः) पुरुष पेरा हुवा है ( अबुहन् हत् चीयुषं ) बद्धत हुहा ॥ २०-२१ ॥ ( अध्यद्धेः स्व परस्वतः ) हेव अंगर्वा गया । (है) स्व हिस्तिनः हती ) हार्थों के दो नमडे ॥ २२-२३ ॥

( स्क १३२ )

(आत् अलाबुकं एककं) एक दुंबी देवल, (अला-बुकं निस्तातकं) दुंबी गाडी गई है ॥ १–२ ॥

(कर्करिकः निकातकः) क्केरिक गाडा गया । (तस् वातः उम्मधायति) बायु चलता है ॥ २-४ ॥

(कुछायं कुणवात् इति) घर करे ऐसा कहता है। (उम्रं माततं वानिषत्) वह उम्र फैमा है ऐसा दीवेग

(न वनिषद् अनाततं ) नह न फैला हुआ नहीं पायेगा, (कः एवां कर्कर्षि छिखात् ) केंग इनवेंबे बीनाके कमायेगा ! ॥ ५-८ ॥

(क वर्षा दुण्दुर्जि इनत्) कीन इनमें दुम्हिको बना, नेना, (यदि इनत् कर्य इनत्) यदि बनानेना तो कैसा बनानेया है ॥ ९-१०॥

| देवी हंनुत् इहं इनत्    | 11 55 11   | वयीवारं पुनः पुनः         | 11 22 11    |
|-------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| त्रीष्युष्ट्रस्य नामानि | 11 \$\$ 11 | हिरेण्युमित्येकं मज्ञवीत् | 11 88 11    |
| हे वो यद्यः श्ववंः      | ।। १५ ॥    | नील शिखण्डो वा इनत्       | 11 9 11 600 |

### [ सूक्त १३३ ]

विर्तिते किरणो हो तावा पिनेष्टि पूर्रवः । दुन्दुभिमा इनेनाभ्यम् ।
न व ईमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥१॥
मातुष्टे किरणो हो निवृंतः पुर्रवाद हतिः । कोश्चिष्टे । न वै० ॥२॥
निगृद्ध कर्णको हो निरायंच्छिति मध्यमे । रज्ज्ञंनि ग्रन्थेदीनम् । न वै० ॥३॥
उत्तानायां श्रयांनायां तिष्ठंन्तमयं गृहति । जुपानिष्टे पादंम् । न वै० ॥४॥
स्रक्ष्णायां स्रिक्ष्णकायां रूक्षणमेवावं गूहति । जुपानिष्टे पादंम् । न वै० ॥४॥
अवंश्वरूणमिव अंश्वदुन्तर्लोमंवितं हृदं । जुपराञ्चनीमांजंन्याम् । न वै० ॥६॥ (८७६)

# [स्क १३४]

हुद्देत्था प्रागपीगुदर्गघरागासंचा उदिभिर्यथा । अलार्चुनि ॥ १॥ हुद्देत्था प्रागपीगुदर्गघरागासंचा उदिभिर्यथा । वृत्साः प्रुपन्तं आसते । पृषातंकानि ॥ २॥

(देवी हवत् कुह हनत्) देवीने वजाया, कहा वजाया, (परि-आगारं पुनः पुनः) पुनः पुनः घरके चारों ओर ॥ ११-१२ ॥

(श्रीणि उद्ग्रस्य नामानि) ऊंटके तीन नाम हैं, (हिरण्यं इति एकं अब्रधीत्) सोना एक है ऐसा उसने कहा ॥ १३-१४॥

(है वा यदाः शवः) दो यश और बल ये हैं, ( नीळ-शिकाण्डः वा हनत् ) नीले चूडोवाला बनायेगा ॥१५-१६॥

(सूक १२३) (ती हो किरणो चिततो ) ने दो किरण फैले हैं, (पुरुषः तो आ पिनष्ठि) पुरुष उनको पीसता है, (दुन्दुभि मा इसनाभ्यें) ढोलको नजानेसे हे कुमारि! (न वे तत् तथा) वह वैसा नहीं, हे कुमारि! (यथा अन्यसे) जैसा तूमानती है॥ १॥

(ते मातुः हो किरणी) तेरी माताचे दो किरण वकते हैं, (पुरुवात् हति निवृत्तः) पुरुवचे पात्र वला गया है ॥ (कोश्चिक्के) बनाना और बिल ॥ • ॥ २ ॥

(नियुक्त ही कर्णकी) दोनों कानोंको पकट कर

(मध्यमे निरायण्छस्ति ) मध्यमें निःशेष देता है ॥ (रज्जुनि प्रम्थेः दानं ) रस्कीमें प्रंची देना ॥ ० ॥ ३ ॥

(उत्तानायां श्रयाचायां) उठे या सोथेके लिये (तिष्ठ-नती याय गृहति) ठहरती है या गुप्त रहती है ॥ (उपा-नाहि पादं) जूतेनें पांव ॥ • ॥ ४ ॥

(रलक्षायां रहिणकायां) प्रेमवाकी, स्नेह करने-वाकीमें (रलक्षणं एव अव गृहति) प्रेम ही ग्रुप्त रखतां है ॥ (उत्तरांजनीं आंजन्यां)॥ • ॥ ५॥

( अवस्त्रक्णं इव संद्यात्) ग्रप्त प्रेमके समान श्रष्ट होता है (हदे अन्तः लोमं अति) हरवमं अन्दर लोम होनेके समान ॥ ( उत्तराञ्जनीं वरमंभ्यां )॥ • ॥ ६॥

(स्क १३४)

(इह इत्था) यहां इस तरह (प्राक्, अपाक्, उदग्, अधराक्) पूर्व, पिषम, उत्तर और दक्षिणमें (आसका) वैठे हैं (यथा उद्याः) वैते पानीके साथ (अलावृति) त्वि ॥ १॥

(बरसाः मुक्त भासते ) को दर्श और कोशे (पूजा-तकाकि ) डिक्डते हुए बैठते हैं ॥ २ ॥ इहेत्था प्रागपीगुदर्गधरागासंभा उदिमिर्यथा । स्थालीपाको विलीयते । अश्वत्थपुलाश्चम् ॥ ३ ॥ इहेत्था प्रागपीगुदर्गधरागासंभा उदिमिर्यथा । सा वै स्पृष्टा विलीयते । विप्रुट् ॥ ४ ॥ इहेत्था प्रागपीगुदर्गधरागासंभा उदिभिर्यथा । उष्णे लोहे न लीप्सेथाः । चमसः ॥ ५ ॥ इहेत्था प्रागपीगुदर्गधराग विश्विक्षक्षं विश्विक्षते । पिपीलिकावटः ॥ ६ ॥ ६॥ (८८१)

## [ सूक्त १३५ ]

स्रुगित्यभिगंतः । श्वा ॥ १ ॥ श्वालित्यपंकान्तः । पूर्णेश्वदः ॥२॥ फलित्यभिष्ठितः। गोश्वफः ॥३॥ वीर्श्वमे देवा अंकंसताष्ट्रंयों श्विपं प्रचेर । सुषद् मिद् गुवामंस्ति प्र खंद ॥ ४॥ पत्नी यहस्येमाणा जरित्रोथामी देव । होता विद्योमेन जंरित्रोथामी देव ॥ ४॥

आदित्या हं जरितराङ्गिरोभ्यो दक्षिणामनयन् ।
तां हं जरित्न प्रत्यांयंस्ताम्चं ह जरित्न प्रत्यंग्रभणन् ॥६॥
तां हं जरित्न प्रत्यायन् ताम्चं ह जरितः प्रत्यंग्रभणन् ।
आहा नेत सम्नविचेत्नानि जन्ना नेत सम्भपुरोगवासः ॥७॥
जत श्वेत आग्राप्तंत्वा ज्तो पद्यांभिर्जविष्ठः । ज्तेमाग्र मानं पिपित्तं ॥८॥
आदित्या कृद्रा वसंवस्त्वेलत इदं राष्ट्रः प्रति गृम्णीद्यङ्गिरः ।
इदं राष्ट्रो विभु प्रम्न इदं राष्ट्रो बृहत् पृथुं ॥९॥

देवा दंदत्वावरं तद् वी अस्तु सुचेत्नम् । युष्मे अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव गृंभायत ॥ १०॥ त्विमिन्द्र भ्रमे रिणा हब्यः पारावितेभ्यः । विप्राय स्तुवते वंसविनि दूर अवसे वंह ॥ ८४॥ त्विमिन्द्र कृपोतांय च्छिम्पक्षाय वश्चते । इयामाकै पृक्कं पीछ च वार्रस्मा अकृणोर्बृहु ॥ १२॥ अर्क्करो वावदीति त्रेषा बद्धो वंर्त्रयां । इरामह प्रश्नेसत्यिनिरामपं सेषति ॥ १३॥ (८९५)

### [सूक्त १३६]

यद्देश्या अहुं भेद्याः कृषु स्यूलमुपार्तसत् । पुष्काविदेस्या एज्तो गोश्चफे श्रेकुलाविव ॥ ८ ॥ यद्दो स्यूलेन पस्ताणी मुष्का उपार्वधीत् । विष्वंश्चावस्या वर्धेनुः सिकंतासित् गर्दभी ॥ २ ॥ यदंश्यिका स्वंश्यिका कर्केन्धूकेन् पर्दते । वार्तनिकिमन् तेर्बन् गंर्त श्चातस्य विद्यते ॥ ३ ॥ यद् देवासी कुलार्वगुं प्रविधी मिनुमाविद्यः। सुक्थना देदिश्यते नारी सुत्यस्याधि सुवी यथा॥ ४ ॥

<sup>(</sup>स्वाकीपाको विक्रीयते ) स्वाकीमें पाक विकीन होता है (अभ्यत्य-पक्षाद्यं ) वैद्या पीपलका पत्ता ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>सा मै स्प्रुष्टा सीयते ) वह स्पर्ध की हुई जीन होती।

है (बिमुद् ) जैसी पानीकी बूंद ॥ ४ ॥ २० ( अवर्ष, मान्य, कांन्य २० )

<sup>(</sup> उच्छे छोडे न छीव्सेथाः ) वर्म मोदेवर त् इच्छा व

हर (बमसः) यमधर्ग ह ५ ॥ (श्रीहान्सिसुं शिन्सिस्त पिपीक्षिकावडः) न वके कगाना बाहतेका गठे कगाना बाहता है बैशा कीविनीस

विस्त ॥ ६ ॥

महानुग्न्यं हपुष् विश्वेकः कंद्रको नासरेन् । श्वाक्तं कनीना खुद मण्यमं सक्युर्धतम् ॥ ५॥
महानुग्न्युर्भुद्ध्यं समितिकार्मन्त्यव्रवित् । ब्या तर्व वनस्यते निव्नन्ति तथैवेति ॥ ७॥
महानुग्न्युर्थं ब्रुते श्रष्टोऽथाप्यं ब्रुखः । यथैव ते वनस्यते पिविन्ति तथैवेति ॥ ७॥
महानुग्न्युर्थं ब्रुते श्रष्टोऽथाप्यं ब्रुखः । वथां द्वावो निद्द्यस्थक्तानि मर्मद्धन्ते ॥ ८॥
महानुग्नुर्थं ब्रुते ख्वस्त्यावेश्वितं पर्सः । इत्थं फलस्य वृथ्वस्य ब्रूपै ब्रूपै श्रुपै भजेमहि ॥ ९॥
महानुग्नी कंक्वाकं श्रम्यंया परि भावति । व्यं न विद्या यो मृतः श्रीष्णी हरित धाणिकाम् ॥१०॥
महानुग्नी महानुग्नं धार्वन्तम् ।। ११॥

सुदेवस्त्वा महानग्नी वि बांघते महतः साधु खोदनम् ।

कुश्चितं पीवरी नुश्चद् यम् मामुद्धयोदनम्

॥ १२॥

वृक्षा दुग्धा विनाक्तुरिं प्रस्विते वनंकरम् । मुहान् वै मुद्रो विल्बो यम मामुद्रचौदुनम् ।। १३ ॥

विदेवस्त्वा महानिष्य वि बांधते महुतः साधु खोदेनम् ।

कुमारिका पिक्नालिका कार्य कृत्वा प्र भावति

11 88 11

महान् ने <u>भद्रो बि</u>ल्नो महान् भद्र उँदुम्बरः । महाँ अभितो बावते महतः साध्न खोद्देनम् ॥ १५ ॥ यं कुंमारी पिङ्गालिका कुंशितं पीर्वरी लभेत् । तैलकुण्डा दिवाङ्गुष्ठं रदेन्तं शुद्धग्रुद्धरेत् ॥१६॥ (९११)

॥ इति कुन्तापस्कानि ॥

## [ सूक्त १३७ ]

(ऋषः — १ शिरिम्बिटिः, २ बुधः; ३ बामदेवः; ४-६ वयातिः; ७-११ तिरसीराङ्गिरसोः युतानो वा, १२-१४ सुकक्षः । देवता — १ अलक्मीनाशनम्; १ इन्द्रः; ३ द्धिकाः, ४-६ सोमः पवमानः ७-१४ इन्द्रश्च ।)

यद् प्राचीरर्जगुन्तोरी मण्डूरधाणिकीः । हता इन्द्रेस्य अर्थनुः सर्वे बुद्धुदयाञ्चनः ।। १ ॥ कप्रमरः कपृथग्रहेधातन चोदयेत खुदत् वार्जसातये ।

निष्टिम्यीः पुत्रमा च्यांवयोत्य इन्द्रं स्वाधं इह सोमंपीतये

11 7 11

#### (सक १२७-१३६)

[ स्वामा — ये स्क अत्यंत एंदिग्ध और क्रिष्ट हैं। अतः इनका अर्थ यहां देना अशक्य है। जो विद्वान इनकी अच्छी तरह समझ सकते हैं। वे इनका अर्थ स्पर्शकरणके साथ लिखकर मेजेंगे, तो वडी कृपा होगी।

#### ॥ वहां कुम्तापल्कानि समाप्त ॥ 📑

( बुक्त १३७ )

(मण्डकधाणिकीः) गोले भारण करनेवाली (यत्

ह उरः प्राचीः अज्ञमन्त ) वन निययने नीने आने गनी (बुद्बुद्याञ्चः सर्वे हन्द्रस्य दात्रवः हताः ) बुद्बुदो समान हन्द्रके सन शत्रु मारे गये ॥ १ ॥

(त्र. १०१९५१४)
हे (नरः) मनुष्यो ! (क-पृत्) इन्द्र सुबसे पूर्ण है।
(वाजसातये) धनके दानके लिये (क-पृथं उद्द्रधातन ).
सुबदाता इन्द्रको नठाको, (बोद्यवत ) मेरित करो, (सुद्त )
आनंदित करो, (बिश्वियम्यः पुत्रं) आदिविके सुत्रको
(जतये) सुरक्षाके किये (आक्यावय) गीने साओ

द्धिकाच्णी अकारिषं जिष्णोरश्रंस बाजिनेः । सुर्गि नो ग्रुखां कर्त्प्र ण आर्यूषि तारिषत् ॥ ३ ॥ सुतासो मधुनचमाः सोमा इन्द्रांय मन्दिनेः । प्वित्रंवन्तो अक्षरन्द्रेवान्गंच्छन्तु बो मदौः ॥ ४ ॥ इन्द्रुरिन्द्रांय पवत् इति देवासो अनुवन् । बाचस्पविभेत्वस्यते विश्वस्येशांन् ओर्जसा ॥ ५ ॥ सहस्रंभारः पवते समुद्रो बाचमीङ्ख्यः । सोमः पती रयोणां सखेन्द्रस दिवेदिवे ॥ ६ ॥

अर्व द्रुप्सो अंशुमतीमतिष्ठिदियानः कृष्णो द्रश्निः सहस्रैः ।
आव्त्रिमिन्द्रः श्रच्या धर्मन्त्मपुस्नेहितीर्नृमणी अधत्त ॥ ७॥
द्रुप्समप्रस्यं विष्ठुणे चर्रन्तम्पुष्ह्रोर नृद्यो अंशुमत्याः ।
नमो न कृष्णमेवतिस्थ्वांसिमिष्यामि वो वृष्णो युष्यताजी ॥ ८॥
अर्घ द्रुप्सो अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत्तुन्वं तित्विषाणः ।
विश्वो अदेवीर्भ्याद्रेचरंन्तीर्वृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥ ९॥
त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जार्यमानोऽश्वत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र ।
गूल्हे द्यावाष्टिश्वी अन्वविन्दो विभूमद्भ्यो सुवेनेभ्यो रणं धाः ॥ १०॥

(सवाधः) बाधा करनेवालोंसे सुरक्षाके लिये (इह इन्द्रं सोमपतिये) यहां इन्द्रको सोम पीनेके लिये ले आस्रो ॥ २॥ (ऋ. १०।१०१।१२)

(जिन्नो। वाजिनः द्धिकावणः अश्वस्य) विजयी बलवान् दही जैसे सफेद घोडेकी स्तुति (अकारिषं)की, (नः मुखा सुरभि करत्) हमारे मुखाँको पुगंधित करे (नः आयूषि प्रतारिषत्) हमारी भायुओं को बढावे ॥३॥ (ऋ. ६।३९।६)

(मधुमत्तमाः सोमाः) मीठे सोमरस (मिन्द्रनः इन्द्राय सुतासः) ये आनन्द देनेवाले रस इन्द्रके लिये निकाले हैं। ये (पिबिजवन्तः अक्षरन्) छाननीसे छाने गये (सः मदाः देवान् गच्छन्तु) तुम्हारे ये आनंद देनेवाले रस देवोंको पहुंचें॥ ४॥ (ऋ. ९११०९१४)

(इन्दुः इन्द्राय पवते) स्रोम इन्द्रके लिये छाना जाता है (इति देवासः असुवन्) ऐसा देवोने कहा है । (वाय-स्पतिः सर्वस्य ईशानः) वाणीका पति सकता खानी (ओजसा) अपनी शक्तिसे (मसास्यते) यहको पूर्ण करता है ॥ ५॥ (ऋ. ९।१०९।५)

(सहस्रधारः समुद्रः) सहस्त धाराओवाला समुद्रः (बार्च ईसायः) वाणीका प्रेरक (रयीणां पतिः) धर्नोका स्त्रामी (स्रोप्तः) सीमरस (इन्द्रस्य सस्ता) इन्द्रका मित्र (दिवे दिवे पवते) प्रतिदिन पवित्र किया जाता है ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।१०१)६) (द्शाभिः सहस्रैः) दस इजारों वृंदेंके साव (द्यानः कृष्णः) जानेवाला काला (द्रुट्सः) सोमरस (अंशुमतीं अवातिष्ठत्) तेजस्थितामें जा ठहरा। (शब्या धमन्तं तं) शाक्तिके साथ घोंकनेवाले उसकी (आवस्) रक्षा की। (नृमणा) वीर मनवाले इन्द्रने (स्नेहितीः अप अध्यः) शक्षोंको परे फॅका ॥ ७॥ (ऋ. ८१९६११३)

(अंशुमत्याः नदाः) अंशुमती नदीके (उपहरे विश्वणे चरन्तं) तटपर विषम भागमें चलनेवाले (अपहरे अपद्यं) सोमको मैंने देखा। (नमः न इञ्जं) काले मेपकी तरह (अवतिस्थिवांसं) गींचे रहनेवालेको हे (कृषणः) बलवान् वीरो! (आजी युष्यतः) आप युदमें युद्ध करो (वः इच्यामि) ऐसा आपके विषयमें मैं वाहता हुं॥ ८॥ (ऋ. ८।९६।१४)

(अध) अनंतर (द्रष्टाः) संगरसने (तिरिवधाणः)
तेजस्वी होकर (अंग्रुमस्या उपस्ये) अंग्रुवतिके समीप
(तम्बं अधारयत्) अपने रूपको धारण किया। (हम्द्रः)
इन्द्रने (बृहस्यतिना युजा) बुहस्यतिके साथ रहकर
(अध्या खरन्तीः अदेवी विद्याः) युद्ध करनेवाकी आञ्चयी
सेनाका (सस्ताह) पराभव किया ॥ ९ ॥ (स. ८।९६।९५)

हे. इन्द्र! (स्वं जायमानः) तू. प्रच्ट होते ही (स्वत् स्तप्तभ्यः अदाबुभ्यः) उन सात विनवे क्यु नहीं हो सत्रुजों के लिये (श्राष्ट्रः समयः) सत्रु हुआ। (युक्केट्रे स्वं हु स्यदंप्रतिमानमोजो वर्जेण विजन्धाितो जीवन्य ।
त्वं शुष्णुस्वावितो वर्षत्रैस्त्वं गा ईन्द्र शब्येदंविन्दः ॥ ११ ॥
तिमन्द्रै वाजवामिस मुद्दे वृत्राय हन्तेवे । स वृषी वृष्यो भुंवत् ॥ १२ ॥
हन्द्रः स दार्थने कृत ओर्जिष्टः स मदें हितः । द्युन्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ १३ ॥
तिरा वज्रो न संर्थृतः सर्वेछो अनंपच्युतः । वृत्य ऋष्वो अस्तृतः ॥ १४ ॥ (९२५)

[ मूक्त (३८ ]

( ऋषिः - १-३ वत्सः। देवता - इन्द्रः।)

महाँ इन्द्रो य बोर्जसा पूर्जनयों वृष्टिमाँ इंव । स्तोमैर्वेत्सस्य वावृधे ॥ १ ॥ प्रजामृतस्य पिप्रेतः प्र यद्धरंन्त वहायः । विप्रा ऋतस्य वाहंसा ॥ २ ॥ कण्या इन्द्रं यदर्श्वत स्तोमैर्थे इस्य सार्धनम् । जामि ब्रुवत आर्थुधम् ॥ ३ ॥ (९२८)

[ मूक्त १३९ ]

(ऋषिः - १-५ राशकर्णः। देवता - अध्यिनौ ।)

आ नुनमंश्विना युवं वृत्सस्यं गन्तुमवंसे । प्रासी यच्छतमवृकं पृथु च्छुदिं युवुं या अरात्यः ॥ १ ॥

चावापृथिवी अन्वविन्दः ) गुप्त रहे यावा पृथिवीको तुमने प्राप्त किया । (विभुमद्भयः भुवनेश्यः रणं चाः) व्यापक भुवनोंको आनंद दिया॥ १०॥ ( ऋ. ८,९६।१६ )

ह (वांजन इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र! (त्वं ह त्यत् सप्रतिमान साजः) तूने उस अप्रतिम शक्तिका प्रकट किया जिस समय ( धृषितः वज्रण जघन्धः) दिलेर होकर वज्रसे शत्रुको भारा। (त्वं शुष्णस्य वच्जेः अवातिरः) तूने शक्तें श्रेष्णका मारा।(त्वं दाच्या इत्गाः अविन्दः) तूने अपनी शक्तिसे गौओंको प्राप्त किया॥ ११॥

(ऋ. ८१९६१९७) (महे वृत्राय इन्तवे) बडे दृत्रको मार्नके लिये (तं इन्द्रं वाजयपासि ) उस इन्द्रको इम सामध्येशाली बनाते हैं। (स वृषा वृषमः भुवत्) वह बलवान् इन्द्र अधिक बलवान् बने ॥ २ ॥ • (ऋ. ८१९३१७)

(सः इन्द्रः दामने कृतः) वह इन्द्र देनेकं लिये तैयार दिया है (मोजिष्ठः स मदे हितः) वह शक्तिमान आनंद-में रखा है, (युद्धी मुद्रोकी स स्तोम्यः) वह तेजस्वो, स्तुय और सोमके योग्य,है,॥ १३॥ (ऋ. ८।९३।८)

(शिरा चक्का न संभूतः) स्तुतिहे वह वक्कि समान तैवाद हुमा है, ( सबळः अनयक्युतः) वह वकवान् और कर्ना वरावित न होनेवामा है ( ऋष्वः अस्तृतः ववस् ) महान् और न हारनेब्राला मार उठाता है ॥ १४ ॥ (ऋ. ८।९३।९)

(स्क १३८)

(यः इन्द्रः ओजसा महान्) जो इन्द्र भपनी शिकसे महान् हे, (वृष्टिमान् पर्जन्य इव) वृष्टि करनेवाले मेघके समान वह है, (स्ट्रास्य स्तोमः चावृधे) वरसंक स्तोत्रॉ-से वृह बडा हुआ है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६।१)

( ऋतस्य पिप्रतः प्रजां ) ऋतके वंतान इश्वको ( विप्राः ऋतस्य बाहस्ता ) विप्र ऋतके स्तोत्रके साथ (यत् वह्नयः प्र भरन्त ) जन ऋत्विम- अप्रिके समान तेजस्वा- इवि देते हैं ॥ २॥ (ऋ. ८।६।२)

(कण्वाः इन्द्रं) कण्वींने इन्द्रको (स्तोमैः यहस्य साधनं यत् अकतः) स्तोत्रोधे यहका पूर्ण करनेवाला बनाया है (आयुधं जामि बुचतः) शकको व भित्र कहते हैं॥ ३॥ (ऋ.८।६।३)

(स्क १३९)

हे ( शिश्वंता ) अधिनी ! (युवं वश्सस्य अवसे ) तुम दोनों वस्तर्का रक्षाके लिये ( तूनं भा गन्तं ) निश्ववेस आओ । ( अस्मे ) इसके लिये ( अवृद्धं पृथु कर्दिः ) हिसकोंसे रहित वहा घर ( प्र यच्छनं ) दे से । ( याः भरातयः युयुतं ) जो सनु हो उनको दूर हटाओ ॥ १ ॥ (ता. ८।९११ )

यदन्तरिक्षे यश्चिव यत्पश्च मानुंषाँ अर्नु । नुम्णं तद्वंत्तमियना 11 2 11 ये वां दंसीस्यिश्वना विश्रांसः परिमामृद्याः । ऐवत्काण्वस्यं बोधतम् 11 3 11 अबं वी घुर्मी अश्विना स्तोमेन परि विच्यते । अयं सोमो मधुमान्वाजिनविसू येनं वृत्रं चिकेतथः॥४॥ यद्द्यु यद्भनस्पतां यदोषंत्रीषु पुरुदंससा कृतम् । तेनं माविष्टमिश्वना 114 11 (934)

### । सूक्त १४०]

( ऋषिः - १-५ शशकर्णः । देवता - अश्विनौ । )

यन्नीसत्या भूरण्यथो यद्वी देव भिषज्यर्थः ।

अयं वाँ वत्सो मतिभिन विन्धते हविष्मन्तुं हि गच्छंथः 11 8 11 आ नूनमाश्चिनोक्रिषि स्तोमै चिकेत वामया । आ सोमं मधुमत्तमं घुमें सिञ्चादर्थर्वणि 10 3 11 आ नूनं रुघुवर्तिनि रथं तिष्ठाथो अश्विना । आ वां स्तोमां हुमे ममु नमो न चुंच्यवीरत ॥ ३ ॥ । य<u>द्वा</u> वाणीभिराश्चि<u>त</u>ेवेत्काण्वस्यं वोभतम् 11811 यदद्य वी नासत्योक्थेरांचुच्यवीमहिं

यद्भौ कक्षीवाँ उत यद्यंश्व ऋषिर्यद्वौ द्वीर्घतमा जुहावं ।

पृथी यहां वैन्यः सादंनेष्वेवेदती अश्विना चेतयेथाम्

11411 (946)

हे अश्विदेवो! (यत् अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्षमें, ( यत् दिवि ) जो युलेकमें, ( यत् पञ्च मानवान् अनु ) जो पांची मानवोंमें है (तत् नुम्णं घत्तं) वह वीरका कर्म ( %. ८1517 ) इममें रखो ॥ २ ॥

हे अश्विदेशे! (ये विप्रासः) जो ब्राह्मण (वां दंसांसि) आपके कर्मों शं (परिमामृशुः) ध्यानमें धरते हैं (पव इत् ) वैसा ही (काण्वस्य आ बोधनं ) काण्वका स्मरण (宋. 415以) रस्रो॥३॥

हे अश्विदेवो ! (वां अयं धर्मः) आपका यह यह (स्तोमेन + परि षिच्यते ) स्तोत्रसे सींचा गया है, हे ( वाजिनीवसू ) बलके खामी ! ( अयं मधुमान् सोमः ) यह मीठा सोम है ( येन वृत्रं चिकेतथः ) जिससे एत्रकी ( 3. 61518 ) पहचानते है। ॥ ४ ॥

हे (पुरुषंसला अध्यिमा) अद्भुत कर्म करनेवाले अभिदेवो । ( यस् अप्सु ) वो बलोमें, ( यत् वनस्पतौ ) जो वनस्पतिमें, ( यत् बोषधिषु ) जो बौषधियोंमें ( कृतं ) किया ( तेन मा अविष्टं ) उसके द्वारा मेरी रक्षा करो ॥ ५॥ ( 宏, ८1514 )

(सूक्त १४०)

दे ( नासत्या ) अधिदेवो ! (यत् भुरण्ययः ) जो तुम पृष्टि देते हो, (यद्वा देव भिष्ठयथः) अववा विषयी, हे देवी ! तुम विकित्सा करते हो, ( अयं वस्सः ) यह बत्स ( मतिभिः वां न विन्धते ) स्ते।त्रीमे आपडी नहीं प्राप्त करता, क्योंकि ( हविष्मन्तं हि गच्छथः ) हि देनेवालेकी ओर दी तुम जात हो ॥ १ ॥ (इस. ८।९।६)

(ऋषिः अभ्विनोः स्तोमं ) ऋषिने अभिनोका स्तोत्र (वामया नूनं भा चिकेत) ग्रह बुदिसे विश्वयपूर्वक बान लिया है। (मधुमत्तमं घमं सोमं) अस्तंत मीठे यज्ञीय से।मका ( अर्थयोण आ सिन्त्रान् ) अथवीपर विवन ( 羽. ሬ/ዓ/৬ ) ्रदरी ॥ २ ॥

हे अश्विदेवे। (रघुवर्ता वं रखं) शांघ चलनेवाले रब-पर ( नूनं आ तिष्ठायः ) निश्चयपूर्वक वंठो, ( नशः न ) मेबॉके समान ( सम इसे स्तोमाः ) मेरे वे स्तोत्र ( वां मा चुच्यवीतन ) आवडो इघर लावे ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।९।८ ) हे (नासत्या अभ्विना) नासत्य अश्विदेशो । (**यत्** 

अय वां उक्ग्रैः आचुच्युवीमाई ) जो आज इत तुन्हें स्तोत्रॉसे इधर लाते हैं (यत् वा वाणिमिः) अथवा बो नाणियोंसे, ( इब इत् काण्यस्य बोधतं ) वैवा ही काण्यकी

(यत् वां कझीवान्) वेस तुन्हें कझावान्ने ( उत यम् व्याखाः ऋषिः ) अथवा त्रेषे म्यश्वः ऋषिने (यस् वां दीर्घतमा बुद्दाव ) वैवे कापको रीर्घतमाने बुकाना ना, ( यस् वां पृथी वेन्यः ) वेते आपदो पृथी केन्यने ( साक्-नेषु इव इत्) यहाँमें बुकाना था, हे अधिरेवी ! (अतैः

#### [ बक्त १४१ ]

( ऋषिः — १-५ शशकर्णः । देवता — मध्यमौ । )

यातं क्रांद्रिया उत नः पर्स्या मूतं जेगत्या उत नंस्तनूषा । वृतिस्तोकाय तनयाय यातम् ॥ १॥ विदन्त्रेण सरर्थं माथो अधिना बद्दो वायुना मर्वधः समीकसा ।

बदादित्येभिक्रीमुभिः सुजोषंसा यहा विष्णोविक्रमणेषु तिष्ठेयः

11 8 11

**बदुचा**श्विनांबृहं हुवेय वाजसात्वये । यत्पृत्सु तुर्वेणे सहस्तच्छ्रेष्ठेम्श्विनोरवंः

11 3 11

बा नूनं यातमिबनेमा हुन्यानि वां हिता । हुमे सोमासो अधि तुर्वश्चे यदाविमे कर्वेषु वामर्थ ॥४॥

यन्नीसत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषुजम् । तेर्न न्नं विमुदार्य प्रचेतसा छुर्दिवृत्सार्य यच्छतम्

॥५॥ (९४३)

[ सक्त १४२]

(ऋषिः — १-६ दादाकर्णः । देवता — अदिवनी ।)

अर्भुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहम्थिनोः । व्यावर्देव्या मृति वि राति मत्यैम्यः ॥ १॥ प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सन्ते महि । प्र यंज्ञहोतरानुषक्त्र मदाय श्रवी बृहत्॥ २॥

चेत्रयेथां) वैसे ही यहां आनेक लिये जाने≽॥ ५ ॥ (ऋ, ८।९।९०)

( स्क १४१ )

( छर्दिष्या ) गृहरंक्षक, ( उत नः परस्या ) अववा इमारा शत्रुओं से रक्षण करनेवाले ( जगस्या उत्नः तन्या ) पश्रुओं के रक्षक और इमारे शरीरों के रक्षक वनकर ( आ यातं ) आओ। ( तोकाय तनयाय ) पुत्र-पौत्रों के रक्षणके लिये ( चर्तिः आ यातं ) इमारे घर आओ॥ ॥ ॥॥

( 据. 415199 )

दे अधिनी ! (इत् इन्द्रेण स्तर्थं याखः) यदि तुम इन्द्रेक साथ एक रथपर जाते हो, (यत् वा वायुमा समी-कसा अवधः) किंवा वायुक साथ एक घरमें रहनेवाले होते हो, (यत् आदित्योग्निः) वदि आदिस्यो और (ऋगुमिः सजायसा) ऋगुमें हे साथ एक कार्यमें लगते हों, (यत् वा विष्णोः विक्रमणेषु तिष्ठधः) किंवा विष्णुके विक्रमों में ठहरे हो ॥ १॥ (ऋ. ८।९।१२)

हे अधिवेशें! (यत् अद्य महं) यदि आज में तुन्हें (बाजसातये हुवेय) शक्ति भाग करने के लिये बुलाता हं, (यत् पुरस्तु तुर्वणे स्नहः) जो स्वाह्योंने विषय वेनेसका साहस है (तत् अध्यत्नोः अवः क्षेष्ठं) वह अधिवाहे जेड स्वक वक है ॥ ३॥ (का. ८।८।१३)

हे भिश्वमें ! (नूनं भा यातं) निश्वमसे भाओ। (शां इमा हव्यानि हिता) आपके लिये हन्य रखे हैं। (इमें सोमासः) ये से। म (तुर्वशे अधि) तुर्वशमें, (इमें यदी) ये गदुमें, (अथ कण्वेषु शां) और कण्वोंमें तुम्हारे लिये हैं॥ ४॥ (ऋ. ८।९।१४)

हे (बासत्या) अधिरेवो! (यत् पराके अविके भेषुजं अस्ति) जो दूर वा पास औषप है, हे (प्रचेतसा) विशाल हदयवाळो! (तेन) उससे (विमदाय सश्साय) विमद और वस्त्रके लिये (छिदिः यडछनं) घर हो॥ ५॥ (स. ८।९।९५)

(स्क १४२)

(देव्या) उपदिनीके साथ (अध्यक्तीः वाचा सार्क)
अधिदेनोकी स्तुतिके साथ (अहं प्र अधुरस्यु) में उठा।
हे (देवि) हे उपे ! (अति राति मर्स्येभ्यः) स्तुति और
दान मानवोके लिये (आ वि आषः) तुमने बोल दिवा
है ॥ १ ॥ ( म. ८।९।१६)

है (स्नृते मिंद देवी उषः ) संदर वडी देवी उषा ! (अश्विना प्र प्र बोध्य ) अश्विनोंको बगा हो । हे (यह-होतः ) यहके होता ! (महाय आजुवक् प्र ) आनंदके किये साथ साथ जगा हो, (अंदः बृह्त्) वह वडा वस्र है ॥ २॥ (ऋ. ८।९।९७) यदं<u>षो</u> यासि <u>भातुना</u> सं स्वेण रोचसे। आ <u>हायमिश्वनो</u> रथी वृतियीति नृषाय्यम् ॥ ३ ॥ यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धिमः। बहा वाणीरन्षत् प्रदेवयन्ती अधिनां॥ ४ ॥ प्र द्युमाय प्र श्ववंसे प्र नृषाद्याय श्वमेणे। प्र दश्वाय प्रचेतसा ॥ ५ ॥ यसुनं <u>धीमिर</u>श्चिना पितुर्योनां निषीदंथः। यहां सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ ६ ॥ (९४९)

[ सक्त १४३ ]
( ऋषिः — १-७ पुरुमीढाजमीढी, ८ वामदेवः, ९ मध्यातिधिमेधातिधी। देवता — महिबती।)
तं वां रथं व्यम्बा हुंवेम पृथुजयंमिश्चना संगंति गोः।
यः स्या वहंति बन्धुरायुर्गिवीहसं पुरुतमं वसूयुम् ॥१॥
युवं श्रियंमश्चिना देवता तां दिवी नंपाता वनयः श्रवीभिः।
युवोर्वपुरिम पृक्षः सचन्ते वहंन्ति यत्कंकुहासो रथं वाम् ॥२॥
को वाम्बा करते रातहंव्य ऊतये वा सुत्पेयांय वाकैः।
ऋतस्य वा वृत्वे पूर्वाय नमी येमानो अश्विना वंवर्तत् ॥३॥
हिर्ण्ययेन पुरुमू रथेनुमं युक्चं नांस्त्योपं यातम्।
पिषाय इन्मधुनः सोम्यस्य दर्धयो रत्ने विष्वते जनाय ॥४॥

(यत् उषः) जब हे उषा ते (भाजना यासि) भपनी चमकके साथ जाती है (सूर्येण सं रोचसे) स्येके साथ प्रकाशती है तब (अश्विनोः अयं रथः) अश्वियों श यह रथ (नृपाट्यं वर्तिः आ याति) मनुष्यों का रक्षण करने बाले घर पर भाता है ॥ ३॥ (ऋ. ८,९।१८)

(यदा पीतासः अंशवः) जब सोमरस देते हैं (गावः क्रचिमः बुद्धं न) गीवं जैसी अपने दुरधाशयसे दूध देती हैं (देवयन्तः अभ्विना) देवोंके भक्त अभिदेवोंकी (यत् वा वाणीः प्र'अनूचत) तब वाणियां स्तुति करती हैं ॥ ४॥ (ऋ. ८१९१९)

हे (प्रचेतसा) विशेष ज्ञानी भाश्वदेवो ! (द्युम्नाय प्र) यशके लिये (श्वयसे प्र) बलके लिये, (नृषाद्याय प्र) शत्रुका परामव करनेके लिये, (श्वर्मण दक्षाय प्र) धुक्के लिये और चतुराईके लिये हमें सहामता दे दो ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९।२०)

है अश्विदेशे! (यस नूमं) जब निश्वयसे दुम (धीर्भिः पितुः योशी आ निधीद्ध) दुद्धियोंके साथ पिताके परमें वैठते हो, (सक्ट्या) हे स्तुतिके योग्य अश्विदेशे! (यस् चा सुस्मेश्विः) अब उत्तय मनोभाषनाओंके साथ रहते हो ॥ ६॥

(सूक्त १४१) हे अधिरेवो ! (गोः संगति ) किरणेंको १कट्टा करने- वाले, (पृथुक्तयं वां तं रथं) तुम्हारे विस्तृत उस रवकी (स्रयं अद्य आ हुवेम) हम आत्र मुलाते हैं। (यः वन्धु-रायुः सूर्यां वहांते) जो रय सब्हो आक्षय देनेवाला तूर्याको ले जाता है। वह रथ (जिर्-वाहसं) स्तियोंस चक्रनेवाला (पुक्रतम वस्युं) वहा और धनसे मरा रहता है॥१॥ (ऋ ४४४१११)

हे अधिदेशे! ( युवं देवता ) तुन देवता होनेक कारण और (दिवः नपाता) युलेकिको न गिरानेशोक होनेक कारण, (श्वासिमः तां अधि वनधः) अपनी शक्तिशेष स्थ शोमाको प्राप्त करते हो। (पृक्षः ख्वोः ख्युः अधि संख्येते) अप्र तुम्हारे शरीरके साथ मिन्नता है। ( यस् क्कृहासः वां रथे वहन्ति ) अप योडे तुम्हें रखाँ के बाते हैं ॥ २॥ ( ऋ, ५ ४९१६ )

(कः रातहृज्यः वां अद्य आ करते) कीन हिंद देवे-वाला आज तुम्हें इघर शुकाता है ! (अतयं वा ) कीन शुरक्षाके लिने (वा अकें: शुतपेवाय) अववा स्तार्विक द्वारा सोमरच पीनेके किने चुलाता है ! (आतव्य पूजवांवा सनुवे ) वहके पुराने अकके किने, हे अविदेशो ! (अबी येमानः आ वर्षत्त् ) नगरकार करते हुए कीन तुन्हें इघर बुलाते हैं !। ३॥ (व. ४।४१।३)

हे (बासत्या) अधिवेशे ! (पुत्रमूः) बहुत स्वानक्षर होनेवाले ! (हिरच्ययेन रथेन) पुरुषे रवदे (इसं यहाँ

| था मों वार्त दिवो <b>अच्छां पृत्विच्या हिं</b> रण्यवेन सुद् <u>वता</u> रधेन । |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| मा वीमुन्ये नि यंमन्देवुबन्युः सं बहुदे नामिः पूर्व्या वीम्                   | 11 4 11   |
| न् नौ रुपि, पुरुवीर वृहन्तं दक्षा मिमाधामुभयेष्वसे ।                          |           |
| नरो यहामिश्चना स्तोममार्वन्स्यथस्तुंतिमाजमील्हासी अग्मन्                      | 11 5 11   |
| इहेडु यहाँ समुना पंपृष्ठे सेयमुख संमृतिवीजरता ।                               | •         |
| वुरुष्यतं जरितारं युवं हं श्रितः कामी नासत्या युवद्रिक्                       | 11 9 11   |
| मर्धुमतीरोषेधीर्घाव आयो मर्धुमको भ्वत्वन्तरिधम् ।                             |           |
| क्षेत्र <u>स</u> पतिर्मधूमाको अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेन पूरेम                    | 11 6 11   |
| पुनाय्यं तदेश्विना कृतं वौ वृषुमो दिवो रजसः पृथिव्याः ।                       |           |
| सुरुम्नं अंसो उत ये गविष्टी सर्वा इत्ताँ उप याता पिर्वर्ष्य                   | ॥९॥ (९५८) |

॥ इति नयमोऽतुवाकः ॥ ९ ॥ ॥ इति विद्यं काण्डं समातम् ॥ ॥ अथवंवेदसंहिता समाता ॥

मंत्रसंख्या-पकोन।विश्वतिकाण्डस्यान्तपर्यन्तं--५०१९ विञ्चतितमकाण्डस्य-

सर्वयोगः 4999

उप यातं ) इस यज्ञके पास आओ। (सोम्यस्य मधुनः इत् पिबाधा) मधुर से।मरस पीओ। (विधते जनाय रतनं द्घथः ) भक्त ननके लिये रतन दो ॥ ४॥

( 宋, ४।४९।४ )

(दिवः पृथिद्या अच्छ ) युक्तांकसे अथवा पृथ्वीपरसे ( द्विर प्रयोग सुकृता रथेन ) सुवर्णमय अच्छे घूमनेवाले रबसे ( मः मा यातं ) हमारे पाछ आश्री । ( मन्ये देख यन्तः ) अन्य देवभक्त ( मा वां नियमन् ) तुम्हें न रोक हैं। (यस पृथ्वी नामिः) इब पूर्व संबंध (वां सं ददे) हमसे तुम्हारा हुआ है ॥ ५ ॥ (ऋ, ४।४१।५०)

है ( दुखा ) शत्रुका नाश करनेवाले अधिदेवो ! ( अस्मे नः अभ्येषु ) इम दोनोंमें (पुरुवीरं मुहस्तं रियं) बहुत बीर पुत्रोंसे युक्त बडा धन (मृ मिमाथां) दे यो । दे ( अध्वित्री ) अधिरेवो ! ( नरः यत् वां स्तोमं ं व्यावन् ) ऋतियोने तुम्हारी स्तुति की हैं। (आश्रमीस्त्रहासः स्वास्तुर्ति अन्तन् ) अवगीराने भी पाप स्तुति की ( W. AIA314 ) £#511

हे 🗸 श्राधादश्या ) बळवे राज प्राप्त करनेवाले अस्ट्रिका । (श्या प्रमा संग्रा समाना प्रमुक्ते ) वहां वर्ष क्रमी मैंने ं युष्पारी संयुक्ति की ( क्षा द्वा अस्त्रे सुक्रातिः ) वह हमारे लिये सद्बुद्धि सिद्ध हुई है। ( युवं अरितारं उठध्यतं ह ) तुम स्तोताकी रक्षा करें। हे (नासत्या) अधिदेवी! (कामः युवद्भिक श्चितः) इमारी इच्छा तुम्हारे आश्रवमें रही है ॥ ७॥ ( 宏. ४/४१/७ )

( त्रोबधीः द्यावः आपः मधुमतीः ) शैषि, यु और जल इमारे लिये मधुर हाँ। ( मः अन्तर्शि मधुमत् भवत् ) इमारे लिये अन्तरिक्ष मीठाससे भरा हो । (क्षेत्रस्य पतिः नः मधुमान् अस्तु ) क्षेत्रका खानी हमारे लिये मधुरतासे परिपूर्ण हो। ( सः- रिष्यन्तः एनं अनु चरेम ) विनष्ट न होते हुए इम इसका अनुसरण करें ॥ ८॥

( 羽. ४1४ 916 ) ्हे ( अश्विमा ) अधिदेवो ! ( वां तत् कृतं प्रमाच्यं ) आपका किया वह कर्म प्रबंधनीय है ( प्रथम: दिवः रज्ञसः यृधिक्याः ) बलबुक्त यु, अन्तरिक्ष और पृथिवीके ( शविष्ठी ये सहस्रं श्रंसाः ) युद्धीने को आपकी सक्षी प्रसंवाएं हुई हैं ( सर्वान् तान् पियम्यै अप वाता हुत् ) उन सब्के पास क्षोमरस पनिके किये काओ ॥९॥ ( ऋ. ४।४५। ६ )

> n बड़ों सब्बा अञ्चलक समात 🛊 ॥ बीखबां काषर समाप्त ॥